श्चर्य - श्रसाद बरी पड़वा को यदि उत्तर दिशा में बादल गरजने लगें, तो श्रकाल श्रवश्य पड़ता है ॥४६॥

युक्लि पुनरत्रस भरं न ताल । फेरि भरिगे ग्रागिली साल ॥५०॥

त्रर्थ—यदि त्रसाढ़ के महीने में पुण्य त्रौर पुनर्वमु नत्त्रतों के दिनो (मूर्य एक नत्त्र पर लगभग १४ दिन रहता है) में तालाव वर्षा के जल से न भरे तो फिर त्रागली साल ही भरेंगे।।५०।।

(日)

बादर भये पीरे। मेह परिंगे धीरे ॥५१॥

अर्थ-- आकाश में बादल पीले रङ्ग के दिखाई दें, तो वर्पा बहुत कम होती है ॥५१॥

बोली लोलटी फूले काँस । श्रव न करी वरखा की ग्रास ॥५२॥

त्रर्थ—लोमड़ी कहने लगी कि ग्रय कॉस पूल गये हैं, वर्ण वन्द हो जाने के ही ये लक्ख हैं ॥५२॥

(刊)

माह की ऊखम जेठ के जाड़ । त्ररित गये तो भिर गये गाढ़ ॥ कहें घाघ हम होयँ वियोगी । कुत्रा खोदि के घोषे घोती ॥५३॥

अर्थ—माध मास में गर्मी और जेठ में जाड़ा पड़े तो वर्षा नहीं होगी। पहले जो वर्षा हो गई सो हो गई, आगे तो गट्ढे स्ले पड़े रहेंगे। घोत्री को पानी गड्ढों में नहीं मिलेगा। उसे कुएँ के पानी से कपड़े धोने पड़ेंगे।।५३॥

( J)

राति निरमता दिन परछाहीं । सहदेव कहें वरखा नाहीं ॥५४॥

अर्थ—यदि रात्रि बादलों रहित निर्मल हो, लेकिन दिन में आकाश के बादलों के कारण परछाई-सी दिखाई दे, तो वर्षा नहीं होगी ॥५४॥

(ল)

लगत जेठ की पंचिमी, गरजै त्राधी रात॥ छम जइयौ प्रिय! मालुए, हम जाये गुजरात॥५५॥

अर्थ-यदि जेठ वदी पंचमी को आधी रात के समय बादल गरजें तो स्खा पड़ेगी, अतः फसल मारी जायगी ॥५५॥

(स)

सावन उतरत सत्तमी, जो सिंस निरमल जाय। कै जल दीखै कृप में, कै कामिनि कलस मराय ॥५६॥

त्रर्थ-शावण शुक्ला सप्तमी को यदि चन्द्रमा बादलों रहित स्वच्छ हो, तो स्ला पड़ेगी। उस साल पानी के दर्शन या तो कुएँ में होंगे या कामिनी द्वारा भरे हुए फलश में ॥५६॥

# पदार्थों का सेवन-श्रसेवन

''सावन हरें भादों चीता। क्वार मास गुड खाश्री मीठा॥ कातिक मूरी श्रघेन तेलु। पूस में करे दूघ ते मेलु॥ माह मास घिउ खीचरि खाइ। कागुन में उठि भोरइ न्हाइ॥ चैत मास में नीव विसहनी। श्राइ वैसाख में खाइ जड़हनी॥ जेठ मास वो दिन में सोवै। ताकी जर श्रसाद में रोपै॥५७॥" अर्थ—आगे बताये हुए महीनों में इन पदार्थों का सेवन लामप्रद है। सावन में हर्र, भादों में चीता (सं वित्रक = एक औपप), क्वार में गुड, कार्तिक में मूली, अगहन में तेल और पूस में दूध। माध के महीने में खीचड़ी में घी डालकर खाना चाहिए। फागुन में प्रातःकाल स्नान करना लामप्रद है। चैत में नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए। बैसाख में धान (चावल) खाना चाहिए। जो मनुष्य जेठ के महीने में दिन में सोता है। उसके; खेतां: में अनाज के पौधां की जड़ें गहरी जमती हैं अर्थात् वह स्वस्थ रहकर खूब खेती करता है।

"सावन साग न भादो दही। क्वार करेला कातिक मही॥ ग्रगहन जीरो पूसो धना। माह में मिसरी फागुन चना॥५८॥"

ग्रर्थ—इस महीनों में निम्नांकित चीजें हानिप्रद हैं। सावन में हरी पत्तियों का साग, भादों में दही, क्यार में करेला, कातिक में मट्टा (छाछ), ग्रगहन में जीरा, पूस में धनियाँ, माह में मिसरी ग्रीर फागुन में चने का सेवन हानिप्रद है। श्रथं—श्रागे वताये हुए महीनों में इन पदार्थों का सेवन लाभप्रद है। सावन में हर्र, भादों में चीता (सं • चित्रक = एक श्रीपध), क्वार में गुड़, कातिक में मूली, श्रगहन में तेल श्रीर पूस में दूध। माध के महीने में खीचड़ी में घी डालकर खाना चाहिए। फागुन में प्रात:काल स्नान करना लाभप्रद है। चैत में नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए। बैसाख में धान (चावल) खाना चाहिए। जो मनुष्य जेठ के महीने में दिन में सोता है। उसके; खेतां! में श्रनाज के पौधों की जड़ें गहरी जमती हैं श्रथीत् वह स्वस्थ रहकर खूब खेती करता है।

"सावन साग न भादो दही। क्वार करेला कातिक मही॥ अगहन जीरौ पूसौ धना। माह में मिसरी फागुन चना॥५८॥"

श्रर्थ—इस महीनों में निम्नांकित चीजें हानिप्रद हैं। सावन में हरी पत्तियों का साग, भादों में दही, क्वार में करेला, कातिक में मट्टा (छाछ), अगहन में जीरा, पृस में घनियाँ, माह में मिसरी श्रीर फारान में चने का सेवन हानिप्रद है।

ग्रर्थ - ग्रसाद बदी पड़वा को यदि उत्तर दिशा में वादल गरजने लगें, तो ग्रकाल ग्रवश्य पड़ता है ॥४६॥

पुक्लि पुनरवस भरे न ताल । फेरि भरिंगे ग्रागिली साल ॥५०॥

ग्रर्थ—यदि ग्रसाढ़ के महीने में पुष्य ग्रीर पुनर्यसु नक्ष्मों के दिनो (सुई एक नक्ष्म पर लगभग १४ दिन रहता है) में तालाव वर्षा के जल से न भरे तो फिर ग्रमली साल ही भरेंगे।।५०।।

(目)

बादर भये पीरे। मेह परिंगे धीरे॥५१॥

अर्थ--आकाश में बादल पीले रङ्ग के दिखाई दें, तो वर्षा बहुत कम होती है ॥५१॥

वोली लोखटी फूले कॉस । ग्राव न करो वरखा की ग्रास ॥५२॥

ग्रर्थ—लोमड़ी कहने लगी कि ग्रय कॉस फूल गये हैं, वर्षा वन्द हो जाने के ही ये लक्ष्ण

(円)

माह की ऊखम जेठ के जाड़ । बरिस गये तो भिर गये गाढ़ ॥ कहें घाघ हम होयें वियोगी । कुछा खोदि के धोवे धोवी ॥५३॥

ग्रर्थ—माघ मास में गर्मा ग्रीर जेठ में जाड़ा पड़े तो वर्षा नहीं होगी। पहले जो वर्षा हो गई सो हो गई, ग्रागे तो गड्ढे स्ले पड़े रहेंगे। घोषी को पानी गड्ढों में नहीं मिलेगा। उसे कुएँ के पानी से कपड़े थोने पड़ेंगे ॥५३॥

(**₹**)

राति निरमला दिन परछाहीं । सहद्देव कहें वरखा नाहीं ॥५४॥

त्रर्थ—यदि रात्रि वादलों रहित निर्मल हो, लेकिन दिन में त्राकाश के वादलों के कारण परछाई-की दिखाई दे, तो वर्षा नहीं होगी ॥५४॥

( ल )

लगत जेठ की पंचिमी, गरजै स्त्राधी रात॥ तुम जइयो पिय! मालुए, हम जायें गुजरात॥५५॥

ग्रर्थ-यदि जेठ वदी पंचमी को ग्राधी रात के समय बादल गरजें तो सूखा पड़ेगी, ग्रतः फसल मारी जायगी ॥५५॥

(可)

सावन उतरत सत्तमी, जौ सिंस निरमल जाय। कै जल दीखे कूप में, कै कामिनि कलस भराय॥५६॥

त्रर्थ—आवण शुक्ला सप्तमी को यदि चन्द्रमा वादलों रहित स्वच्छ हो, तो स्ला पड़ेगी। उस साल पानी के दर्शन या तो कुएँ में होंगे या कामिनी द्वारा भरे हुए फलश में ॥५६॥

# पदार्थों का सेवन-श्रसेवन

''सावन हरें भादो चीता। क्वार मांस गुड़ खात्रौ मीठा॥ कातिक मूरी ऋषैन तेलु। पूस में करे दूव तें मेलु॥ माह मास घिड खीचरि खाइ। फागुन में डठि भोरइ न्हाइ॥ चैत मास में नीव विसहनौ। ऋाइ वैसाख में खाइ जड़हनौ॥ जेठ मास जो दिन में सोवै। ताकी जर ऋसाइ में रोपै॥५७॥"

# प्रकरण ६ कृषि तथा कृषक से सम्बन्धित पशु

# अध्याय १

# खेती में काम आनेवाले पशु

\$२३७—वैल श्रीर उसके श्रंग—वैल (देश० वहल्ल—दे० ना० मा० ६।६१) को वस् (कोल में) या वर्ध (खुनें में) भी कहते हैं। जिस वैल की जनन-शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी गई हो, उसे विधया (देश० विद्यय—दे० ना० मा० ७।३७) कहते हैं। वैल के पोतों (देश० पोत्तश्र—दे० ना० मा० ६।६२) को श्राँड (सं० श्रारड) कहते हैं। जब वैल के श्रारडकोशों की नस को मूसल पर रखकर एक लोढ़े से कुचल दिया जाता है, तब वैल की मूंछ के वाल श्रीर दाॅत हिल जाते हैं। इस विधि को विधया करना या विधया वनाना कहते हैं। जो वैल विधया न किया गया हो, उसे श्रंडश्रा कहते हैं। वैलों के समूह को वस्ती कहते हैं। इसी श्रर्थ में हेमचन्द्र ने 'वस्तुद्धी' (दे० ना० मा० ७।३८) शब्द लिखा है। गाय, मैंस, वैल श्रीर वछड़ा श्रादि का समूह जब जंगल में चरने के लिए जाता है, तब उसे पोहार, निरहाई या हेर कहते हैं। गाय, मैंस श्रीर वैल के लिए सामान्यतः ढोर (खुनें में), डंगर (टप्प० में) या पौहा शब्द का प्रयोग किया जाता है पासिन ने कुटी के श्रर्थ में 'कडइर' शब्द का उल्लेख किया है (श्रण्टा० ५।१।६६) उस कडइर को खानेवाले पशु 'कडइरीय' कहलाते थे (सं० कडइरीय > हि० डंगर) दि० डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, पासिन कालीन भारतवर्ष, २०१२ वि०, पृ० २१५]। छोटे कद की बिधया को निटया (नाटा = छोटा, गट्टा) कहते हैं। कोई-कोई नटिया बड़ी कसीली श्रीर पानीदार निकलती है। लोकोक्ति प्रचलित है—

# "नेंक-सी नटिया। जोत डारी पटिया॥"<sup>9</sup>

गाय के बच्चे को खलुरा या बलुड़ा (सं० वत्स + अप० बच्छ + डा़) कहते हैं। किसी जवान वलुड़े को दागिल करके (दाग लगाकर) जब जंगल में लुटुल (स्वतन्त्र रूप से) छोड़ दिया जाता है, तब उसे विजार या साँड़ (सं० पएड) कहते हैं। बड़े और पानीदार बैल को कहावर कहते हैं। वैदिक साहित्य में बड़े और शक्तिमान बैलों के लिए 'शाक्वर' (= कर सकते की शक्तिवाला) और 'अनड्वान्' (= अनट् अर्थात् लुकड़े को खींचनेवाला) शब्द आये हैं। कहावर को देखकर संस्कृत साहित्य में विधित शाक्वर, अनड्वान् और धुरंधर का स्मरण हो आता है। लोकोक्ति प्रचलित है—

"नटिया गरिया वेचिकें, चार धुरंधर लेख। श्रमनौ काम निकारकें, श्रीरिह मँगनी देख॥" ध

बैलों की जोड़ी को जोट या गोई (सिकं में) कहते हैं (श्रप गोती > हिं गोई) प्रसिद्ध है— "उत्तम खेती ताकी। मेवतिया गोई जाकी।"

र छोटी-सी नटिया ने सारी पटिया (कम चौड़ा लेकिन अधिक लम्बा खेत) जोत डाली।

२ ''अनड्वान् बह्मचर्येण ।"—अथर्व० ११।५।१८

³ डा॰ वासुदेवशरण अप्रवाम : गौ रूपी शतधार भरना शीर्पक लेख, 'जनपद' त्रैमासिक, खंड १, ग्रंक २, प्र॰ २७।

४ नार्ट और गरिया (सं॰ गिल = सुस्त वैल) बैलों को वैचकर चार धुरंधर (धुरे को अच्छी तरह खींचनेवाले शक्तिमान् बैल) खरीदो; ताकि अपना काम निकालकर औरों को भी माँगने पर दे सको।

<sup>.</sup> " मेवात की नस्स के वैलों की जोड़ी जिसके घर में है, उसकी खेती उत्तम होगीं।

"जाके लम्बे-लम्बे कान । जाकी दीली है मुतान । हर के देखें भाजें प्रान । ताकूँ खैरीगढ़िया जान ॥""

- (२) किनवारिया (केन = एक नदी) वैल की नसल बुंदेलखरह के बाँदा जिले में केन नदी के आस-पास पायी जाती है। यह बैल ऊँचाई में १२-१४ मुट्टियों का होता है।
- (३) अजमेर के पास पुण्कर एक स्थान है। वहाँ पुस्करिया या पुस्करी (सं॰ पुण्करिन्) वैल अधिक होते हैं। ये बहुन ऊँचे और देह में जबर (क्षा॰ जबर = बलवान्) होते हैं। ऊँचाई १८ मुद्धियों से कम नहीं होती। पुस्करिया वास्तव में 'धुरंधर' (धौरेय धुरीखाः स धुरंधराः अमर॰ राधा६५) है। इस कसीले और पानीदार बैल को देखकर मृच्छकटिककार के शब्दों में यह कहना पड़ता है कि बैल का कार्य उसकी आकृति के ही अनुसार होता है।

(४) थापरी (थापरकर स्थान का) बैल की नस्ल कच्छ, जोघपुर छौर जैसलमेर में पायी जाती है। इस नस्ल की गायें दुधार होती हैं, छौर बैल भी भातवर (छ० मौतविर=भरोसा करने योग्य) छौर नामी (नामवाला, बढ़िया) होता है।

- (५) नागोड़ का बैल नगोड़िया कहाता है। इसे पर्यतसरी भी कहते हैं। पर्वतसर में इनकी पेंट (सं॰ परवस्थ) लगती है। इसका माथा (सं॰ मत्तक>मत्थस्र>माथा) चपटा; खाल पतली; ख्रीर गलथनी (गले के नीचे लटकती हुई खाल) कम चौड़ी होती है। ललरी को ही संख्त में 'साहना' श्रीर 'गलकम्बल' (श्रमर॰ २१६१६३) कहते हैं। नागौड़िया बड़ा सींहता (शोमित) श्रीर नामी होता है श्रीर चाल में तत्ता (सं॰ तत = तेज़) देखा गया है।
- (६) चम्बल नदी के खादर में चम्बला बैल पाया जाता है। इसे खद्रिश्रा भी कहते हैं। यह श्राकार में विचौदा (बीच के से शरीर का) होता है।
- (७) कोसिया को मेचितिया भी कहते हैं। यह बैल काफी ऊँचा और मेहनती होता है। इस नस्ल के बैल भारी-भारी लिंहियों (लम्बी बैलगाड़ी) और हलों में जोते जाते हैं। इनका रङ्ग धौरा (सं० धवल = सफेद) और माथा कुछ काला होता है। कोसिया बैल अधिकतर अलवर और भरतपुर में पाये जाते हैं। कोसिया की पसमी (फा० पर्म) नरम होती है, और माथा उठा हुआ होता है। इसके बड़े-बड़े सींग कुछ पीछे की और मुद्दे रहते हैं—

"सींग मुझे माथी उठी, महाँ पे होइ जो गोल। रूम नरम चंचल करन, सोई बढु ग्रानमोल॥"3

(二) रोहतक के श्रास-पास का चेत्र हरियाना कहाता है। हरियानी बैल वहीं की नस्त है। यह रङ्ग में घोरा या लीला (सं॰ नीलक > मा॰ णीलग्र > लीला) होता है। यह बैल पानीदार श्रीर कसदार होता है—

"पाटौ भलौ वबूर की, श्रौ हरियानी बैल। खेती दीखे चौगुनी, बैटी चीसर खेल॥"

नह्याकृतिः सुसदशं विजहाति वृत्तम् ॥" - मृच्छकदिक, ६।१६

<sup>ै</sup> जिसके कान लम्बे और मुतान ढीला है, तथा जो हल देखते ही प्राण छोड़ देता है; उसे सेरीगढ़िया वैस समभ लेग चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>२ "</sup>नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु,

<sup>3</sup> जिसके सींग मुद्दे हुए हों, माथा कुछ उठा हुआ हो, मुँह गोल हो, रोम (बाल) नर्म हों श्रीर कान चंचल हों; वही बैल बढ़िया होता है।

र ववूल की लकड़ी का यदि पटेला है और हरियाने का वैल है, तो तेरी खेती चौगुनी दिखाई देगी। तुक्ते क्या परवाह, बैठा-वैठा चौसर खेलता रहा।

(६) यमुना नदी के खादर का बैल जमुनियाँ पुकारा जाता है।

(१०) गंगापार बदायूँ के त्तेत्र के बैल पारश्चा, मेरट की नौचन्दी में विकनेवाने मेरिटया श्रोर चटेसुर के मेले से खरीदे हुए चटेसुरिया, दिल्ली के श्रास-पास के पछुद्रयाँ, पूर्वी जिलों से खरीदे हुए पुरिवया श्रीर करौली की पैंठ के करौलिया नाम के बैल कहाते हैं। छोटे बैल निट्याँ या मालुई (मालवे के) कहाते हैं। मालवा में इनकी नस्ल मिलती है। निट्याँ चार भी श्रच्छी नहीं, लेकिन हरियानी बैल दो भी श्रच्छे। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"चार वेचि हैं ले लें। हँसि जीत सहागी दे लें॥"

ये बैल प्रायः फिरक (छोटा श्रीर हलका एक रहलू जिसमें एक या दो श्रादमी ही बैठ सकते हैं) श्रीर रच्चे (श्र० श्रराबा, फा० श्रगबा = छतरीदार रहलू) में जोते जाते हैं। इनका रङ्ग मटमैला-सा (ख़ाकी) होता है। गर्दन कुछ काले रङ्ग की होती है। बुढ़ापे में पसमी का रङ्ग धौरा (सं० धवल = सफेद) हो जाता है।

पंजाव के हिसार च्रेत्र का हिसारी बैल हरियानी से अधिक कसीला होता है, श्रीर देह में भी कुछ सिजल (बड़ा) होता है। हिसारी रङ्ग में घीरा (सफेद) श्रीर पूँछ का पतला होता है। पतली पूँछवाले बैल को परुश्रा या पतरपूँछा कहते हैं। परुश्रा खेती में नामवर होता है—

"जी दीखें पदुत्रा की होर । खोल वासनी के तू छोर ॥"<sup>2</sup>

इस उक्ति में 'धासनी' शब्द महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत में 'वस्न' का अर्थ था विक्रय-द्रव्य या मृल्य। उसे रखने की थैली 'धासनी' (सं० वस्निका) कहलाई।

ग्रालीगढ़ च्रेत्र के ग्रास-पास की गाय (ग्रप॰ गावी >गाई > गाइ > गाय। फा॰ 'गाव' शब्द से भी हिं॰ 'गाय' शब्द का विकास संभव है) ग्रीर विजार से पैदा हुए बैल देसी कहाते हैं। बहुत- से देसी बेल बहुत छोटे ग्रीर पतले रह जाते हैं, जो कि टिरिया कहाते हैं। ये प्रायः बोदे (सं॰ ग्राये) हिं॰ बोदा = कमज़ोर) होते हैं। प्रसिद्ध है कि—

"बोदे डङ्गर खेती करि लई, पट्टी लैन गाढ़ की जाह। त्रापु मरे पौहेनु कूँ मारे, ऐसी सीर भार में जाह॥"3

किसी-िकसी देसी बैल का कोई, लोटा या लारा (वह मांसल खाल जो अगली दोनों टाँगों के बीच में लटक जाती है, लारा कहाती है) अधिक लटक जाता है। यदि किसी गाय या भैंस को इस तरह की खाल अधिक भारी होकर लटक जाती है, तो उसे भेलरा कहते हैं।

§२४०—आयु के आधार पर वैलों के नाम—गाय का दूध पीता बच्चा खुखेटा कहाता है। दूध पीने के अर्थ में 'चोंखना' किया प्रचलित है। एक वर्ष से अधिक, दो या ढाई वर्ष का गाय का बच्चा लवारा या जैंगरा कहाता है। ढाई वर्ष का हो जाने पर उसे चछरा (बछड़ा) कहने लगते हैं, क्योंकि वह दाँत भी जाता है, अर्थात् उसके दूध के दाँतों की जगह चारे के दाँत उग आते हैं। उस समय वह अच्छी तरह न्यार (चारा) खाने लगता है। गाय के बच्चे के मुँह में नीचे-

े जो गाढ़ खेत पट पर लेता है, श्रीर कमज़ोर बैल रखता है, वह स्वयं मरता है श्रीर पशुश्रों को भी मारता है। ऐसी खेती ज्यर्थ है।

<sup>े</sup> चार नटियों को वेचकर दो कसदार वैल ले लो और फिर श्रानन्द से खेत जोतो तथा पटेला फिराशो।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यदि तुक्ते पटुए (पतली पूँछवाला बैल) की स्रत दिखाई दे जाय तो तुरन्त बासनी (एक प्रकार की कपड़े की लम्बी थैली जिसमें किसान रुपये भरकर बैल खरीदने जाते हैं। यह स्त की बुनी हुई भी होती है) के सिरे को खोल दे, ताकि उसे जल्दी खरीदा जा सके।

के जबड़े में दाँत जन्म से ही होते हैं, जो दूध के दाँत कहाते हैं। जब तक इन आठों दाँतों में हैं कोई नहीं गिरता और चारे का दाँत नहीं उगता, तब तक उसे अदन्त या औन (सं॰ अदत्, अदन्त स्व॰ अदन्त > अडन > औन) कहते हैं। दूध के दाँत दो-दो के हिमाब से ही गिरते हैं और उनकी जगह चारे के दाँत दो-दो करके ही उगते हैं। चारे के दाँत निकलने के अर्थ में 'दाँतना' घाष्ठ प्रयुक्त होती है। यदि किसी गाय के बछुटे के दाँत एक-एक करके उमें तो वह चछुड़ा (सं॰ वस्त में आ। प्रत्य डा़ > वच्छुड़ा (सं॰ वस्त में आ। प्रत्य डा़ > वच्छुड़ा > वछुड़ा) असेना (सं॰ असहनीय) माना जाता है। सहर (सं॰ सप्तदन्त = सप्तदत्> सहर = सात दाँतोंवाला बैल) और नहर (सं॰ नवदन्त = नी दाँतोंवाला बैल) अधेने माने गये हैं। छहर (सं॰ पट्दंत = छः दाँतोंवाला बैल) भी दोखिल (दोपयुक्त) कहा गया है—

"छुद्द कहे में आऊँ-जाऊँ। सद्द कहे गुसद्वें खाऊँ। नद्द कहे में नो दिसि धाऊँ। घर कुनवा मिन्तुरऐ खाऊँ॥"

जिस बछड़े के मुँह में चारे के दाँत निकलने खारमा हो जाते हैं, उसे उदन्त (सं॰ उद्न्त) कहते हैं। प्रायः प्रत्येक बछड़ा लगभग दो बरस में दुदन्ता (सं॰ द्विदन्त =दो दाँतोंबाला), तीन बरस में चौदन्ता (सं॰ चतुर्दन्त), साढ़े तीन बरस में छद्दर या छिदन्ता (सं॰ पट्दन्त), खौर चार बरस में अठदन्ता (सं॰ अण्टदन्त) हो जाता है। दुदन्ते बछड़े के नाथ (सं॰ न्यस्तंक> एत्थ्य > एत्था र > नाथ = वैल की नाक में पड़ी हुई रस्सी) डाल दी जाती है; तब वह नसीता (सं॰ नस्योत में) कहाता है। करुआ सद्र (सं॰ काल + सतदन्त) असगुनी (सं॰ अशकुनीय) माना गया है—

"सात दन्त श्रीदन्त की, रंग जी कारी होइ। भृलि कबहुँ मति लीजियी, दाम चहें जी होइ॥"3

नाथ पड़ जाने के उपरान्त चौदन्ते या छिदन्ते वैल को खेल्टा, खेरा या खेला (सं॰ उन्तर > उन्तर > ज्वार वित होता है कि 'वत्सतर' ग्रोर 'उन्तर' शब्द ग्रपने पारि-भाषिक रूप में उन वैलों के लिए प्रयुक्त होते थे, जो पूर्ण रूप से जवान न हुए हों। जो बैल छुड़्रा हो जाता है, उसके नीचे के जवड़े में से दाँतों के मगुड़ों का मांस निकल जाता है। इस तरह मांस के निकल जाने को 'माँसी देना' कहते हैं। जो बैल माँसी दे जाता है, वह 'माँसिया' कहाता है। मंसिया वैल से न गाड़ो खिचती है ग्रीर न हल। पाणिनि (ग्राष्टा॰ प्र।३।६१) के 'त्रप्रमतर' की ग्रायु से ग्रलीगढ़ चेत्र के 'माँसिया' नामक वैल की ग्रायु का बहुत-कुछ साम्य-है।

किसान बछड़े के लिए प्यार में 'बछुरू' (सं० वत्सरूप >बच्छुरूव >बछुरूग्रं >बछुरू हिं० श० निं०, पृ० १०३) ग्रीर 'बाछुा' (सं० वत्स + क) शब्दों का भी प्रयोग करता है।

गाय का चुखेटा चारा नहीं खाता, केवल दूध के सहारे ही रहता है। इसके लिए प्राचीन

<sup>ै</sup> छः दाँतोंबाला बैल कहता है कि मैं तो याने-जानेवाला हूँ, अर्थात् कहीं उहरता नहीं हूँ। सात दाँतोंबाला कहता है कि मैं तो मालिक को भी खा जाता हूँ। नौ दाँतवाला नौ दिशाओं में दौड़ता फिरता है शौर किसान के घर, कुटुम्ब श्रौर मिश्र तक को खा जाता है।

२ "स्वाया सासारज्यू।" —हेमचन्द्र : देशीनाममाला, वर्ग थी छुँ० १७।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यदि काले रंगवाला सात दाँत का बैठ हो तो उसे भूनकर भी न ली; चाहे कितने हीं दामों में क्यों न मिल रहा हो।

४ "ऋषभो भारस्य बोढा। तस्य तनुत्वं भारोद्रहने मन्दशक्तिता, तद्वांस्तु ऋषभतरः" — सिद्धान्त कोमुदी, तत्ववोधिनी व्याख्या संविक्षता, टिप्पणी, पृ० ३१७।

वैदिक शन्द 'श्रतृणाद' (वृह० उन० १।५।२) था। दाई वरस का गाय का वन्चा चछुड़ा या चछुरा कहाता है। इसके लिए वैदिक काल में 'दित्यवाह' शन्द था, जिसका उल्लेख पाणिति ने अपने सूत्र (देविका शिशपा-दित्यवाह दीर्घ सत्र श्रेयसामात्—ग्राष्टा० ७।३।१) में किया है। दा वन्धने धात से निर्मित 'दित्य' शन्द का अर्थ है—'वाँधने योग्य अर्थात् 'सटस्वटा'। ज्ञात होता है कि वछुड़े को जम पहले पहल सलाया जाता है (बाहर निकाला जाता है), तम उसके पीछे एक सटस्वटा (लकड़ी का बना हुआ एक प्रकार का चौखटा) बाँधते हैं, जिसे वह खींचता है; वही 'दित्य' था। उसे खींचने के कारण ही नया खैला (खैड़ा) 'दित्यवाह' कहा जाता था।

दाँतों और सींगों से बछड़े की उम्र कुत जाती हैं (जात हो जाती हैं)। जैसे-जैसे दाँत निकलते आते हैं, वैसे-वैसे ही बछड़ां के सींग भी बढ़ते जाते हैं। मुट्ठी भर सींग वाले बछड़े को 'मुएडा' कहते हैं। मुएडा (मट्टो श्रंगविहीन:—दे० न० मा० ६।११२) बछडा जवानी की उठान पर होता है। आयु बताने की दृष्टि से बैलों के लिए पाणिनि ने 'जातोत्त', 'महोत्त' तथा 'मृद्रोत्त' शब्दों का उल्लेख किया है।

लगभग दाई वर्ष के बछड़े को नाथ कर चार-छः महीने उसे थोड़ा-थोड़ा हल और गाड़ी में चलाकर सलाया जाता है (हिलाया जाता है) खेती के काम में हिलाये जानेवाले बछड़े 'हिलावर' या 'सलावर' कहाते हैं। तीन वर्ष के जवान बछड़े के लिए महाभारत (वन पर्व ० २४०।४-६) में 'त्रिहायन' शब्द आया है। र हिलावर जब अच्छी तरह से हल, गाड़ी और पैर आदि में चलने लगता है, वह पूरी तरह 'वैल' संज्ञा का अधिकारी हो जाता है। इस तरह नाथ पड़ जाते पर बछड़े की तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं—

# (१) बछुड़ा, (२) हिलावर, (३) वैल ।

इन तीनों के लिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में तीन शब्द प्रचलित ये—चस्स, दुस्य (अमर॰ २।६।६२) और चित्तवर्द ।

हिलावर को थोड़ा-थोड़ा हल श्रीर गाड़ी में चलाते ही रहते हैं। यदि हिलावर को सलाया न जाय तो वह सुस्त श्रीर त्रालसी वन जाता है, जिसे मट्टर या मट्टा कहते हैं (देश० मट्ट—दे० ना० मा० ६।११२—हिं० मट्टा)। मट्टर के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"वँधुवा बछरा है जाय महुर। ज्वान वैहुआ है जाय तुन्दर॥ इ

गाय का बछुड़ा स्वभाव से बड़ा विर्र (चंचल) होता है। इससे खेती का काम नहीं लिया जा सकता—

"बद्धरा वैल पतुरिया जीय । ना घर रहे, न खेती होय ॥"8

ग्रलीगढ़ चेत्र की जनपदीय बोली में चुखेटा, लवारा, चछरा, हिलावर या सलावर ग्रीर चड़ शब्द क्रमशः वैल की त्रायु के ही चोतक हैं।

<sup>े</sup> जातीक्ष महीक्ष बृद्धीक्षी पशुन गीष्ठरवाः।"

<sup>-</sup>पाणिनि : अप्टा० प्राधाण्ण ।

र डा॰ वासुदेवशरण अथवात : 'गौ रूपी शतधार भरना' शोर्षक लेख, 'जनपद' ग्रैमासिक, श्रंक १, खंड २, ए॰ २८।

इ खूँटे से बँधा रहनेवाला वछड़ा आलसी हो जाता है, जैसे कि बैडा रहनेवाता जनान आदमी तुंदिल (तोंदघाला) हो जाता है।

र जिस पुरुष की पत्नी कुलटा या वेश्या होगी और जो बढ़ाई से बैल की भाँति काम लेगा, न उसकी पत्नी घर रहेगी और न उसकी खेता हो ठीक होगी।

§२४१-- श्राँख, फान श्रौर सींग के विचार से वैलों के नाम :-

(१) जिसकी आँखों में गहरा काजल-सा लगा रहता है, उस बेल को कजरा वहते हैं। यह पानीदार होता और हल-पेर में प्रायः आँतरा (फुनींला) देखा गया है। किसान ऑतरे बैल को गहककर (प्रेमोल्लास के साथ) पकड़ता है। प्रेम पूर्वक प्राप्ति की इच्छा करने के अर्थ में 'गहकना' किया प्रचलित है।

"बद्धु खरीदो कानरी। रुपया दीने आगरी ॥°

群 群 数

"कारी आँख काजरा होई । जो माँगे तुम दें देउ सोई ॥"?

(२) यदि किसी बैल की ग्रॉल की पुतली चितयन से खिलाफ दूसरे रख के कीये में धुव जाती हो तो उसे ताकी या ताखी (पा॰ तककर = देखता है) कहते हैं । किसान इसे श्रसगुनियाँ (श्रपशकुनवाला) मानते हैं—

"गिर्रा भैंसा तासी वैल । नारि चुलबुली छोरा छेल ॥ इनते वचतऐ चातुर लोग । राजु छोड़िके सापे जोग ॥""

(३) जिस बैल के कान लम्बे-लम्बे होते हैं, वह लमकना (सं॰ लम्ब कर्ण) कहाता है। यह देह का दीला (सं॰ शिथिल > सिटिल्ल > दिल्ल > दीला) होता है। जिस बैल का मुतान (सं॰ मूज-स्थान) अधिक लटका हुआ होता है, वह दिल्ल मुतान कहाता है। जहाँ दीला मुतान देह के दिल्ल स्पन का स्वक है, वहीं कसा हुआ छोटा मुतान अर्थात् हिरन-मुतान कसीलेपन का दोतक है। हिरन के-से छोटे मुतान का बैल हिन्तम् तान (सं॰ हरिए मूज्य स्थान > हिरन मुतान > हिन्त मुतान = हिरनका-सा मुतान) कहाता है। हिन्त मुतान को किसान बार-बार देखता है और प्यार से पुचकारते हुए उसकी पींट पर हाथ फेरता है, लेकिन दिल्ल मुतान की आर से वह तुरन्त आँखें फेर लेता है—

"जाके लम्बे-लम्बे कान। जाकी ढीली है मुतान॥ छोड़ि छोड़ि रे किसान। नहीं त्यागिदुंगी धान॥"

"हिन्न मुतान ग्रीर पतरी पूँछ। ताहि कन्थ! लैलेउ वेपूछ।।""

(४) जिस बैल के कान काले होते हैं, वह कनकरुआ या कनकरछोंहा कहाता है। यह सगुनी (सं० शक्कनीय) और पानीदार होता है—

"कनकरछोंहा सगुनी जान । जाइ छाँडि मत लीजै ग्रान ॥"६

े श्रागरा (पेशगी) रुपया देकर कजरा बैल खरीदो ।

ै काली श्राँख का कत्तरा बैल हो तो बेचनेवा ता जितने रूपये माँगता हो, उतने ही रूपये देकर खरीद लो ।

उ खेती के काम में धरती पर गिर जानेवाला भैंसा, ताली वैल, चंचल छी श्रीर हैंड लड़का—इन चारों से चतुर लोग वचते रहते हैं। वे इनके सङ्ग से बचने के लिए राज्य छोड़कर योग भी साधते हैं।

ह लम्बे कान और ढीले मुतानवाला वैल किसान से कहता है कि मुक्ते जल्दी छोड़ दे नहीं सो में प्राण त्याग दुँगा।

ें जो हिरन का-सा मुतान रखता हो श्रौर पूँछ जिसकी पतली हो; हे पति ! उसे विना पूछें े सरीद लों ।

काले कानवाले बैठ को सगुन वाला (शुभ) समभो । इसे छोड़कर दूसरा मत खरीदो ।

\$२४२—(१) बड़े सींगोंवाला 'बड़िसंगा' (सं॰ वृहत् शृंगक) ग्रीर मोटे सींगोंवाला मुट-सिंगा (सं॰ मुप्टश्रंगक) कहाता है। बड़िसंगा बैल खेत में भंगा (विघ्न) डाल देता है ग्रीर मुटिसंगा बैल से किसान की थृ-थू होती है—

"वड़े सींग वड्सिंगा। पड़े खेत में भिंगा॥" १

to s

"मुटसिंगा कूँ चातुरे; कहें, न लीजी कोइ। मोहन भोग खवाइए; थू-थू, थू-थू होइ॥"

- (२) जिस बैल के सींग हिरन के सींगों की भाँति सीधे और नुकीले होते हैं, उसे 'सरइया' या 'सरायो' कहते हैं। यह देह का कसीला और जोराचर (फा॰ जोर = ताक़त + आवर = वाला = शक्तिमान्) होता है।
- (३) किसी-किसी बैल की उम्र तो पूरी होती है, परन्तु निमूँछिया श्रादमी की भाँति उसके सींग नहीं उगते। ऐसे बैल को 'मुंडा' कहते हैं। ऐसे बैल के लिए हेमचन्द्र (दे॰ ना॰ मा॰ ६।११२) ने 'मट्टो' शब्द लिखा है। पूँछ का पतला श्रीर बिना सींग का बैल किसान का पूरा पारता है—

"विना सींग को पूँछ पतारौ । सदा किसान की पूरी पारौ ॥" ?

(४) जिस बैल के सींग माथे के ऊपर कुछ टेढ़ें होकर श्रागे की श्रोर भुके हुए हों, उसे 'भ्रोंगा' कहते हैं। इसके सम्बन्ध में लोकोक्ति है---

#### ''जाके सींग यों। ताहि वेचै चौं॥ ध

(५) जिस बैल का एक सींग सीधा ऊपर त्राकाश की त्रोर ग्रौर दूसरा नीचे पृथ्वी की श्रोर को हो तो उसे 'सरगपताली' या कंसासुरी कहते हैं। देढ़ी भोंहोंचाला बैल भोंश्रादेरा कहाता है। ये दोनों ही श्रगुभ हैं—

"सरगपताली भौंत्रा टेरा । घर के खाइ परौसी हेरा ॥"

- (६) जिस बैल का एक सींग उगकर एक रुख में ग्रीर दूसरा सींग उससे बदलते रुख में बढ़ जाता है, उसे कैंकचा या केंचुला कहते हैं। कैंचुले बैल का कोई सींग ऊपर को सीधा नहीं बढ़ता।
- (७) मुकरे (मुकरा वैल) के सींग सिर के ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि उनका मुकुट-सा बन जाता है। यह बैल बड़ा शुभ और संगुनी माना जाता है। किसान इसे विष्णु

<sup>ै</sup> बड़े सींगवाला तो खेती में भंगा (विघ्न) डाल देता है।

र चतुर मनुष्य कहते हैं कि मोटे सींगवाले बैठ को कोई न ले; चाहे तुम उसे मोहनभोग (बींदुया बिद्या चारा) क्यों न खिठाओ, तब भी तुम्हारी बदनामी होगी।

³ विना सींग और पत ती पूँछ का वैल सदा किसान की खेती में पूरा पारता है, अर्थात पूरी तरह से खेती को सुन्दर तथा लामप्रद बनाता है।

<sup>ै</sup> जिसके सींग यों (इस तरह के अयोत तर्जनो और मध्यमा उँगलियों को बीच से आगे को आधा मोड़कर जो आकार बनता है, उस तरह के सींग) हों, उसको कोई न में बेचे ?

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सरगपताली और भें। श्राटेरा घर के आदिमयों की नािंड (सं॰ निंट) करके फिर पड़ोसी का भी सत्यानास (सं॰ सत्तानाश) करते हैं।

का रूप मानते हैं। यदि किसी बैल के सींग ग्रागे की ग्रोर माथे पर ग्राकर कुछ-कुछ मिल-से गये हों, तो उसे म्हौरा कहते हैं। भौंगे के सींगों की ग्रापेक्षा म्हौरे के सींग कुछ ग्राधिक मुझे हुए होते हैं। 'मुकटा' ग्रोर 'म्हौरा' ग्राक्छे बैल होते हैं—

> "सिर पे मुकटे, माथनु म्हौरे। इन्हें देखि, मित भूल्यो रहि रे॥" "म्हौरे वह कमेक्चा, राखें सदा उमंग। पात जु खड़कै पेड़ की, उड़ें पवन के संग॥" र

- (८) जिस बैल के सींग पीछे को जाकर फिर कुछ नीचे को ख़म (टेड़) खा गये हों, वह सुराया या मीरिया कहाता है। यदि मुरावे के सींगों की मोड़ कुछ-कुछ कुन्नी मैंस के सींगों की माँति हो गई हो, तो उस बैल को ईंडु रा कहते हैं, क्योंकि उसके सींगों की बनावट ईंडु री (वै० वं० इएड़ = मूँच की रस्सी से बनी हुई बृत्ताकार वस्तु जिसे कहारी सिर पर रखकर फिर ऊपर से घड़ा रख लेती है) की माँति होती है।
- (६) जिसके सींग कानों के ऊपर उगकर सीघे दाँगें-बाँवें घरती के समानान्तर चले गये हों छौर क्रमशः आगें की ओर पतले भी होते गये हों, उस बैल को फड्डा कहते हैं। यदि फड्डे के ढंग के सींग कुछ पिछमने (कुछ पीछे के रूख पर) हों, तो वे सींग छेपरे या छेपड़े कहाते हैं। उस बैल को छिपर्रो कहते हैं।
- (१०) जिस बैल के सींग कानों से नीचे की श्रोर लटके हुए रहते हैं, उसे मैना कहते हैं। यदि मैने के-से सींग बीच में कुछ खम खा जायँ श्रीर उनकी नोंक बैल के गालों में गड़ जायँ, तो यह बैल गुलिया कहाता है। मैना बढ़िया बैल होता है—

"मैना वैल वड़ी वलवान । करै छिनक में ठाड़े कान ॥" 3

- (११) बिस बैल का एक सींग नोकदार तीर की तरह ग्रागे को ग्रीर एक ऊपर ग्रासमान की ग्रीर रखवाला होता है, उसे ढलतरवारों कहते हैं।
- (१२) जिस बैल के सींग मेंढ़ों के सींगों की माँति मुझे हुए होते हैं, उसे मेंढ़ासिंगी (सं॰ मेंद्रश्रंगी) कहते हैं।
- (१३) जिस बैल का एक सींग किसी कारण टूट जाय या गिर जाय, तो उसे 'डूँड़ा' कहते हैं। यदि जन्म से ही एक सींग न उमा हो, तो वह बैल जनम डूँड़ा कहाता है। जनम डूँड़ के सींग को देखकर मात्र द्वारा वर्णित यमराज के मैंसे की याद ग्रा जाती है, जिसे रावण ने इकिंगा बना दिया है। जनम डूँड़ा सरत में भी ग्रन्छा नहीं लगता ग्रीर ग्रसगुनियाँ भी होता है। वास्तव में बैल की शोभा तो सींगों से ही है—

<sup>ै</sup> जिन वैदों के सिर पर सीगों से मुकुट वन गया हो श्रीर माथे पर सींग मुद्दे हुए हों तो उन्हें देखकर भूल में मत रह, तुरन्त खरीद ले।

र म्हीरे बेल कमेरे (काम करनेवाले) होते हैं और सदा उमंग से भरे रहते हैं। यदि पेड़ के पत्ते की खड़कन सुन से तो वे हवा के साथ उड़ते हैं।

र मेना यलवान् वैज है। वह क्षण भर में कान खड़े कर लेता है। वैल के खड़े हुए कान उसकी स्कृति का चिह्न हैं।

४ "परेतभर्तुर्महिषोऽसुना घनुविधातुसुरत्नात विपाणमण्डलः । हतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन सृशानतं शिरः ॥" —माध : शिशुपालवध, सर्ग० १, छन्द ५७ ।

# "वैल सिंगारी। मर्द मुँछारी॥"

(१४) जिस बैल के सींग माथे और आगे मुँह पर पूरी तरह चिपटे हुए हों; केवल नोंक ही नहीं, बिल्क पूरे सींग पूरी तरह चिपटे हुए हों, तो उसे औंध कपारी या औंध खोपड़ा कहते हैं। उसका कपार<sup>2</sup> (सं० कर्पर > कपार > कपार = खोपड़ी) औंधा होता है।

(१५) जिस वैल के सींग ऊपर सिरो पर चिरे हुए होते हैं, वह चिर्रा और जिसके सींगों पर कुछ-कुछ वाल से हों, वह गरैला कहाता है। यदि किसी वैल के सींगों में गड़ दे हों तो उसे दिवटा कहते हैं; क्योंकि उसके सींगों में दीवरें (सं॰ दीपस्थ>दीवट्ट > दीवट = दीवाल में बनी हुई एक जगह जहाँ दीपक रक्खा जाता है) सी बनी हुई दिखाई देती हैं। जिस वैल के सींगों के सिरे विल्कुल सफेद हों, उसे कोढ़िया कहते हैं और वह सफेदी कोढ़ (सं॰ कुछ) कहाती है। इँठे हुए सींगवाला वैल मेंडुआ कहाता है।

\$र४३—पूँछ, टाँग श्रीर खुर के श्राधार पर वैलों के नाम—(१) जिस वैल की पूँछ घरती को छूती हो, उसे धरतीसार कहते हैं श्रीर विद पूँछ इतनी छोटी हो कि पीछे की टाँगों के घटनों के पास तक ही श्राये, तो वह पुछटँगा या टँगपुछा कहाता है। कटी पूँछ का श्रथवा विना वालों की छोटी पूँछवाला लहूरा (कैर में) श्रीर कटी पूँछ का वंडा (देश व बहुदण्साल—दे ना मा ७।४६ = जिसकी पूँछ कटी हुई हो) कहाता है। जिस वैल की पूँछ में काली श्रीर सफेद गई-लियाँ-सी हों, वह गड़िरियायौ या मुसरिहा (खुर्जें में) कहाता है। यदि पूँछ का सक्वा ऊपर सफेद श्रीर नीचे काला हो तो उसे गंगाजमुनी कहते हैं। यदि फक्वा विलकुल सफेद हो, तो उसे चौरा कहते हैं। यदि पूँछ के बाल जगह-जगह विन्दियों के रूप में काले श्रीर सफेद हो, 'तो वह बैल 'तिलचामरा' कहाता है। मुसरिहा बैल श्रसगुनियां होता है—

"वैल मुसरिहा जो कोई लेइ। राज भङ्ग पल में करि देह। त्रिया वाल सब कळु छुटि जाइ। घर-घर भीख मॉगि के खाइ॥"3

"छुद्दर सद्दर सों कहै, चली मुसर घर जायँ। घर के घाई में रहें, पहलें परौसिन खायँ॥"४

(२) यदि किसी बैल की पूँछ के दोनों श्रोर पुट्टों के ऊपर श्रलग-श्रलग दो भौरियाँ हों, तो उसे भौरिशा या भौरिहा कहते हैं। किसी-किसी बैल की पूँछ के नीचे लँगोटा (सं० लिड्नपट्टक> लिङ्गवट्टश्र>लिङ्गउट्टश्र>लंगोटा > लँगोटा = गुदा-स्थान से लेकर श्रग्रहकोशों तक बनी हुई एक काली धारी) होता है। लॅगोटेबाला बैल लॅगोटिश्रा कहाता है। यह बैल श्रन्छा माना जाता है—

"कारी लॅगोटा, वैंगन-खुरी। कन्थ! खरीदी, खुसी-खुसी॥"

§२४४--जिस वैल की टाँगें श्रीर छाती घोड़े की सी होती है, उसे श्रसीना (सं॰ श्रश्य +

<sup>ै</sup> वैल सींगोंवाला श्रीर मर्द मूंछोंवाला ही शोभा पाता है।

र सं कपाल > कपार । यह विकास-क्रम भी संभव है।

<sup>ैं</sup> जो मुसरिहा चैल लेगा, उसका पल मात्र में राज्य भंग हो जायगा। उसके स्त्री-बच्चे सव कुळ उससे छुट जायेंगे श्रीर वह घर-घर मील माँगता फिरेगा।

४ छः दाँतवाला येल सतदन्ते से कहने लगा कि—चलो, हम तुम र्सुसरिहे के यहाँ चलते हैं। तब तीनों पहले पढ़ोसियों को मारेंगे फिर घर के श्रादिमयों को।

<sup>4</sup> जिस वैज का लँगोटा काला हो श्रीर खुरों का रह वैङ्गन का-सा हो, हे कान्त ! तुम उसे खुरी से खरीद छो।

फा॰ सीना) कहते हैं। यह काम में वड़ता (ख़राब) होता है, क्योंकि चलने में ठोकर खा जाता है।

जिसकी देह भारी और टॉर्गे छोटी हों, उसे सुश्रर गोड़ा सं०शूकर + हिं० गोड़) कहते हैं। लम्बी टॉगोंवाला बैल लमटँगा कहाता है। सुत्रर गोडे के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--

<sup>((</sup>न्हेंनी पसमी पतरपूँछिया, स्त्रार गोड़ा पावै। हीला हुज्जत करे न कबहूँ, महीं माँगे दे आवे ॥ 37 १

§२४५ — जो नैल चलने के समय घरती पर खुर घिसता चले, वह खुरियसा, जिसके खुरे की अगाई (अप्रमाग) खुरपे की शक्त की-सी हो, वह खुरपौलिया; जिसके खुर गधे-के खुर की भाँति हों, वह खरखुरा; निसके खुरों के बीच में काफी जगह हो, उसे खुरफाट और जिसकी टाँग के एक खुर के दोनों भागों में से एक भाग कटा हुआ हो, उसे खुरकटा कहते हैं। जिस बैल के खुर चलते समय मुँह खोलकर ऋधिक फैल जाते हैं, वह खुरचला कहाता है। खुरचले के खुर धरती पर पॉव रखते ही चौड़ जाते हैं श्रीर उठाते ही खुरों के दोनों भाग श्रापस में मिल जाते हैं। ऐसे बैल **पोच** (फा॰ फूच = कमज़ोर) ग्रौर चज्जे (खराव) माने गये हैं---

"दाँत गिरे श्रौर खुर घिसे, पींठ बोक्स नहीं लेइ। ऐसे बज्जे वैल कूँ, कौन बाँघि मुस देइ॥"

मुराये अर्थात् मोचिये के पास जिसकी टाँगे घूम जाती हों, वह वैल मोचेल; श्रीर चलने में जिसके खुर से खुर लग जाते हों, वह नेवरा कहाता है।

§२४६ — रूप और रंग के आधार पर वैलों के नाम — वैल की पीठ पर जो लम्बी हड्डी होती है, उसे रीढ़ा या वाँस कहते हैं। जिस वैल का वाँस ऊपर को उभरा हुआ होता है, उसे वाँसिया कहते हैं। वाँस का ऊपर निकल ग्राना बोदगाई (दुर्वलता) की निशानी है। मांसदार पीठ, जिसमें बाँस नीचे दवा रहता है श्रीर पींठ के बीच में लम्बी हालत में गहराई रहती है, बरारी कहाती है। बरारीवाला वैल बरारिया कहाता है। प्रायः प्रत्येक किसान वॉसिया को छोड़कर पैंठ में वरारिया को गहककर (उल्लास और प्यार के साथ आगे बढ़कर) पकड़ता है और पींठ थपथपाता है। स्रदास की राघा की पीठ जो बरारिया बैल की-सी (केले के सीधे पत्ते की भाँति) थी, वह वियोग में वाँसिया वैल की-सी (केले के उल्टे पत्ते के समान) हो गई थी।

यदि पीठ का रीढ़ा (बाँस) गुम्मटदार बनकर एक जगह ऊपर की उठ गया हो, तो उस वैल को कुवड़ा (देश० कुलवड़ > कुवड़ा) कहते हैं।

सामान्यतः प्रत्येक वैत के जितनी पसुरियाँ (सं० पर्शुका) होती है, उनमें से यदि किसी वैत में एक-दो कम हों तो उसे अनास् या नहसुआ कहते हैं। अनास् (सं॰ जनपार्श्वक) सीरा-धीरा (वुल्त) होता है श्रीर श्रसेना (सं० श्रसहनीय) भी माना जाता है।

<sup>ै</sup> बारीक वालोंबाला श्रीर पतली पूँछ का सूश्रर-गोड़ा बैल श्रच्छा होता है। यदि स्श्रर-गोड़ा वैल दीख पड़े तो खरीदनेवाले को चाहिए कि वह फंकट न करे, विल्क मुँह माँगे दाम देकर उसे तुरन्त खरीद हो।

र जिस बैल के दाँत गिर गये हों, ख़ुर घिस गये हों और जो पीठ पर बोक्सा न ढो सकता हो; ऐसे दुर्वल वेल को कीन खूँटे से वाँघेगा श्रीर भुस देगा श्रर्थात् कोई नहीं।

भ "कदलीदल-सी पीठि मनोहर, मानौ उलटि ठई ।"

<sup>—</sup> पुरसागर, काली ना० प्र० सभा, १०१३४०४

\$२४७—जिस बैल की पींठ का रंग हिरन की पींठ का-सा होता है, वह कुरंगिया कहाता है। लाल श्रीर पीले रंग के बैल को गोरा कहते हैं—

"नामी रंग कुरङ्ग रङ्ग, गोरी गमरा चान।""

सफेद पसमी (वाल) श्रीर नीली खाल का बैल धौरा श्रीर सफेद खाल तथा नीली पसमी का लीला कहाता है। पीले रंगवाले बैल को पीरोंदा या महुश्रर (महुए के से रंग का) कहते हैं। लीले श्रीर धौरे बैल बढ़िया; लेकिन महुश्रर बैल बहुत घटिया होता है—

"महौं को मीट रक्ष में महुश्रर। ताके लें का कहित बहूश्रर॥ चलै तो श्राधे दाम उठाने। नहीं तो मड्ड मये सब जाने॥"र

यदि देह पर लाल, काले तथा सफेद रंग के छोटे-छोटे धब्वे श्रीर बूँदें हों तो उस वैल को छर्रा या छिरकेला कहते हैं।

काले और सफेद रंग की धारियाँ या धव्वे जिस बैल पर हों, उसे कवरा या चितकचरा कहते हैं। जिस बैल का मुँह सफेद हो और शेष शरीर काला हो, तो उसे मुँहधोवा कहते हैं। माये पर बड़ी और गोल सफेदी हो, तो उसे चँदुला कहते हैं। यदि खाल सफेद और पसमी पीली हो तो उसे सुनैरिया धौरा कहते हैं। कत्थई रङ्ग का बैल लाखा या खैरा कहाता है। जिसकी देह पर कई सफेद फूल-से हों, उसे फुलुआ कहते हैं। फुलुआ अच्छा नहीं माना जाता—

"जहाँ परै फुलुत्रा की लार । लेड खरैरी कारी सार ॥"३

यदि किसी बैल का सारा शरीर बिलकुल सफेद हो, पसमी भी सफेद हो श्रीर श्राँखों की पुतिलयाँ श्रीर विनूनियाँ (बरीनियाँ) भी सफेद हों, तो उसे 'मुर्रा' कहते हैं। यह बज्जा होता है—
"बैल विसाहन जहयी कन्त। मुर्रा के न देखियौ दन्त।।"

§२४८—स्वभाव के आधार पर चैलों के नाम—हल, गाड़ी ग्रादि में गिरकर लेट जानेवाला बैल गिर्रा श्रीर ग्राड़ जानेवाला कामचोर गरिश्रा (सं॰ गिल) कहाता है। गरिश्रा को खरीद कर किसान तो ग्रापना करम ठोकता है; लेकिन गरिश्रा सार में पड़ा-पड़ा चैन की वंसी वजाता है। काव्य-प्रकाश-कार ने 'गरिश्रा' को सुख-नींद को श्रव्छी तरह पहुँचान लिया था।

गिर्रा के सम्बन्ध में किसान का कथन है-

"सैल जुत्रा की छुवत ही, गिर्रा धरनि गिराय। सॉट ग्रार की चुभनि पे, टाँग देइ फैलाय॥"६

९ हिरन के रंग का बैल नामवर श्रीर बैल गँवार (खराब) होता है।

र महुए के फूल की भीति पीला, और मुँह का मोटा बैल हो तो उसके लिए हे स्त्री ! तू क्या कहती है ? यदि चल जाय तो श्राघे दाम उठ श्राये; नहीं तो सय पैसा भट्ट (क्यर्थ) हुश्रा समक्री ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सार में जहाँ फुलुए की छार ,मुँह का थूक) गिरे, वहाँ से उसे सुरन्त खरैरा (माड़्) होकर भाड़ देना चाहिए।

र यदि वैल खरोदने के लिए जाओ तो हे पति ! मुर्रे के तो दाँत भी मत देखना ।

<sup>&</sup>quot;गुणानामेव दौरात्म्यात् धुरि धुर्यो नियुज्यते । असंजातिकणस्कन्धः सुखं स्विपिति गौगीतिः ॥"

<sup>—</sup>मम्मट : कान्यप्रकाश, उल्लास १०। रलोक ४८०।

<sup>&#</sup>x27; जूप की सैल (एक छोटी सी लकड़ी जो जुए के सिरे पर छेद में पड़ी रहती है) को हुते ही दिशें पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उठाने के लिए यदि साँटा (चमदे का तस्मा जो पेने में वैधा रहता है) और आर (पेने के सिरे पर ठकी हुई नोंकदार पतली कील या चोभा) के चुभाने से वह अपनी टौंगें शीर फैता देता है।

स्वभाव का चंचल ग्रौर तेज बैल तत्तौ, विर्रा, चमकनौ ग्रौर करुग्रौ नाम से पुकारा जाता है।

जो वैल खूब खाता है लेकिन काम नहीं करता, वह मच्खर कहाता है। यह गरिश्रा का ही भाई-बन्द है। मच्चर जैसा एक वैल 'खहर' होता है, जो खाता श्रिक है, लेकिन ताकृत कम रखता है।

पास में श्रादमी को देखकर लात फेंक्नेवाला वैल लतखना, सींग मारनेवाला मरखना, श्रीर सिर को श्रागे करके धक्का देनेवाला मौरा कहाता है। सिर से धक्का देकर वैल जब किसी की मारता है, तब 'मौरना' किया प्रयुक्त होती है।

. मरखना वैल हत्या-खोरी (लड़ाई-भगड़ा) की जड़ है—

"बद्धु मरखनौ चमकिन जोय । ता घर उरहन नित उठि होय ॥" े

जो बैल घाम (सं॰ घमं>घमम>घाम) में हीक जाता है (जोर से साँस का चलना 'हीकना' कहाता है) वह तैपल कहाता है। जो बैल ग्रपनी जीम बाहर निकालकर उसे साँप की भाँति प्रायः हिलाता रहता है, वह साँपिया कहाता है ग्रीर उसकी जीम पर साँपिन मानी जाती है। जपर-नीचे जीम हिलाना 'लफलफाना' या 'लफलपाना' कहाता है।

जो बैल खूँटे पर बॅथा हुन्ना हिलता ही रहता है, वह हल्लना कहाता है। हल्लना जिसके यहाँ होता है, उसकी श्रनेड (सं॰ न्यानिष्ट) करता है। एक रोग 'सिन्न' होता है, जिसमें बैल का पाँव नहीं उठता विकि वह उसे ज्मीन पर ही कढ़ेरता (= खचेड़ता) है। सिन्न रोग वाले बैल को सिन्नेला कहते हैं।

नैल कैसा ही क्यों न हो, भैंसे से वह हर हालत में अच्छा ही माना गया है। लोकोिक है—
"वैल नौ की। भैंसा सौ की।।"

**छड** (सं० पञ्ची), आर्डे (सं० ग्राष्टमी) ग्रीर चीद्स (सं० चतुर्दशी) को वैल खरीदकर घर लाना ग्रशुभ माना गया है—

"छठि त्राठें चौदसि चौपायौ । बदिकें नेंठि करे घर त्रायौ ॥"3

\$२४६—चैलों के रोगों के नाम—मनुष्य के गले में एक फीड़ी (सं० कपर्दिका) के समान छोटी-सी हड्डी उठी रहती है, उसे टेंटुआ कहते हैं। ठीक इसी तरह नैल, गाय और मैंस आदि पशुओं के गले में एक हड्डी होती है। उसे केंसिया कहते हैं। जब केंसिया नाम की हड्डी पर सूजन आ जाती है तो उस रोग को 'हेलुआ' कहते हैं।

जब बैल के खुरों के बीच में घाव हो जाते हैं, तब वह रोग पका कहाता है। पका में आया हुआ बैल जब चल नहीं सकता, तब वह आपाहज (सं॰आरायेय) कहाता है। आपाहज को कजेंल या कजाहल भी कहते हैं। यदि बैल की टाँगों के जोड़ों में से खून निकलने लगे, तो उसे 'मूँजे फूटना' कहते हैं। बैल की एक टाँग सूज जाय और जमीन पर न सखी जा सकें, तो उस रोग को इकटंगा कहते

<sup>े</sup> जिस घर में मरखना वैल है और चटक-मटक की स्त्रा है, उसमें सदा उलाहने ही भारते रहते हैं।

<sup>े</sup> वेल नौ रुपये का भी अच्छा; लेकिन सौ रुपयों में खरीदा हुआ बढ़िया भैंसा खेती के लिए अच्छा नहीं।

<sup>े</sup> यदि घर में चौपाया पष्ठी, श्रष्टमी श्रौर चतुर्दशी को श्रावे, तो अवश्य ही अनिष्ट करता है।

हैं। ऐसा ही रोग चारों टाँगों में हो जाय तो चौरंगा कहाता है। जब बैल की देह में पानी हो जाता है और दर्द से वह रॅमाने लगता है, तब उसे वेदनी रोग कहते हैं। गले में एक लम्बा फोड़ा-सा उठ ग्राता है, जिसे विलैना कहते हैं। मेंडुकी रोग में गुदा भाग पर एक गहुमरी-सी उठ ग्राती है। नस्का या टैना रोग में बैल की टाँग की कोई नस उतर जाती है। चिरइयाचिस रोग में बैल के शरीर पर चकते पड जाते हैं किसानों का कहना है कि चिरइयाचिस बैल के शरीर पर एक विशेष प्रकार की चिड़िया के बैठ जाने से होता है। जब किसी पीहे का पेट पूलकर बग्ब-सा हो जाता है, तब उसे 'ग्रफरा' कहते हैं। संभवतः 'छुपका' रोग में बैल की देह पर चकते पड़ जाते हैं। वंधा रोग में बैल का गोवर ग्रीर पेशाव बंद हो जाता है।

जब शरीर में गाँटें हो जावें तो वह रोग गुम्प्रिर, पूरा शरीर स्ज जाय तो सुजैका, गला हैं ध जानेवाला रोग विलइया कहाता है। जिस रोग में वैल के मुँह से धर्र-धर्र की आवाज निकले, तो वह घर आ, देह अकड़ जाय तो अफड़ा, और नाक के नशुओं से पानी-सा कड़ने लगे तो वह सुमहेंड़ी रोग कहाता है। मकोइ रोग से वैल का एक सींग खोखला होकर गिर जाता है; तब वह डूँड़ा कहलाने लगता है। अमेंड़ी रोग में जब वैल की कनपटी और कानों की जड़े स्ज जाती हैं, उसका चारा खाना छूट जाता है और उससे पानी भी नहीं पिया जाता, तब उस रोग को 'आरजा' (फ़ा॰ आज़ार) कहते हैं। किसान वैल के न चलने पर दो वाक्यों का प्रयोग बहुधा किया करता है—(१) 'अरे तोमें आजार दें दूँ।' (२) 'अरे तोइ आरजा सतावें।'

श्चारजा रोग में बैल को ठीक करने के लिए एक विशेष मकार का काढ़ा या मसाला श्चाठ दिन तक दिया जाता है, उस मसाले को श्चठरोजा (सं॰ श्रम्ट + फ़ा॰ रोज़ = श्चाठ दिन) कहते हैं। श्चारजा में बैल ऐसा ही नफसेल (श्च॰ नक्ष्स = दम। सॉस-स्टाइन॰) हो जाता है, जैसा कि दाय में। उकठा का मारा जैसे पेड़ नहीं पनपता; वैसे ही श्चारजा का मारा बैल नहीं सँभलता। लोकोक्ति है—

"उकठा रूखनु-रेड़ा। ग्रीर ग्ररजा पौहेनु-पेला॥" १

श्रिषक बोम्ता ढोने से बैलों की गर्दन पर स्ज़न आ जाती है। उस उज़न को 'कॅथिया-जाना' कहते हैं; वह एक रोग ही है। यदि कन्धे पर कीद (धाय) हो जाय तो वह 'कंध-कीद' कहाता है। कमी-कभी बैल के मुतान में से वीर्य भड़ने लगता है; इससे बैल बहुत बोदा (कमजोर) हो जाता है। इस रोग को मरीला या मरैला कहते हैं। एक रोग जहरबाद 'कहाता है, जिसमें बैल की गर्दन स्ज़ जाती है श्रीर इधर-उधर मुडती नहीं है।

'गंसा' नाम का एक रोग होता है, जिसमें बैल का पेट फूलकर ढोल-सा हो जाता है। कभी-कभी कब्जी से बैल बहुत पतला गोवर करने लगता है और वह भी जल्दी-जल्दी; इस रोग को ढाँड़ा कहते हैं। यदि गोवर में आँव आवे और पेट में दर्द हो, तो उस रोग को मरोरा या आँच कहते हैं। जब बैल के पेट में सूला दर्द होता है, तो उसे सूला य सूला कहते हैं। सूल (शूल) को द्र करने के लिए किसान सेमल के पत्तों का चफारा (=हरे पत्तों की मान) देते हैं। जिस रोग में बैल की जीम पर और गले में काँटे-से हो जाते हैं, उसे रोहार कहते हैं।

<sup>े</sup> उकटा नाम का रोग पेड़ को रेड़ (नाश) कर देता हैं और श्रारता रोग पशुओं को टुर्बंड वना देता है।

# अध्याय २

# दूध देनेवाले पशु

# (१) गाय

\$२४०—गाय श्रीर उसके श्रंग—िकसान के घर, घेर (वह स्थान जहाँ किसान के पशु वँधते हैं, घेर या नौहरा कहाता है) श्रीर हार (जंगल के खेत) में गाय की ही माया है। इसी लिए गइया महया है। इसके दूध से किसान पलता है श्रीर इसी के वछड़े किसान को पैसा देते हैं। इसी से वे बछड़े बौहरे कहाते हैं—

गाय

# शिद्धा ।

[ रेखा-चित्र ३५ ] ' गइया महया । भैंस चमरिया, बद्धु बौहरी, विजरा राजा ॥"'

जिस प्रकार उक्त लोकोक्ति में गाय को माता के समान कहा गया है, उसी प्रकार वेद में 'अव्या'। गाय के अर्थ में अथवंवेद (एवा ते अप्यून्ये मनोऽधिवत्से निहन्यताम्—अथवं ६।७०।३) और निघएड (२।११) में आया हुआ 'अध्न्या' शब्द सिद्ध करता है कि वैदिक काल में गौ अवध्य एवं पूच्य मानी जाती थी।

गाय घेरने श्रौर चरानेवाले व्यक्ति को ग्वारिया श्रौर दूध दुहनेवाले को धार-कढ़इया कहते हैं। दूध दुहने के श्रर्थ में कोल जनपद में प्रचलित धातुएँ गाय मिलना (=गाय का दूध दुह लेना), धार काढ़ना श्रोर 'धार निकालना' हैं। दूध थनों से जिस रूप में निकलता है, उस रूप को 'धार' कहते हैं। इस 'धार' शब्द के मूल में शतपथ का वह वाक्य ही मालूम पड़ता है, जिसमें ऋषि ने गाय को सहस्र धाराश्रोंवाला भरना वताया है। रे

गाय (त्रप॰ गावी<sup>3</sup>्रगाई >गाइ : गाय) की पूँछ की जड़ (पुच्छ-मूल) के दोनों श्रोर

<sup>ूै</sup> गाय माता है। भैंस चमारी है। वैज वौहरा है और विजार (साँड़) राजा है।

र "साहस्रो वा एव शतधार उत्सो यद् गौः"— (शत० ७।५।२४)

हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत ब्याकरण में 'गावी' शब्द गाय के अर्थ में ही लिखा है। (संवा० खा० आर० पिशल, हेमचन्द्रकृत प्राकृत ब्याकरण, सन् १८७७ का संस्करण, पाद २। सूत्र १७४)।
पतंजिल ने भी ब्या० महा० में 'गावी' शब्द अपभंदा लिखा है।

<sup>&</sup>quot;गौरित्यस्य गाची गोरा गोतागोनोतिलिकेत्येवमादयोऽपश्रंशाः ।"
—पतंजलिः पाणिनीय न्याकरण महाभाष्य, निर्णयसागर, सन् १९०८, श्र० १। पा० १।
प्राह्मिक १, प्र० २७ ।

का भाग पुठी या पुट्ठे कहाता है। जब गाय ज्यानहार (दो-एक दिन में ज्यानेवाली) होती है, तब उसके पुट्टों में गड्ढे पड़ जाते हैं और कुल्हे की हिंडु याँ ऊपर उमरी हुई दिखाई पड़ने लगती हैं। इस का को पुट्ठे-टूटना या पुठे तोड़ लोना कहते हैं। ज्याने से दो-तीन दिन पहले गाय पुठे तोड़ लाती है। पूँछ के नीचे गाय के मूत्र-स्थान को जोनि (सं० योनि) कहते हैं। जौनि के ठीक बीच में गहरी-पतली रेखा साँकरी कहाती है। ज्यानहार गाय की साँकरी कुछ जीड़ जाती है और उसमें से सफेद तरल पदार्थ (मृत के सफेद धागे के समान और कुछ-कुछ लिवलिया तार-सा) निकलने लगता है; जिसे तोरा या तोड़ा कहते हैं।

पिछली दोनों टाँगों के बीच में तथा पेट के नीचे दूध की एक माँसीली (मांसल) थैली होती है, जिसमें चार थन (सं० स्तन) लटके रहते हैं, उस थैली को ऐन या ऐनरी कहते हैं। ऋग्वेद में इसके लिए 'ऊषस' शब्द आया है।'

यास्क (निरुक्त, नैगम काएड, ६।१६) ने भी ऊध को ऊपर को उठा हुन्ना कहा है।

न्याने के समय पर ऐनरी और अधिक उठी हुई तथा भारी हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि "गाय ऐनरी कर लाई है, अब साँभ-सबेरे में च्या पड़ेगी।" ऐनरी कर लाई हुई गाय व्याँतर या व्यानहार कहाती है। ऐसी गाय के लिए वैदिक संस्कृत साहित्य में 'प्रवय्या' शब्द आया है। पाणिनि के काल में 'श्राजकल में व्यानहार' के लिए एक पारिभाषिक शब्द 'श्रवश्वीना' (श्रव्टाव प्राराश्व) प्रचलित था। 3

वड़ा श्रीर भारी ऐन 'थलथल ऐन' कहाता है। थलथल ऐनियाई (वड़े-बड़े ऐनोंवाली) गायें दूध श्रिक देती हैं। ऐनियाई गायों के लिए वेद में 'घटोधी' श्रीर 'शतोदना' शब्द श्राये हैं। घटोधी गाय की ऐनरी घड़े के समान होती थी श्रीर शतोदना के दूध में सौ मनुष्यों के लिए खीर बन जाती थी।

गाय की धार सचेरे (सं० सवेला) ग्रीर सॉफ (सं० सन्ध्या) चढ़ती है। प्रातः की धार धौताई धार ग्रीर सन्ध्या समय की संजाधार कहाती हैं। किसी-किसी गाय को मध्याह में दूध देने की टेव पड़ जाती हैं। उस समय के दुहने को धौपरधार कहते हैं (सं० द्विप्रहर > धौंपर)।

धौताईधार ग्रीर संजाधार के लिए वैदिक संस्कृत में प्रातदेश ग्रीर सायंदोह (तै॰ सं॰ ७।५।३।१) शब्द ग्रावे हैं।

यदि गाय के दो थन त्रापस में इस तरह जुड़े हुए हो कि दोनों थनों के दूध की नसे त्रीर खाल एक हो गई हो, तो वे पगइया थन कहाते हैं; त्रीर उस गाय को पगइयाथनी कहते हैं। तीन थन की गाय तिथनीं कहाती है। यदि चारो थन एक जगह गुर्र-सा मारकर उगें, तो उन्हें कुल्हियाये थन कहते हैं त्रीर वह गाय कुल्हियाई कहाती है। कुल्हियाये थन कुरेंग थन भी कहाते हैं। कभी-कभी थनों में एक रोग हो जाता है, जिससे वे स्ज जाते हैं। इस रोग को थनेला कहते हैं। जब कोई थन स्त जाता है त्रीर उसमें से धार नहीं निकलती तो उस थन को चकच्यूरित्रा कहते हैं। किसानों का कहना है कि उस थन पर चकच्यूर (छुळूंदर) फिर जाती है। इसीलिए वह थन चकच्यूरित्रा कहाता है।

१ "यो श्रस्मै प्रंस उत वा य ऊधिन सोमं सुनोति भवति द्युमां श्रह ।" -- ऋक्०५।३४।३

भ "गोरूध उद्धततरं भवति, उपोन्नद्धामिति वा—" यास्कः निरुक्त, नै० कां०, ६।१९ प्रश्नीत् गाय का ऊध समीपवर्ती स्थान को अपेक्षा अधिक उठा हुआ होता है।

भ "श्रद्यश्वीनावस्टब्धे"

<sup>--</sup>पाणिनि : श्रप्टा० ५|२१३

पौहार या हेर (पगुत्रों का समूह जो जंगल में चरने जाता है) में से साँक को घेर या नौहरे (हिं० नोई + सं० गृह) की त्रोर पूँछ उठाकर जंगल से वापिस त्राती हुई गाय बछरे को देखकर मुँह से जो एक प्रकार की त्रावाज करती है, उसे हूँ क, हुकार या रँभार कहते हैं। रँभाती हुई गायों के लिए महाभारत में 'रेममासाः गावः' शब्दावली त्रावी है। ' स्रदास ने 'हूँ कना' किया का प्रयोग किया है। वछड़े के वियोग में गाय जब बहुत जोर से त्राधिक देर तक रँभाती है, तब उसे इकराना कहते हैं।

गाय को वुद्ध के दिन मोल लेना शुभ है श्रीर सनीचर (सं० शनैश्चर) के दिन खरीदना श्रशुभ है—

"मंगल महसी फरहरै, बुद्ध फरहरै गाय।""
"गाय सनीचर मैंस बुध, घोड़ा मंगलवार।
जो कोई घनी विसाइहै, फेर न आवें द्वार॥""

न्याते समय गाय की जौनि (सं० योनि) में से पहले एक पानी भरी थैली निकलती है, जिसे मुतलेंड़ी कहते हैं। फिर रक्त मांस से बनी जाली के अन्दर बच्चा आता है। उस जाली को सेरी कहते हैं। फिर जेर निकलता है।

\$२५१—श्रायु, व्याँत और दूध के विचार से गायों के नाम—गाय के गर्भ वे पेदा हुत्रा मादा बच्चा जेंगरी कहाता है। चुखेटी या जेंगरी दूध ही पीकर रहती है। जेंगरी वे बड़ी बिछुया होती है। जब बिछुया जवान हो जाती है, तो उसे कलोर (सं० काल्या) श्रीर उससे कुछ बड़ी को श्रोसर या श्रोसरिया (सं० उत्सर्वा >श्रोसरिया) कहते हैं। यास्क (निधरह कोश, २१११) ने गाय के श्रर्थ में दो पर्यायवाची शब्द 'उसा' (ऋक्० ११६२१४)" श्रीर 'उस्त्रिया' का उल्लेख किया है। पाणिनि ने श्रपने सृत्र (उपसर्या काल्या प्रजने—श्रव्टा० ३।१११०४) में यह सब्द किया है कि प्राचीन काल में श्रायु के दिव्दकोण से गाय के लिए 'उपसर्या' श्रीर 'काल्या'—ये दो नाम प्रचलित थे। जिस गाय का गर्मधारण करने का समय श्रा गया हो, वह 'काल्या श्रीर जो गर्माधान के लिए विजार के पास जाने वोग्य हो, यह उपसर्या कहाती थी। गर्मवती श्रोसरिया को 'धनार श्रोसर' या 'धनार पठिया' कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में पुराना शब्द 'प्रच्ठोही' (श्रमर० २१६१७०) था।

गाय जब विजार से गर्भ धारण कराने की इच्छा करती है, तब उसके लिए 'उठना' धातु का प्रयोग होता है। विजार (साँड) से मिलकर जब गर्भ धारण करा लेती है, तब उसके लिए 'हरी

१ "ऊर्घ्वं पुच्छान् विद्युन्त्राना रेभमागाः समन्ततः । गावः प्रतिन्यवर्तन्त दिशमास्थाय दक्षिगाम ॥"

<sup>---</sup>महाभारत, विराट पर्व गोहरण पर्व, सातवजेकर संस्क०, श्र० ५३, इली० २५

२ "जल समूह बरपित दोड ग्रसियाँ हुँ कित लीन्हें नाउँ।

<sup>—</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा १०।४०७०

अ मंगल का भैंस श्रीर बुद्ध को गाय खरीदी जाय तो फलतो-फूलती हैं।

र यदि कोई धनी (पुरुप जो पशु मोल लेता है. अयोत् पशु का स्त्रामी) शनिवार को नाय, युद्धवार को मेंस श्रीर मंगलवार को बोढ़ा खरीदता है तो ऐसे पशु फिर उसके द्वार पर नहीं थाते।

५ ''ऋघिपेशांसि वपते नृत्रिवापोर्णुते वझउस्रोच वर्जहम् ।" ऋग्० १।९२।४

होना', 'श्रोह रना', 'श्रन चढ़ना', खावन (गामिन) होना, साहना या विजार मानना धातुश्रों का प्रयोग होता है। विजार (सॉड़) से मिलने पर यदि गाय गामिन नहीं रहती, तो उसके लिए 'पलटना' किया प्रचलित है। यदि एक वर्ष तक गाय कभी न उठे; यदि उठे तो विजार के मिलने पर गामिन न रहे, तो वह 'लान मारना' या व्याँत मारना कहाता है। उस साल वह ठरला नाम से पुकारी जाती है। 'ठल्ल' धन नहीं चढ़ती। देशी नाममाला (४१५) में 'ठल्ल' शब्द का श्रर्थ निर्धन ही है। जो श्रोर ठल्ला (सदा वाँक) होती हैं, उनके लिए प्राचीन संस्कृत शब्द 'वशा' (श्रमर० राहाहह) था।

श्रोसिरया हरी होने के लिए खूँटे पर वँधी-वँधी रौहद (घूमना, हिलना तथा कूदना) मचाती है श्रीर रँभाती है, लेकिन कोई-कोई गाय विलकुल चुप रहती है, उसे श्रसल धेनु कहते हैं। महाभारत काल में गाय के लिए 'माहेयी' श्रीर तीन वर्ष की गाय के लिए 'त्रिहायणी' शब्द प्रचलित थे। र

कोई-कोई गाय हरी तो हो जाती है; परन्तु कुछ दिन बाद उसका गर्भ-स्राव हो जाता है। इसके लिए 'तृना' या "तुइना' किया प्रचलित है। तू जानेवाली गाय को तुस्रनी कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए वेहत् (पाणिनि: ग्राष्टा० २।१।६५) श्रीर श्रवतोका (ग्रथर्व० ८।६।६, ग्रामर० २।६।६६) शब्द श्राये हैं।

त्रोसरिया धन चढ़ जाने के बाद जब एक बार ज्या लेती है, तब वह पहलौन कहाती है। संस्कृत में ऐसी गाय को गृष्टि (गृष्ट्यादिभ्यशच—याणिनि: ग्राष्टा० ४।१।१३६) कहते हैं।

\$२५२—जो गाय प्रति वर्ष वच्चा दे, वह वरसोंड़ी श्रीर जो दो वरस में न्यावे, वह दुवरसी कहाती है। वरसोंड़ी गाय के नीचे सदा वछड़ा दूघ चोंखता रहता है। इसीलिए ऐसी, गाय को वेद (श्रथर्व ० ६।४।२१) में नित्यवत्सा कहा है। श्रमर कोशकार ने 'नैचिकी' गाय को सबसे बढ़िया बताया है—(उत्तमा गोपु नैचिकी—श्रमर० २।६।६७)। ऐसा प्रतीत होता है कि 'नैचिकी' शब्द प्राकृत से सस्कृत में पीछे के द्वार से घुस श्राया है (सं० नैत्यिकी>नैचिकी)।

पाणिनि ('समां समां विजायते' ऋष्टा॰ ५।२।१२) के ऋाधार पर कहा जा सकता है कि 'बरसोंड़ी गाय' प्राचीन काल में 'समांसमीना' कहलाती थी। पतंजिल (महाभाष्य, ५।३।५५) ने कहा है कि बिछ्या से ही सदा व्यानेवाली बरसोंड़ी गाय बहुत बढ़िया होती है। इ

जिस गाय को न्याये हुए ५-६ दिन ही हुए हों, उसे श्रालन्यानी कहते हैं। श्रालन्यानी का दूध श्रीटाते ही फट जाता है। उस फटे दूध को कीला (खैर॰, इग॰ श्रीर श्रात॰ में), पेवसी (हाय॰ श्रीर कोल में) या खीस (खुर्जें में) कहते हैं। पहली बार के दूध में गाय के थनों के रास्ते में जमी हुई कील (गाँठ) निकलकर श्राती है। श्रातः वह दूध कीला (सं॰ कीलक) कहाता है। पेवसी (सं॰ पीयूपिका) श्रीर खीस (फा॰ ख़ीस = कील) शब्द भी उसी श्रार्थ के द्योतक हैं।

कुछ गार्ये विना बछड़े के दूध नहीं देतीं। यदि बिना बछड़ा चुखाये, उनकी धार कोई काढ़ने लगे तो वे दूध चढ़ा जाती हैं। चढ़े हुए दूध को थनों में उतारने के लिए धारकढ़इया (दुहनेवाला) थनों को ऊपर से नीचे को हल्के हाथ से सुँतता रहता है। इस के लिए 'पँसुराना' किया

१ ठल्लो निर्धनः-हेमचन्द्र : देशी नाममाला, पूना संस्करण ४।५

२ "सर्वश्वेतेव माहेयी वने जाता त्रिहायणी"—महाभारत, विराट पर्व, कोचक वध, सातवलेकर संस्करण, श्रध्याय १७, श्लोक ११।

<sup>3</sup> डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल: 'गौ रूपी शतधार भरना' शीर्पक लेख, जनपद शैमासिक, श्रंक १, खंड २, प्र० १५ ।

प्रचलित है। कुछ गायें पँसुराने पर भी दूध नहीं उतारतीं, तब दुवारा बछड़ा चुलाने पर ही उनके थनों में दूध ग्राता है। ऐसी गायें चुखेटियाई, बछदुही या लगैन कहाती हैं। सूर ने उन्हें 'बच्छदोहनी' लिखा है।'

दूध देनेवाली गाय का यदि वच्चा मर जाता है, तो वह तोड़ कहाती है। यदि लगैन का वच्चा मर जाय तो वड़ी हठलैर (कट से परिपूर्ण ग्रायोजन) करनी पड़ती है। लगैन से दूध लेने के लिए उसके मरे हुए वछड़े की खाल कद्भवाकर उसमें भुस मरवा दिया जाता है। इस तरह जो बनावटी वछड़ा बनाया जाता है, उसे कटेला (लैर॰ खुर्जें में कटेरना मी), सूँड़ा या खलवच्चा (काल में) कहते हैं। तोड़ या लगैन गाय को दुहने से पहले उसके थनों में खलवच्चा का मुँह छुवा दिया जाता है, तभी वह दूध देती है। संम्भवतः ऐसी गायों के लिए ही शतपथ ब्राह्मण (२१६११६) में 'निवान्या' ग्रीर ऐतरेय (७१२) में 'ग्राभिवान्यवत्सा' शब्द ग्राये हैं।

जिस गाय को दूध देते हुए और न्याये हुए काफी दिन (लगभग ६ मास) बीत गये हों, उसे चाखरी या वकैनी (सं० वण्कपणी) कहते हैं। वण्कपणी शब्द बहुत प्राचीन है। पाणिनि ने अपने स्त्र (अन्दा० २।१।६५) में राज्दि, धेनु, बशा, बेहत् शब्दों के साथ ही 'वण्कपणी' शब्द का उल्लेख किया है। र

जन गाय फा गर्म लगभग पूरे महीनों का हो जाता है, तन 'भुक आना' किया का प्रयोग होता है। भुकी हुई गाय नहुत हौले-हौले (धीरे-धीरे) चलती है। व्याने से २-३ महीने पहले वह दूध देना वन्द कर देती है, उसे लात जाना कहते हैं।

प्रायः गायें साँभा-सकारे (सं० संध्या-सकाल) की छाक (समय) में ही दूध दिया करती हैं, किन्तु जो गाय सबेरे दुह जाने के बाद दोपहर को भी दूध दे दे और फिर साँभा को भी उतना ही दे, जितना कि हर साँभा को दिया करती है, तो उसे दुधेल कहते हैं। ऐसी गायों के लिए हेमचन्द्र (देशी० ना० मा०, ५१४६) ने 'दुखोलगी' शब्द लिखा है। 'दुधेल' सम्भवतः सं० 'दुग्धिल' चे न्युत्पन्न है। जो नियम से दोनों समय दूध न दे उस गाय को तारकतारी कहते हैं।

जो गाय धूप में गर्मी बहुत मानती है, उसे घमेल या घमियारी कहते हैं । प्रायः ग्यावन (गामिन) घमेल तू पड़ती है—

"हरी खेती ग्यावन गाइ। तव जानी जव मुँह तक जाइ॥"³

कोई-कोई गाय श्रपने जीवन में केवल एक वार ही गर्भ धारण करती श्रीर न्याती है। वह फिर कभी उटती भी नहीं ; उस गाय को तपोचनी कहते हैं।

जब गाय के थनों में से मामूली दाव से ही काफी दूध निकल ग्राता है, तब वह नरमधार कहाती है।

बहुत पतली-दुवली गाय को 'ठाँठर' कहते हैं। ठाँठर की देह में हिंडुयाँ ही हिंडुयाँ दिखाई देती हैं, मांच विलकुल नहीं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> वह सुरभी वह वच्छदोहनी खरिक दुहावन जाहीं।"

<sup>---</sup> स्रसागर, काशी नागरीप्रचारिकी सभा, १०।४१५७

२ पोटायुवतिस्तोक कतिपयगृष्टि घेनुगशा वेहद् बस्कयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धृतैंजातिः"

<sup>—</sup>याणिनि: श्रष्टाध्यायी २।१।६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हरी खेती का पूरा होना तभी समको जब कि उसका दाना पककर खिलहान से घर में श्रा जाय। श्रीर रोटियाँ बनने लजें इसी तरह गाभिन गाय का व्याना भी तभी सफल समको, जब उसका दूध पीने को मिस जाय।

दूध श्रौर घी के विचार से भी गायों के कई नाम श्रालीगढ़ चेत्र में प्रचलित हैं। जो दूध श्रीपक दे श्रौर घी कम करे, वह दुधार (सं० दोग्धी) श्रीर जो दूध कम दे श्रीर घी श्रिधक करे, वह ध्यार कहाती है। दुधार की लात सब सहते हैं—

"लात सहौ दुधार की । फटकार सहौ दतार की ॥"र

जो दूध ग्रीर घी दोनों ही श्रधिक करे, वह गुनीली या कनीली कहलाती है। जो न दूध ही ठीक दे और न उसमें से घी ही सन्तोपजनक निकले, वह बज्जी या चोड़ कहाती है। कोई-कोई गाय चारा और सानी (भुस में जब ग्राटा या खली मिला देते हैं, तो वह मिश्रण सानी कहाता है) तो खूब खाती है, लेकिन दूध बहुत ही कम अर्थात् नाममात्र को, देती है, उसे लठोर कहते हैं। यदि लठोर बहुत भारी देह की त्रीर मोटी खालवाली बन जाती है, तो उसे मुस्टंडी कहते हैं। मुस्टंडी सारी खुराक को देह पर ही ले जाती है। सुहेल गाय लठोर की उलटी होती है; अर्थात् सुहेल खाती तो बहुत कम है, लेकिन उस खुराक के देखे, दूध बहुत देती है। मेरठ की कौरवी बोली में सुहेल को 'सहेज' भी कहते हैं। गाय जब अपना दूध दुहवा ले, तब उस किया के लिए 'गाय मिल जाना' कहा जाता है। हालें-हाल (तुरन्त) थनों से निकाला हुन्ना दूध थनकड़ऊ कहाता है। कोई-कोई गाय पहले अच्छी तरह सानी या हरियाई (हरी-हरी पत्तियों का चारा) खा लेती है, तन जाकर मिलती है, अर्थात् दूध देती है। ऐसी गाय पिटिया या भिकिया कहाती है। पूरी तरह पेट भर जाने के अर्थ में 'भिन्नना' धातु प्रचलित है। जो बहुत कम खाय और जिसे चाहे जिस समय, चाहे कोई दुह ले, उसे महासूधी, कामधेनु या महागऊ कहते हैं। यजुर्वेद में ऐसी गाय के लिए 'कामदुधा' शब्द श्राया है-कामदुधाश्रचीयमाणाः (यज् १७।३)। महागऊ के नीचे छोटे-छोटे वालक पाँवों श्रीर हाथों के वल (सहारे) वछड़ो की भाँति खड़े होकर श्रपने होटों (सं० श्रोष्ठ) से उसके थन पपोरते हैं और डोंकला (मुँह में गाय के थन से सीधी धार लेना) मारते हैं, वह तब भी चुपचाप खड़ी रहती है। जो गाय चोथ (वँधा गोवर) न करके ढाँड़ा (पतला गोवर) करती है, उसे ढाँडिनी कहते हैं।

\$२५३—स्वरूप, रंग, सींग और पूँछ के विचार से गायों के नाम—जिस गाय की पीठ की हड़ी ऊपर को निकली हुई दिखाई पडती है; उसे वाँसैड़ी कहते हैं। जो गाय भादों के महीने में न्याती है, वह भदमासी कहाती है। यह असगुनी मानी गई है—

"सावन घोडी भादों गाय। जो कहूँ भैंस माह में व्याह॥ ग्रानेंठ की जर जानों जाइ। वाकी सत्यानासु ही जाइ॥"

जिस गाय की चाँद (सिर) पर सफेदी हो, वह चँदुली और जिसके माथे पर सफेद लम्बी रेखा हो, वह टीकुलिया कहाती है। काली आँखों की कजरी और सफेद पुतलीवाली कंजो कही जाती है। जिसकी देह का रंग स्थार का-सा होता है उसे सिरकटिया कहते हैं। सफेद रंग की घोरी, काले रंग की स्थामा (श्यामा), लाल रंग की लल्लो, कहीं काली और कहीं सफेद

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> दोग्ध्री धेनुर्वोहाऽनड्वान् श्राञ्चः सप्तिः । ग्रुक्ल यज्ज० २२।२२

व दुधार गाय की लात और दाता की फटकार सह लो।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यदि किसी के घर सावन में घोड़ी, भादों में गाय श्रौर साह में भैंस व्यावे तो इसे श्रनिष्ट की जड़ समिभिए। उस घर का तो सत्यानास ही हो जाता है।

र शक्लो रोहितवर्णा होती है। इसके दूध से हौलिदिली (हृदय-दौर्वल्य) श्रीर कमलवाउ (हरिमा) रोग नष्ट हो जाते हैं।

<sup>&#</sup>x27;'अनुसूर्यमुद्यतां हृद्योतो हरिमा च ते।

गो रोहितस्य वर्णेंग तेनत्वा परिद्रध्मसि ॥ " - अथर्व० १।२२।३

कवरी या चित कवरी (सं॰ चित्रकर्त्त्री), कई रंगोंवाली। छुरीं श्रौर भूरे रंग की भूरी कहाती है। जिसकी सारी देह सुन्नकारी (श्यामकाली) हो श्रौर चारों टाँगें खुरों के ऊपर सफेद हों, उसे चरनामिरती या चिन्नामिरतों (सं॰ चरणामृती) कहते हैं। टेढ़े-मेढ़े खुरों की गैनी, श्राँखों में से पानी गिरानेवाली 'श्रँसुढरिया', मुँह पर सफेद चौड़ी धारीवाली 'सुँहपाट' श्रौर जिससे कलीले (एक प्रकार का कीड़ा) चिपटे रहें वह कल्लनी कहाती है।

छोटे कद की गाय गृष्टी या नाटी कहाती है। बहुत ऊँ नी गाय को वरत्रागाय कहते हैं। दूरे सीगों की डूँड़ी या डूँड़िरया श्रीर वह सीगोंवाली डूँगों या वड़िसंगों कहाती है। जिस गाय के सींग श्रागें को माथे पर इतने मुके हुए हों कि गाय की श्राँखों के ऊपर श्रा जायें तो उस गाय को भागमान या लक्खों कहते हैं। बहुत छोटे सींगों की मुंडो श्रीर कान से निषटे हुए सींगोंवाली कनचणी वहाती है। जिस गाय के सींग छोटे हों श्रीर हिलते हों, तो उसे किपला कहते हैं। जिसके वड़े सींग हों. लेकिन हिलते हों, तो वह डुग्गों कहाती है।

को गाय रंग की काली हो, लेकिन पूँछ सफेद हो, वह चौरी या सुरगऊ कहाती है (सं॰ सुरिम गौ>सुरगऊ)। कटी हुई पूँछ की वंडी श्रौर बहुत लम्बी पूँछवाली तरनास्तारनी कहाती है। तरवरस्तारनी की पूँछ जमीन से छू जाती है।

जब गाय न्याती है तो मृतलेंड़ी के बाद जीनि में से बच्चे की खुरी पहले निकलती है। उसी समय किसी-किसी गाय का गर्माश्य भी बाहर को आ जाता है, उसे फूल कहते हैं। प्रायः हर न्याँत पर जिस गाय का फूल निकल आता है, उसे फूलनियाँ कहते हैं। यह अच्छी नहीं मानी जाती।

सींग मारनेवाली मरखनी, लात (देश॰ लत्ता) फेंकनेवाली लतखनी और माथा आगे बढ़ाकर आदमी में घक्का देनेवाली गाय भौरनी कहाती है। भौरनी प्रायः फुर्रकनी भी होती है, क्योंकि फुर्रकनी गाय भौरती तो है ही, परन्तु मुँह से 'फुर्र' जैसी आवाज भी करती है। वैलों, गायों और भैंसों के बहुत से नाम एक-से ही हैं। उनमें पुंल्लिंग और स्नीलिंग का ही अन्तर है।

\$२५४—स्वभाव के आधार पर गायों के नाम—जो गायें हेर या निरहाई (पशुद्रों का समृह जो जंगल में चरने जाता है) में जाती रहती हैं, उनमें से किसी-किसी को यह टेब पड़ जाती है कि जहाँ हरा खेत देखा, वहीं तुरन्त भुसकर मुँह मार लेती है। ऐसा करने पर वह पिटती है पर नहीं मानती। ऐसी गाय को हरिश्रा कहते हैं। सर ने अपने मन को हरिश्रा गाय से उपना दी है। जोकोक्ति मी है—

"हरित्रा के संग में परी, कपिला हू की नास।" ह कभी-कभी किसान श्रपने खेत में कुछ अनुवैर भाग श्रलग छोड़ देता है। उसमें खेती नहीं

<sup>&</sup>quot; "स्रदास नॅंद लेह दोहिनी दुहह लाल की नाटी ।"

<sup>-- &</sup>quot;स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।२५९

महाभारत (अञ्चमेध १०२।७।८) में दंस प्रकार की कपिला चताई गई है—(१) सुवर्ण कपिला (२) गौर पिंगला (३) श्रारक पिंगलाक्षी (४) गर्लापंगला (५) वशुर्णाभा (६) इवेतपिंगला (७) रक्तपिंगलाक्षी (८) खुरपिंगला (९) पाटला (१०) पुच्छिपिंगला।

<sup>&</sup>lt;sup>छ</sup> "यह श्रति हरहाई हटकत हूँ, बहुत अमारग जाति ॥"

<sup>—</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १।५१

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हरिशा गाय के साथ यदि वेचारी सीधी कपिला रहे, तो वह भी पिटती है।

वरन् घास उगातां है। खेत के उस भाग को कोल चेत्र की जनपदीय भाषा में 'ऊसरी' कहते हैं। ऊसरी में उसकी एक दो गायें भी चरती रहती हैं। ऐसी ऊसर-चर्री गायें (ऊसर में चरनेवाली गाय) ही हरिआ वन जाती हैं। ऐसी ऊसरी के लिए ही संभवतः वेद में खिल ("खिले-गा विष्टिता इव"—-ग्रथर्व० ७।११।४) शब्द ग्राया है ग्रीर ग्रमरकोशकार (ग्रमर० २।१।५) ने भी इसे विना जुते खेत के ग्रर्थ में लिखा है।

जिस गाय को कोई एक व्यक्ति (जो प्रतिदिन उस गाय को दुहा करता है) ही दुहे श्रौर यदि दूसरा व्यक्ति उसकी धार काढ़े तो वह दूध न दे। ऐसी गाय को इकहती कहते हैं।

जो गाय अपने बच्चे के लिए थनों में दूध रोक लेती है, उसे चोष्टी कहते हैं। इसके लिए हैमचन्द्र ने (देशी नाममाला ६।७०) 'पड्डत्थी' शब्द लिखा है।

जो गाय न दूध देती है ग्रीर न गामिन होती है, उसे कोई-कोई किसान यों ही छोड़ देते हैं। ऐसी गाय 'छुट्टल' कहाती है। किसी देवी-देवता के नाम पर पंडित लोग किसी बिछ्या को छुड़वा देते हैं; उसे 'देई' कहते हैं।

जो गाय काली-पीली वस्तु या किसी अन्य चीज को देखकर चौंक जाती है और उछलती-कृदती है, उसे चमकनी कहते हैं। बहुत चंचल और दंगली स्वभाव की गाय 'ईतरी' कहाती है। इतरी (वै० सं० इत्वरी>'भुवनस्य अमेत्वरी'>अध्वं० १२।१।५७) गाय मरखनी भी होती है। इत्वरी शब्द का अर्थ (धातु इ=जाना + त्वरी=गमनशीला) 'चलनेवाली' है। वैदिक काल में इस शब्द का अर्थ (धातु इ=जाना + त्वरी=गमनशीला) 'चलनेवाली' है। वैदिक काल में इस शब्द का अर्थ सुद्ध भाव में था; परन्तु कालान्तर में इसमें हेठा भाव आ गया और 'ईतरी' का अर्थ 'चंचल' हो गया। 'इतराना' किया में भी हेठा भाव है। सूर ने 'ईतर' शब्द का प्रयोग कई स्थानो पर किया है। अलीगढ़ चेत्र और मेरठ की बोली में 'ईतरे वालक' उधमी और दंगली वालकों के लिए ही कहा जाता है। इतरी गाय को पिछली दोनों टाँगों में दुहते समय जो रस्ली बांधी जाती है, उसे लौमना या लैमना कहते हैं। ईतरे वालक भी आये दिन औगार (भगड़ा) उठाते रहते हैं क्योंकि वे अनखटोंटे (विचित्र) और ऊताताई (ऊधमी) होते हैं।

# (२) भैंस

\$२५५ — श्रायु के विचार से मेंस के नाम — मैंस जब न्याती है, तब उसकी जीनि (सं० योनि) में से तोड़ा (सफेद श्रीर तरल पदार्थ) काफी निकलने लगता है, उस मैंस को 'जीनि-याई' कहते हैं। यदि नर बच्चा डालती है, तो बह जैंगरा या लवारा कहाता है। लवारा जब चारा खाने लगता है, तब उसे पड़रा (कोल० हाथ० में) या पड़ा (खैर० खुर्जे में) | कहते हैं।

देखि महिर कों किह उठीं सत कीन्हों ईतर ॥"

सुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।१४८६

भ "खेलत खात रहे वज भीतर । नान्हे लोग तनक धन ईतर ॥"

<sup>---</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कन्ध १०, पद ९२४।

<sup>&</sup>quot;गई नन्द-घर कीं सबै जसुमित जहँ भीतर।

र डा॰ वासुदेवशरण श्रव्रवाल, गौरूपी शतघार फरना, जनपद, खंड १, श्रंक २, ए० १७।

उ ''कहँ रहीम दोउन वनै, पड़ो वेल को साथ ॥"

सं॰ मायाशंकर याज्ञिकः रहीम रत्नावली, साहित्य सेवासदन, काशी, संवत् १९८५. दोहा संख्या ११८।

टेप्पल के त्रास-पास पहुा को 'कटरा' भी कहते हैं। जब कटरा जवानी में प्रवेश करता है, तब वह सोटा कहाता है। पूरा जवान भोटा मैंसा कहलाता है। साँड़ मैंसा 'भैंसा विजार' या उन्ना कहाता है। लोकोक्ति है—''राँड़ साँड़ ग्रो उन्ना मेंसा। जब विगड़ेगा होगा कैसा।"

इसी प्रकार मेंस का मादा बच्चा क्रमशः चुखेटी, जैंगरी, पड़िया '(देशा० पड्डी दे० ना० मा० ६।१) या कटिया, सुटिया (देशा० मोड़ी—दे० ना० मा० २।५६) श्रीर मैंस संज्ञा का श्रिष्कारी होता जाता है। गावा में जो श्रवस्था श्रोसिरिया की है, ठीक वही श्रवस्था मैंसो में 'सुटिया' की है। जवान मैंस, जो गर्म धारण करने वोग्य हो, सुटिया कहाती है। 'सुटिया होना' एक मुहाबरा भी है, जिसका प्रयोग जवान श्रीर मोटी स्त्री के लिए किया जाता है। यदि कोई स्त्री प्रौढ़ श्रीर बहुत मोटी हो गई हो, तो उसके लिए मुहाबरा 'मैंस-पड़ना' प्रचलित है।

एक प्रकार से बड़ी पड़िया ही मुहिया कहाती है। च्याने के बाद वह भैंस कहाने लगती है—

# "भूरौ रंग वड़ी पड़िया । दुद्घा देहगी द्वै हँड़िया ॥"र

जब मैंस गर्भ धारण करना ग्रीर व्याना छोड़ देती है, तब उसे ठल्ल कहते हैं। प्रायः सुड्ढी, हड्डो (जिसकी देह में हड्डियाँ ही दिखाई देती हों) ग्रीर ठल्ल भैंसें कसाइयों को दे दी जाती हैं ग्रीर वे उन्हें कटवा देते हैं; वे कट्टी कहाती हैं। कट्टी को 'कटेलिया' भी कहते हैं। जहाँ पशु कटते हैं, वह कट्टी घर कहाता है।

भैंस किसान का पनिहाँ पौहा (पानी को विशेष चाहनेवाला पशु) है। जब भैंस पानी के गड़हेले (गड्ढा) में लोट मारती है, तब उस किया को 'लोरा मारना' कहते हैं। पोखर (एं॰ पुष्कर > पुस्तर > पोखर) में धुस जाने पर भैंस फिर घएटों में निकलती है। 'भैंस पानी में चली जाना' एक मुहाबरा भी है, जिसका अर्थ है—'काम जल्दी पूरा न होना', अर्थवा 'काम विगड़ जाना।'

खुरीले पौहें (खुराँवाले पशु) पहले एक साथ पेट में चारा भर लेते हैं, फिर उसे थोड़ा-थोड़ा मुँह में लाकर चवाते रहते हैं। इस किया को रोंथ (सं० रोमन्थ)³, खुगार (लेर में), उगार या वार (हाथ०-इग० में) कहते हैं। ये शब्द कमशः 'रोंथना', 'खुगारना' और उगारना नाम धातुओं से सम्बन्धित हैं। हेमचन्द्र ने प्राकृत व्याकरण (४।४३) में 'ओगालइ' को किया शब्द माना है, जिसका अर्थ है, 'पगुराना' या 'जुगाली करना' (प्रा० ओगाल > उगार)।

'जुगारना' क्रिया का प्रयोग ब्रजमापा के कवि सेनापति ने भी किया है। ४

\$२५६—में सों के थन श्रोर ऐन —जो थन ऊपर मोटे श्रीर नीचे की श्रोर क्रमशः पतले होते हैं, वे 'सुराये' कहाते हैं | सुराये थन श्रच्छे होते हैं, क्यों कि उन पर धार-कड़ ह्या की सुद्री जम जाती है | इनके उल्टे थन लाउियाये कहाते हैं | ये ऊपर पतले श्रीर नीचे मोटे होते हैं | छोटे-छोटे,

१ देश॰ पही—दे॰ ना॰ मा॰ ६।१; प्रा॰ पहिता>पहिता = कम उम्र की भेंस; प्रा॰ पहिता—पा॰ स॰ म॰।

र भूरे रंग की बड़ी पढ़िया अच्छी होता है। वह दो हाँड़ी दूध देगी।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> "तृपमरोमन्थफेन-पिएड-पाएडुरः।"

<sup>—</sup>वाण : कादम्बरो, चन्द्रापीड दिग्विजय-प्रस्थानम्, सिद्धान्त विद्यालय, कलकत्ता हितीय संस्करण ए० ४४८ ।

भ "इरिन के संग वैठी जो वन जुगारति है।"

सं॰ उनारांकर शुक्ल : सेनापतिकृत कवित्त रत्नाकर, ११८४

मोटे त्रीर गाँठदार थनों को 'स्हेंदुआ' (लहू की तरह के) कहते हैं। ल्हैंदुआ-थन धार काढ़ते समय उँगलियों के पोड़ुओं द्वारा ठीक दाव में नहीं आता; इसलिए पूरी तरह सुँतता भी नहीं है।

मैंस के चार थन होते हैं। धार-कढ़ेया (दूध दुहनेवाला) जिधर बैठता है, उस श्रोर के दोनों थनों की जगह उल्लीपार श्रोर दूसरी श्रोर के दोनों थनों की जगह पल्लीपार कहाती है। जब एक पार के दोनों थन पास-पास हों श्रोर दूसरी पार के दोनों थन दूर-दूर हों तब वे श्रागाड्योंदे कहाते हैं। श्रागा-ड्योंदे थनों की मैंस दूध में निकम्मी होती है श्रोर श्रसीनी (सं० श्रसहनीय) भी मानी जाती है। नदी की पार की भाँति ही थनों की पार श्रोर नदी की घार के समान ही दूध की धार समभी जा सकती है।

भैंस जब गर्भ धारण करने की इच्छा करती है, तब उसे उठना या मचना कहते हैं। जब गाभिन हो जाती है, तब उसे 'हरी होना' कहा जाता है। न्यॉत के समय सिंहारे या सिंहारे (गाय-भैंस ग्रादि पशुग्रों के लच्चण जाननेवाले) भैंस के थनों को देखकर ही उसकी कन (जाति, नस्ल) मालूम करते हैं। जो थन (सं० स्तन, प्रा० थण हिं०थन) बीच में मोटे ग्रीर ऊपर-नीचे पतले होते हैं, वि रेंदुन्ना कहाते हैं। रेंदुन्ना थनी भैंस घियारी या त्यारी (धी ग्रधिक करनेवाली) होती है।

जिस ऐन श्रर्थात् ऐनरी में से दूध तो कम निकत्ते, लेकिन वह ऐन कम जगह में ही ऊपर को बहुत फूला हुआ हो, उसे फुलेनुआँ ऐन कहते हैं। यदि फुलेनुआँ ऐन श्रिधक जगह में हो और थलथल हिलता हो, तो उसे गुँदरेला ऐन कहते हैं और ऐसे ऐन की भैंस गौंदरेल कहाती है। गौंदरेल को नजर (श्र० नजर = हिंग्ट) जल्दी लगती है। जो ऐन बड़ा तो हो, लेकिन श्रिधक फूला हुआ न हो और कुछ कड़ा-सा भी हो; उसे खपरेला कहते हैं। ऐसे ऐन की भैंस खपरेलिया कहाती है। खपरेलिया भैंस दूध में अच्छी होती है। जिस थन में से दूध निकलना बन्द हो जाता है, वह काना थन कहाता है। जब भैंस दूध देना बन्द कर देती है तो उसे लातना कहते हैं। भैंस लात जाने पर किसान के घर में दूध-घो का तोड़ा (कभी) पढ़ जाता है। तोड़ा का विपर्यय शब्द रेज (श्रिधिकता) है।

कोई-कोई भैंस ऐसी होती है कि उसकी एक पार को काढ़ें तो एक बार में उस पार का सारा दूध न निकलेगा। दूसरी बार काढ़ने के बाद पहली पार को जब दुवारा काढ़ेंगे, तब शेप दूध उसमें से निकल आयेगा। ऐसी भैंस सिटकाल या सिटकाइल कहाती है। जिसके थन आट-आट आंगुल की दूरी पर वेगरे (विल = फासले पर उमे हुए) होते हैं, वह भैंस गठथनी कहाती है। गठथनी भैंस कसरीली (धी-वूध की अच्छी) मानी जाती है। गठथनी की ठीक उल्टी 'जुरैंडिया' होती है, जिसके थन बहुत पास-पास होते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। कोई-कोई भैंस निश्चित समय पर दूध नहीं देती। यदि आज दूध सबेरे ६ बजे दिया है, तो कल प्रातः ६ बजे पर या दोपहर के समय देगी। ऐसी भैंस समूकी कहाती है।

\$२५७—स्थान सींग श्रीर रङ्ग के श्राधार पर भैंसों के नाम—जो भैंसे स्थानीय भैंस श्रीर मैंसाश्रों से पैदा होती हैं, वे देसी कही जाती हैं। वाहर से श्राई हुई भैंसें दिसावरी कहलाती हैं। दिसावरी भैंसों में पारी (यमुना नदी के उस पार की), वहादुरगढ़ी (वहादुरगढ़ के मेले से खरीदी हुई) श्रीर मकरानी (मकराना नामक स्थान की) भैसें श्रुलीगढ़ स्तेत्र में श्रुधिक पाई जाती हैं।

इनके श्रितिरिक्त कुन्नी श्रीर दोगली-कुन्नी भी होती हैं। जिस मैंस के सींग मुझ्कर इंडुरी की भाँति गोल हो गये हों, उसे कुन्नी कहते हैं (सं॰ 'क्जिएत > क्षिश्र' का अर्थ है 'कुछ मुझ हुआ')।

<sup>े</sup> पार = पुं—न (सं० पार) तट, किनारा—पाइश्रसद्महरुणवो कोश, पृ० ७२७। २ देशीनाममाला में 'कृष्णिश्र' का श्रर्थं यही है (कृष्णिश्रं ईपन्सुकुलितम्—हेमचन्द्र, देशीनाम-माला, प्ना, २।४४)।

जिसके सींग पीछे की श्रोर दराँतीनुमा होते हैं, वह मौरी कहाती है। दुगलिया कुकी या दोगली कुकी के सींग मीरी के सींगों से कुछ श्राधिक मुझे हुए होते हैं। जिस मैंस के सींग चौरे श्रीर चपटे होते हैं, वह चपटासिंगिनी श्रीर जिसके सींग कानों के नीचे तक लटक गये हों, वह सुलिया या मैनी कहाती है। गुलिया के सींग नीचे की श्रीर तो होते हैं, परन्तु वे कुछ गालों में भी धुस जाते हैं। इसलिए कभी-कभी वे कटवाने पड़ते हैं। कटे सींगों की मैंस कटसिंगो कहाती है।

रङ्गों के विचार से मैंसों के चार ही नाम मुख्य हैं—सोंकारी (सं० श्वाम काली), कारी (सं० काली), भूरी और लोहरी। भूरी भैंस का रङ्ग वादामी होता है और आँखों की विन्ती (वरीनी) भी वादामी ही होती हैं। लोहरी की पसमी (शरीर के वाल) तो लाल होती है, लेकिन खाल इन्न काली होती है।

जिस भैंस की जीन की साँकरी (जीन में पेशाव की जगह का खुला हुआ रास्ता) अन्दर है करछोंही (कुछ काली और मिट्याली) होती है, उसे धूसरी कहते हैं। यदि धूसरी भैंस देह की भारी हो, तो वह धमधूसरी कहाती है। धूसरी की एनरी (ऐन = दूध का स्थान) भी काली होती है। काली जीन की भैंस अच्छी होती है। लोकोकियाँ प्रचलित हैं—

"वड़ी ऐनरी जीनरि कारी। बींसी विस्ते मैंस दुधारी॥" ' "मैंस गुनीली जो सौंकारी। भूरी पूँछ नाक की न्यारी॥" र "भूरी मैंस देह की छोटी। सोऊ दाय निकटैगी खोटी॥" र

मैंस की जुगाली के सम्बन्ध में भी एक लोकोंकि प्रसिद्ध है, जो उसकी मूर्खता की स्रोर संकेंद्र करती है—

"भैंस के आगें बीन बाजै, भैंस ठड़ी पगुराह।" ह

\$२५=—रूप और स्वभाव के आधार पर मैंसों के नाम—जिस मैंस की श्राँख श्रीर कान के बीच में एक सफेद-सी धारी हो, उसे कनपट्टी कहते हैं। यह असगुनियाही (श्रश- कुनवाली) मानी जाती है—

"डूँडरिया ग्रौर टॅंगपुछी, सङ्ग कनपटी लीक। माजो जाय तो भाजियो, मॅंगवाइ देगी भीक॥""

जिस मैंस का पीछे का हिस्सा भारी और आगे का हलका और पतला होता है, वह घाट की कहाती है। शरीर भारी और खाल चिकनी हो, तो उसे 'दिखनोट्ट' कहते हैं।

<sup>े</sup> जिसकी जीन (यानि) बड़ी और ऐन का ता हो, वह भैंस अवस्य ही दुधारी हाती है।

<sup>ै</sup> जो मैंस रंग में श्याम काला हो, जिसकी पूँछ भूरी हो और नाक श्रलग दिखाई दे, वह घी-तूच में श्रवही निकलती है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देह की छोटी और रंग की भूरी भेंस अवश्य ही खोटी निकलती है।

र भैंस के आगे मधुर और सुरीले स्वरों में बीए। यन रही है, लेकिन भैंस उसकी थ्रीर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दे रही, बिल्क उपेक्षित होकर खड़ी-खड़ी जुगाली कर रही है। सारांश यह है कि भैंसे बीए। की मधुर ध्विन का आनन्द लेने के लिए नितान्त अयोग्य हैं। वे तो हिरन ही होते हैं जो बीए। के नाद पर रीमकर प्राय तक निद्धावर कर देते हैं। वस्तुतः श्रपात्र के श्रागे किसी उत्तम श्रीर उत्कृष्ट कला को दिखाना अपर्य ही है।

<sup>ै</sup> इटे सींगोंवाली, छोटी पूँछ का और कनपटी मेंस भीख मेँगवा देगी। यदि इनसे बच सके, तो त् वच अन्यथा वह भीख मेँगवा देगी।

जो मैंस जीम निकालकर उसे लपलपाती रहे, वह साँपिनियाँ कहाती है। साँपिन दो तरह की होती है—जीमा साँपिन और रीदा साँपिन। जीमा साँपिन जीम (सं० जिहा) पर श्रीर रीदा साँपिन पीठ पर होती है। मैंस की पीठ पर एक रेखा होती है जो टाठ (डिल्ल) के पास चौड़ी श्रीर पुट्टों के ऊपर पतली होती है; यह रीदा साँपिन कहाती है। ऐसी मैंस अञ्छी नहीं होती। यदि रीदा साँपिन पुट्टों के ऊपर चौड़ी श्रीर टाठ के पास पतली हो, तो वह फनद्वी साँपिन कहाती है। ऐसी साँपिन कहाती है। ऐसी साँपिन कहाती है। ऐसी साँपिन की मैंस कुछ कम श्रसगुनी मानी गई है। इसी तरह रीदा भौरी श्रीर पुठा-भौरी भैंसे भी ख़राव हैं।

जिस में स की टाठ नोकीली-सी होती है, वह म्सरिया कहाती है। यदि किसी मेंस की पूँछ के नीचे गुदा से छुछ ऊपर गद्भरी (गाँठ) उठ ग्राती है, तो उसे गड़मुसरिश्राई कहते हैं। जिस भैंस की पूँछ प्रायः गुदा ग्रोर जीन से एक ग्रोर हटी हुई रहती है, उसे गॅड़खुल्लो कहते हैं। जिसकी पूँछ प्रायः गुदा ग्रोर जीन से एक ग्रोर हटी हुई रहती है, उसे गॅड़खुल्लो कहते हैं। जिसकी पूँछ घटनों तक ग्रावे वह टॅगपुछी ग्रीर पतला गोवर करनेवाली टॅंगलथेरो कहाती है। टॅगपुछी की पूँछ की ग्रपेसा जिसकी पूँछ छोटी हो, उस भैंस को कुचकटी ग्रीर कुचकटी से भी छोटी पूँछ-वाली को बंदी या लड़ूरी कहते हैं। जिसकी ग्राँखों की दोनों पुतलियाँ ग्रलग-ग्रलग दोखी चलें,

वह ताखो कहाती है।

जो मैंस अपने खूँटे पर हिलती रहे, वह हल्लनी; जो सींगों को खूँटे से खटखट मारती रहे वह खटकन श्रीर जो एक आँख से कंजी हो, वह कुहैल कहलाती है—ये सन असगुनी हैं। इन्हीं की बहिन खँदैल है। जिस भैंस के कन्ये पर टाठ के पास एक गडदा-सा होता है, उसे खँदैल कहते हैं।

"खटकन कहै खँदैल ते, चिल हल्लन घर जाइँ। घर के अपनी गोद में, पहलें परौसिनु खाइँ॥"

माह के महीने में ही प्रायः व्याने वाली भैंस माहौटी (सं॰ माघवती) कहाती है। यह त्रशुभ मानी गई है। माहौटी भैंस की खातिर खुशामद नहीं की जाती। उसे त्राल्लामल्ला (द्र॰ त्राल्लामगल्लाम) न्यार त्रार्थात् मामूली व रही चारा ही दिया जाता है। उसे फिर बढ़िया हरिस्राई (हरा चारा) त्रीर सानी नहीं दी जाती है। हरियाई के सम्बन्ध में लोकोक्ति भी है—

"जो हरिश्राई में रहे, सो चौ तके पिश्रार ॥"र

§२५६—भैंस को नजर लगना श्रीर उसके रोग—जब भैंस को नजर लग जाती है, तब उसका दूध सूख जाता है। कभी-कभी चाँमड़ (एक ग्राम-देवी) की खोर (कुद्दि) से भी भैंस का दूध सूख जाता है श्रीर उसे बीमारी हो जाती है। तब चाँमड़ (सं० चामुराडा) की पूजा-मंसी में जो पुजापा (पूजा का सामान जैसे चावल, खीकरी श्रीर गुना) तैयार किया जाता है, उसे सैनिक कहते हैं। किसान सैनिक ले जाकर चाँमड़ को पूजता है श्रीर कहता जाता है—

"चाँमड़ मैया, खोरि हटैया, पोहेनु की रच्छा करवैया। दूध न्हवाऊँ खीर खवाऊँ असनौ दूरि करो हे मैया॥"3

र जिसे नित्य हरा-हरा चारा मिलता रहता है, वह फिर सूखा प्यार (धान की नलई) क्यों देखेगी ?

विंशेष-- हुर्गासप्तशती में भी ऐसे ही भाव का एक श्लोक है-

<sup>&#</sup>x27; खटकन खँदैल से कहती है कि चलो, हम तुम दोनों हल्लानी के घर चलें। घर के लोग तो श्रपनी गोद में हैं ही, चाहे जब खा लेंगी; आओ पहले पड़ोसियों को खालें।

<sup>े</sup> हे चामुखडा माता ! तुम खौर हटानेवाली और पशुओं की रक्षा करनेवाली हों। मैं तुन्हें दूध से न्हिलाऊँगा और खीर खिलाऊँगा । हे माता ! मेरे कष्ट को दूर करो ।

<sup>&</sup>quot;पशून् में रक्ष-चिरंडके"—दुर्गासप्तशती, देवी करच, लक्ष्मी वेंकटेश्चर छापालाना, घम्बई, इलोक संख्या ३९।

खेरादेई (खेड़े की देवी) के रूप में काली का नाम ही चाँमड़ (चामुख्डा)' है (सं० खेटक > खेडब्र > खेड़ा > खेरा)। को खीर चाँमड़ पर चढ़ाई जाती है, उसे चमीना कहते हैं।

पशुत्रों में एक छूत की बीमारी फैल जाती है, जिससे सात-श्राठ दिन में ही बहुत से पशु मर जाते हैं, उसे 'मरी पड़ना' कहते हैं। पशुश्रों में से मरी हटाने के लिए खपरा या खप्पर (एक प्रकार का टोटका जिसमें टूटे हुए घड़े के पेंदे में जलती हुई श्राग लेकर गाँव में लोग घूमते हैं श्रीर उसे पशुश्रों के ऊपर इस भावना से धुमाते हैं कि बीमारी दूर हो जाय। यह किया खपरा निकालना कहाती है।) निकाला जाता है। पशुश्रों में रोग फैल जाने से किसान के घर में दूध-दही का तोड़ा (कमी, श्रमाव) पड़ जाता है। सेनापति ने 'तोरा' शब्द का प्रयोग किया है।

कभी-कभी भैंस को एक रोग हो जाता है, जिसमें उसका दिमाग खराव हो जाता है, श्रीर वह चकई की तरह घूमने लगती है, इसे भूमर या चाईमाई रोग कहते हैं। कभी-कभी कमजोगे में भैंस की वच्चेदानी बाहर निकल श्राती है; उस रोग को वेल निकलना बोलते हैं। वेल हयेली से श्रन्दर कर दी जाती है। यह किया वेल दावना कहाती है।

#### (३) वकरी

\$२६०—वकरी श्रीर उसके वच्चे—वकरी (सं॰वर्करी) को वकरिया श्रीर छिरिया (पा॰ छेलिशा > छेली—पा॰ स॰ म॰) नाम से पुकारा जाता है। छेरी या छिरिया बहुत सीधा जानवर है; इसीलिए सीधे व्यक्ति के लिए 'कान पकड़ी छेरी' मुहावरा प्रचलित है। हेमचन्द्र (दे॰ ना॰ मा॰ ३।३२) ने वकरे के अर्थ में 'छेलश्र' शब्द लिखा है। मेड-वकरियों के भुरूड की दैना या रेबड़ कहते हैं। 'रेबड़' शब्द श्रक्कदी भाषा के 'रेऊ' (= मेड़) शब्द से विकसित है।

वड़ा श्रीर साँड वकरा 'वोक' कहाता है। इसके लिए हेमचन्द्रकृत 'देशी नाममाला' (६१६६) में वोक्कड श्रीर पाइश्रसद महरुएवों में 'वोकड' शन्द लिखा है। वकरी का बहुत छोटा श्रीर दूध पीता मादा वच्चा 'वच्ची' श्रीर नर बच्चा 'वच्चा' कहाता है।

वकरें दो तरह के होते हैं—(१) खस्सी (ग्र० खशी>खस्सी=जिसके ग्रंडकोश कुचल दिये गये हों) (२) श्रॅंडुश्रा (जो खस्सी न किया गया हों)

वकरी जब गर्भ घारण करने की इच्छा करती है, तब उस दशा को नमी होना कहते हैं। स्थान के विचार से अलीगढ़ चेत्र में पाँच प्रकार की वकरियाँ पाई जाती हैं—(१) देसी, (२) जमनापारी, (३) वीकानेरी, (४) पहाड़ी और (५) मारवाड़ी।

वकरी के गोवर को लिंड़ी (देश० लिंडिया—पा० स० म०) या मैंगनी कहते हैं। लैंड़ी (मैंगनियाँ) काली गोलियों की तरह होती हैं।

§२६१—आकार के आधार पर वकरियों के नाम—जो देह में छोटी और कम कँची

<sup>े &</sup>quot;चिष्डिका ने काली से कहा—" यस्माच्चएडं च मुएडं च गृहीत्वा त्वसुपागता। चासुएडेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि।

वहीं, ७१२७ ।

र "ठोरा है श्रधिक जहाँ वात नींह करसी।"

<sup>—</sup>सं० उमारं कर शुक्ल : कविनरत्नाकर, हिंदी परिपद, प्र० वि० वि०, १।१४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डा॰ वासुदेवसरण अप्रवाल : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति,

<sup>—</sup>काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५४, श्रंक २-३, ५० १०७।

होती है, उसे गुटिया कहते हैं। कँची श्रीर मोटी वकरी वोकसी या भोकसी कहाती है। लम्बी श्रीर पतरी बकरी को सूँतिया कहते हैं।

\$7६१ (श्र)—श्रन्य दृष्टिकोणों से वकरियों के नाम—जिस बकरी के चारों पैर श्राधे-श्राघे सफेद हों श्रीर वाकी सब देह एक-से रंग की हो, उसे पायँपखारी कहते हैं। जिस वकरी के बच्चे पायः मर जाते हैं, वह मरेनिया कहाती है। पहलीवार गर्भ धारण करनेवाली वकरी पिठया श्रीर दो-तीन बार ब्याई हुई बंकिटिया कहलाती है। जो वकरे से मिलने के लिए न उठती है श्रीर न गाभिन होती है, उसे वैला या ठलल कहते हैं।

जिस बकरी के कान बहुत छोटे हों, वह न्यौरी; दोनों कान जन्म से ही न हों, वह वृची; जिसके कान काटे गये हों वह कनकटो श्रीर जिसके कान सिरो पर चिरे हुए हों, वह विरक्तियाँ कहाती है।

किसी-िकसी वकरी के दो थनों के अतिरिक्त और भी एक-दो थन होते हैं। थनों के हिसाब से वह तिथनी व चौथनी भी कहाती हैं। किसी-िकसी वकरी के गले में लम्बी-लम्बी दो खालें थनों की भाँति लटकी रहती हैं, वह गलथिनियाँ कहाती है। वे थन गलथन (सं० गलस्तन) कहाते हैं। जिस वकरी के मुँह पर बकरे की भाँति दादी होती है, उसे उद्गे ती कहते हैं। वरसात के दिनों में पानी के कारण घास में से बकरी के मुँह में एक रोग लग जाता है, जिसे 'विस्ती' कहते हैं। इस रोग से बकरी का मुँह फबद जाता है, अर्थात् उसमें फोड़े और घाव हो जाते हैं। इस रोग से बहुत-सी बकरियाँ मर जाती हैं।

# अध्याय ३

### कृषक-जीवन से सम्बन्धित श्रन्य पशु

(१) घोड़ा

घोंडे के अंग



[रेखा-चित्र ३६]

( \$, \$, \$

\$२६२—घोड़ा श्रीर उसके श्रंग—घोड़ा रखनेवाले तथा घोड़ों के लचलों श्रीर रोगों को जाननेवाले व्यक्ति घुड़ैत कहाते हैं। घुड़ैत घोड़े की वड़ी दास्त (हफाज़त तथा चुगाई) करते हैं।

सामान्यतः नर घोड़े के लिए घोड़ा श्रीर मादा के लिए घोड़ी कहा जाता है। छोटे देसी घोड़े को टटुआ या टट्क् कहते हैं। मादा टट्क् 'टटुनी' या घुड़िया कहाता है। छोटे कद की घुड़िया को लद्घुड़िया कहते हैं। ऊँची श्रीर लम्बी-चौड़ी देह का घोड़ा 'तुरंग' कहाता है। घोड़े के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है —

# ''घोड़न कुँ घर कितनी दूर।" भ

े घोड़े के पुट्टों से ऊपर पूँछ के पास का भाग पुस्तंग कहाता है। जन घोड़ा इस भाग को ऊपर की थ्रोर उछालता है, तब उस किया को पुस्तंग फैंकना या पुस्तंग मारना कहते हैं। रीद का पिछला भाग पुरुठे या पिछपुर हे कहाता है। पूँछ ग्रीर कमर के बीच में कुछ उठा हुआ हिस्सा विक्षुया कहाता है। गर्दन को वह भाग जो पीठ से लगा हुआ होता है और जहाँ चे केस (सं॰ केश) या आल (तु॰ याल, फ़ा॰ अयाल) उगने शुरू होते हैं, काँठी कहलाता है। कानों के ऊपरी भाग को कनौती कहते हैं। कनौती को घुमाना 'कनौती चदलना' कहाता है। घोड़े की नाक के नीचे श्रीर दाँतों के ऊपर को मुलायम श्रीर लिवलियी खाल होती है, वह पुथा (सं॰ प्रोध) कहाती है। जब घोड़ा आनन्द का अनुभव करता है, तब मुँह से एक प्रकार की 'फ़र्र-फ़र्र' ध्वनि करता है, इसे 'फ़ुरफ़री' कहते हैं। बाण ने इसके लिए घुरघुर शब्द लिखा है। फुरफ़री मारते समय घोड़े का पुथा खूब हिलता है। फुरफ़र से नाम घात फुरफ़राना है। घोड़ा जन अपनी हरारत (थकान) मिटाने के लिए रेत में लोटता है, तन वह न्यापार 'लुटलुटी' कहाता है। जुटलुटी के बाद में वह खड़े होकर देह की पूरी तरह हिला देता है। उस हरकत की भुरमुरी कहते हैं। शरीर में जब कुछ ठंड-सी अनुभव होती है या कोई अन्य विकार होता है, तब घोड़ा अपनी देह को हिला देता है। उस हरकत को फ़ुरहरी कहते हैं। सईस (घोड़े की टहल करनेवाला) घोड़े की पींठ को एक लोहे की खुरखुरी वस्तु से खुनाता है, निसे खुरैरा कहते हैं। फिर घोड़े की मलाई (शरीर को हाथों से मलना) और हत्थियाई (पीठ पर जोर-जोर से हथेली मारना) की जाती है। घोड़े की टाँगों को ऊपर से नीचे की छोर मलना 'स्ँतना' कहाता है। जहाँ घोड़े वेंधते हैं, वह जगह **थान** (सं० स्थान) कहाती है। यदि थान के चारों स्रोर वाँस या बल्ली बाँधकर एक घेरा-सा बना दिया जाय, तो वह बाड़ा या बाढ़ा कहाता है। जब घोड़ा पिछली दोनों टाँगीं को एक साथ पीछे को फेंकता है, तब उसे दुलत्ती मारना कहते हैं। दुलत्ती लग जाने पर आदमी का बचना मुश्किल है। तभी तो कहावत प्रसिद्ध है—

"हाकिम की अगाई और घोड़ा की पिछाई, आफ़ति की अवाई है।"<sup>3</sup>

धीडे की पिछली टाँगों में को रस्ती बाँधी जाती है, उसे पिछाई या पछेती कहते हैं। श्रॅंड. त्रा घोड़ा (वह घोड़ा जिसके श्रंडकोश कुचले न गये हों) श्रपने थान पर बाड़े में इधर-उधर

<sup>े</sup> घोड़ों के लिए घर कुछ भी दूर नहीं होता, श्रर्थात् समर्थ जन बड़ी शीघ्रता से कार्य प्रा कर लेते हैं। सारांश यह है कि वे छक्ष्य को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं।

र "घुरघुरायमाण घोरघोणेन"—वाण: कादम्बरी, इन्द्रायुघवर्णना, सिद्धान्त विद्यालय, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण, एफ ३०२।

<sup>े</sup> यदि कोई हाकिम के आगे और घोड़े के पीछे आ जाता है, तो उसकी मुसीबत आ

धूमता ही रहता है। इस किया को 'रोहद' कहते हैं। जब घोड़ा अपनी टापों (सुमों) से जमीन खोदने लगता है, तब वह 'खूँद मचाना' कहाता है। घोड़ा जब घोड़ी से मिलने के लिए उछल-कूद करता है, तब उसके लिए गर्री आना कहा जाता है। घोड़ी के उठने को आरंग आना कहते हैं। गरीं आते समय घोड़ा जोर-जोर की आवाज करता है। उसे हींस (सं०हेषा ) या हींसन (सं०हेषण; देशा० हीसमण—दे० ना० मा० पाइप) कहते हैं। हींसन करना हिनहिनाना कहाता है।

घोड़े की टाप सुम्म (फा॰ मुम) कहाती है। सुम के नीचे का भाग, जो जमीन से छूता है, टाप कहाता है और सुम का आगे का हिस्सा भी सुम कहलाता है। सुम जब बढ़ जाते हैं, तब वे आदमी के नाल्नों की भाँति कटचा दिये जाते हैं। सुम के ऊपर पीछे की ओर वाली गाँठ 'मुट्टा' कहाती है। लगभग पाँच वर्ष की उम्र में घोड़े के जबड़े के अंदर दोनों ओर एक-एक दाँत निकलता है, उसे 'नेस' (फा॰ नेश = दाँत—स्टाइन॰) कहते हैं। नेस सब दाँतों से बाद में निकलता है। घोड़े की गर्दन को 'कल्ला' कहते हैं।

उत्रली हुई मोठ को क्टकर श्रीर उसमें गुड़ मिलाकर घोड़े के खाने के लिए जो चीज बनाई जाती है, उसे महेला कहते हैं। घोड़े का खास खाजा (सं॰ खाच > खाज > खाजा) यास श्रीर महेला है।

घोड़े की पीठ पर रक्खा जानेवाला एक मोटा साज गहा कहाता है। चमड़े के गद्दे को जीन (फा० जोन, देश० जयण —दे० ना० मा० ३।४०) कहते हैं। टटुए या छोटे घोड़े पर प्रायः गद्दा ही कसा जाता है। गाँवों में घूम-घूमकर जिस ढंग से सामान वेचा जाता है, उसे वंजी (सं० वाणिजियका) कहते हैं। बंजी करनेवाले व्यक्ति चक्काल कहाते हैं। प्रायः वक्काल अपनी वंजी के लिए टटुए ही रखते हैं। वे लोग टटुआं की पीठ पर अपने सामान की जो दुतरफा गटरी लटका देते हैं, वह चकुचा (तु० बुगचा या बुकचा —स्टाइन०) कहाती है। कमी-कमी वकुचे को कमर से वाँधकर भी वक्काल लोग वंजी किया करते हैं।

जवान घोड़े के दाँतों का निचला भाग काला होता है। इस कालेपन को 'दतेंसी' (सं॰ दन्त + सं॰ मधी) कहते हैं। यदि दतेंसी समाप्त हो जाय तो वह जगह लाल दिखाई देने लगती है। उसे दँतलाली कहते हैं। दॅतलालीवाला बुड्दा घोड़ा ढेका कहाता है। कहावत प्रसिद्ध है—

"दिखी दाॅत की लाली। देह श्रंस ते खाली॥"र

§२६२—आयु श्रीर नस्ल के आधार पर घोड़ों के नाम—घोड़े का वच्चा जव कुछ बड़ा हो जाता है श्रीर कुछ घास खाने लगता है, तब उसे बछुंड़ा (सं० वत्सतर + क > वच्छ्यर + श्र > वच्छ्रदरश्र > बछेरा > बछेड़ा) कहते हैं। बड़ी उम्र का बछेड़ा जो सवारी के योग्य न हुआ हो, 'दुल हुल' (श्र० दुल दुल —स्टाइन०) कहाता है। इसे ही श्रलल बछेड़ा (सं० श्राद्रार्ट्ट- वत्सतरक) कहते हैं। श्रलल बछेड़ा तेज श्रीर चंचल होता है। जरा-सी पैछर (पेरों की श्रावाज) सुनकर कनौती बदलने लगता है। कालिदास ने 'कनौतीवाले' के लिए 'ऊर्ध्वकर्ण' शब्द का उल्लेख किया है।

१ "हेपारवेणपूरित भुवनोदर विवरेण"

<sup>--</sup> त्राण : कादम्बरी, इन्द्रायुधवर्णना, सिद्धच० कलकत्ता, द्वि० सं०, प्र० ३०२।

र यदि घोड़े के दाँतों पर छाती दिखाई पड़ती है, तो समक्त लो कि उसका शरीर शक्ति से खाती है, शर्थात् वह दुर्वल हो गया।

अभिज्ञान शाकुंतल, अर्क १, भिन्नान शाकुंतल, अर्क १, भिन्नान शाकुंतल, अर्क १,

निस पोरे पर कभी-कभी सवारी भी जाती है, उसे फोतल पदने हैं। यात्रा में पहले स्वारी के पोरे के साथ एक फोतल रहा करना भा। प्रावश्यकता पहने पर ही उन्नें काम लिया जाता था। घोड़े पर चढ़नेवाले की घुड़्चडंता, सवार या ख्रसवार (श्रं० श्रह्ववार) पहते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

# "घोष्टनदन्ता विदे, विदे का पीसनहारी"।"

घोड़े के मल को लोद (देश॰ लही—पा॰ स॰ म॰) कहते हैं। पीड़े की लीद श्रीर पेशाव से भीगी हुई पास लीदमुतारी धास कहाती है।

श्रलीगढ़ क्षेत्र में नस्तों के दिवान से को पोंड़े पाये जाते हैं, उनके नामों में ताज़ी, तुर्की, श्ररवी, पहाड़ी, मृदिया, फावुली श्रीर देसो नान श्रिषक प्रचलित हैं। गुरामान की नल्लाला ताजी (फा॰ ताज़ी), तुर्किलानी नस्त का तुर्की (फा॰ तुर्क से स्वानित), श्ररव देश का श्ररवी, नेपाल श्रादि पहाड़ी स्थानों का पहाड़ी, भूटान का मृदिया, कावुल का कावुली श्रीर पहीं की घोड़ी श्रीर पोंड़ से उत्तव देसी कहाता है। पहाड़ी, भृदिया श्रीर देसी पोंड़े प्रायः नाहुत्रा (छोंटे) होते हैं। श्ररवी घोड़ा बढ़िया होता है। यह तुरन्त फनोती श्रीर त्योरी (सं॰ त्रिकुटी > तिउरी > त्योरी) बदलता है।

जयान और नये घोड़े को घसीटें (लकड़ी का बना हुआ एक दाँचा) में जीतपर फिराया

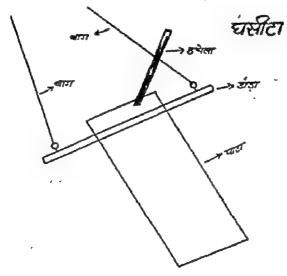

[रेखा-चित्र ३६ (ग्र)]

जाता है, ताकि चलने में ठीक हो जाय । घर्साटे का डंडा हथेला श्रीर हथेले का तख्ला पाटा कहाता है। डाँहे के कुन्दों में बॅघी हुई रस्तियाँ वाग कहाती हैं।

\$२६४—रंगों श्रोर विशोप चिहों के आधार पर घोड़ों के नाम—सफेद श्रीर लाल रंगों का घोड़ा श्रवलक (फा॰ श्रवलक) कहाता है । यदि सारी देह सफेद हो श्रीर उस पर लाल

<sup>े &#</sup>x27;तमश्ववारा जवनाववयायिनं प्रकाशरूपा मनुजेशमन्वयुः'—श्री हर्षः नैपघ, ११६५

<sup>े</sup> घोड़े पर चड़नेवाला हो गिरता है, चक्की पीसनेवाली थोड़े ही गिरेगी, प्रयात कठिन एवं भीषण कार्य करनेवाला ही कठिनता और असफलता का सामना किया करते हैं।

धींटे हों तो उसे चीनियाँ कहते हैं। यदि कई रंगों की धारियाँ तथा चूँ दें शरीर पर हों तो वह छुरी कहाता है। अनलक ग्रीर छुर्रे धोड़े ग्रन्छे होते हैं—

"ग्रचलक छुरें पानें गैल। विना विचारें ले लेख छैल॥"

जिस घोड़े की देह 'भूरो' (लाल श्रीर खाकी रंग मिले हुए) हो श्रीर टाँगें घुटनों से लेकर सुमों तक काली हों, वह 'कुल्ला' (सं॰कुलाह—मो॰ वि॰) कहाता है। कुल्ले की पींठ पर गर्दन से पूँछ तक काली घारी होती है।

जिस घोड़े का एक पाँव सफेद हो वाकी सारा वदन किसी अन्य रंग का हो, उसे अर्जाग्ट या रजली (अ॰ अर्जल—स्टाइन॰) कहते हैं। यह खोटा होता है—

''घोड़ा है रज्जली। निकरैगी दंगली॥"र

जो घोड़ा चिलकुल सफेद रंग का हो; ऋाँखों की पुतलियाँ और बिन्नियाँ भी सफेद हों उसे उफरा (अ॰ नुक्तरा) कहते हैं।

जिस घोड़ें का रंग स्याही मिला लाल हो, चारो टॉगें काली हों; पीठ, श्राल (तु॰ याल) तथा पूँछ भी काली हो उसे कुम्मैत कहते हैं। सुमों को छोड़कर सारी देह स्याही माइल सुर्छ हो, तो उस घोड़े को श्राठ गाँठ कुम्मैत कहते हैं। यह श्रन्छी चलगत (वाल) का होता है। यदि लाल रंग में बहुत हलका कालापन हो तो वह तेलिया कुम्मैत कहाता है।

सुर्ज़ रंगवाले घोड़े को सुरंग कहते हैं। जिसकी देह का रंग वादामी हो उसे समन्द्र (फ़ा॰ समन्द) श्रीर यदि वादामी देह के साथ-साथ पूँछ, श्राल श्रीर टॉगें काली हों तो उसे सिलीसमन्द कहते हैं। खेलीसमन्द की पीठ पर तीर की तरह एक काली रेखा होती है। हेमचन्द्र ने 'सेहल' (देशी नाममाला, पायप) शब्द वागा के श्रर्थ में लिखा है।

जिसकी देह पीली तथा आल और पूँछ सफेद हो वह सिरगा कहाता है। जहाँ-तहाँ सफेद और पीले रंगों की धारियाँ हों और वाकी देह लाल हो, उसे संगली कहते हैं।

नीली पसमी के सफेद घोड़े को सवजा (का॰ सन्जः) और सक्षेद को करका (सं॰ कर्क— सिते तु कर्क—कोकाही—ग्राभिधान॰ ४।३०३) कहते हैं। यदि सबने की पसमी (बाल) कुछ ग्राधिक नीली हों, तो उसे विल्लौर्स (का॰ विल्लूर = एक पत्थर, जिसका रंग नीला होता है) कहते हैं। करके को भक्क भूरा भी कहते हैं। कर्क राशि का ग्राधिपति चन्द्रमा है। इसलिए 'कर्क' का ग्राधि सकेद है। पतंजिल के त्रानुसार भी 'कर्क' का ग्राधि पति त्राप्तर है। व

जिस घोड़े का रंग हल्का काला ग्रर्थात् मुश्क (कस्त्री) का-सा होता है, उसे मुस्की (फ़ा॰ सुरकी) कहते हैं। काले मुँह का घोड़ा करम्हुश्रा (सं॰ कालमुख) कहाता है। यह श्रस्तैना (सं॰ श्रसहनीय) माना जाता है।

"दह सेत और म्हो को स्थाम । सो करम्ही ग्रॉ खोटी जान ॥"<sup>४</sup>

<sup>े</sup> युदि रास्ते में श्रवलक श्रीर छुरें घोड़े मिल जायँ तो हे छैल ! उन्हें .विना विचार किये ही सरीद लो ।

<sup>.</sup> २ घोडा रज्जलो है। श्रतः कृद-फाँद श्रादि करनेवाला दंगली निकलेगा।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> 'समाने च शुल्के वर्णे गौः श्वेत इति भवत्यश्वः कर्क इति'।

<sup>—</sup>महाभाष्य, सूत्र १।२।७१; २।२।२९ ।

र्थं जिसका शरीर सफेद श्रीर सुँह का ता हो, वह कलामुहाँ कहात । है। उसे खोटा समिकए।

प्याजूरंग की घोड़ी और काले रंग का लमटंगा (लम्बी टाँगोंवाला ) घोड़ा अच्छा नहीं होता---

"प्याजू रंग वँघी घर घोड़ी। वदिकें करवाइं देगी चोरी॥""

जिस घोड़े का रंग सफेद हो त्रौर जाल पीले हों, वह सिराजी (शीराजी=ईरान के नगर शीराज का) कहाता है।

"लमटंगा होइ रंग में कारी । घर ते किर देइ देस निकारी ॥"र

मुक्ती घोड़े की देह पर कुछ लालामी (लाली) श्रीर छा जाय तो वह लाखी कहाने लगता है। लाखी का रंग लाख (पीपल के पेड़ का गोंद) के समान होता है।

सुरंग घोड़े का रंग लाल होता है। यदि सुरंग की खाल में कालेपन का ग्रंश ग्रीर भलकने लगे तो उसे चौधर कहने लगते हैं। यह अशुभ माना जाता है। प्रसिद्ध है—

"गज समान वा अश्व की, रंग होइ सव गात। चौधर चौक्त असुम है, करी न वाकी वात ॥"3

हलके नीले रंग की देह पर कुछ तिल भी हों तो वह घोड़ा ख्ररसी (फ़ा॰ अर्श = ख्रारमान;ग्ररसी= अरमान के-से रंग का) कहाता है। बादामी और किशमिशी रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है, वैसा रंग तो देह का हो; श्रीर कहीं-कहीं काले घन्वे भी हों, उसे भीकम्बरी कहते हैं। घोड़े के माये का सफेद दाग दिल्या कहाता है। टिल्पेवाले वोड़ों को टिल्पल कहते हैं। छुटल घोड़ा भाँदुआ कहाता है। यह खेतों में वे रोक-टोक घूमता रहता है। इसे दाग दिया जाता है, तािक लोग समक्ष लें कि यह क्रेंदुआ है।

§२६५.—जिस घोड़े के चारों पैर और मुँह भी सफेद हो तो उसे पचकल्यानी कहते हैं। यह बहुत उत्तम श्रीर शुम माना गया है।

देवमन (सं॰ देवमिण) घोड़ा बड़ा माग्यशाली माना जाता है। इसकी गर्दन के नीचे छाती पर दो मौरियाँ होती है। 'देवमिए' एक विशेष भौरी का ही नाम है। श्रीहर्ष ने नैषघ (१।५८) में 'देवमिणि'<sup>४</sup> शन्द का प्रयोग किया है ग्रोर मिल्लिनाथ" ने उसका ऋर्थ 'श्रावर्त-विशेष' किया है।

जिस घोड़े की दाहिनी टॉग पर सुम से चिरटी हुई भौरी (= वालों का गोल चक्कर, सं भ्रमरिका>मॅडरिश्र > मौरी) होती है, उसे पदमा कहते हैं। सवजा, देवमन श्रीर पदमा श्रादि घोड़े श्रभ माने गये हैं-

"सत्रजा पदमा देवमन, चौथौ पचकल्यान। इनमें दोस न ऐत्र कल्लु, किह गये चतुर सजान ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यदि प्याज के-से रंग की घोड़ी घर में वाँघी गई, तो वह अवस्य चोरी करा देगी।

र यदि किसी के यहाँ कालो रंग का लम्बी टाँगोंवाला घोड़ा होगा, तो वह उसका घर से देश-निकाला करा देगा।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जिस घोड़े का रंग हाथी के समान हो, उसे चौधर कहते हैं। यह श्रशुभ होता है। इसकी वात भी मत करो, खरीदना तो दूर रहा।

४ "निगालगाहेवमण्रिचोत्थितेः"—श्रीहर्षः नैपघम्, ११५८

५ 'देवमणिः श्रावर्तं विशेषः ; निगा तजो देवमणिरिति रुक्षणात्" मल्लिनाथी टीका, नैपघ, ११५८। "निगा तस्तु गतोहेरो"—ग्रमर० २।८।४८

सवजा, पदमा, देवमन श्रीर पचकल्यानी घोड़ों में कोई दीप नहीं होता । ऐसा चतुर मनुष्यों ने कहा है।

सीरा धीरा (मुस्त) श्रीर पतली कमर का घोड़ा श्रन्छा नहीं माना जाता—
"सीतल पतरी लंक नहीं, कह्नु भोजन कह्नु रोस ।
ये ही तिरियन पाँच गुन, ये ही गुरियन दोस ॥"

जिस घोड़े की तीन टाँगें एक ही रङ्ग की हो और चौथी में कई रङ्ग हों तो वह सगुनी (सं॰ शकुनीय) और शुभ माना जाता है—

"तीन पायँ होंयँ एकसे, चौथौ रङ्ग-विरङ्ग । चले जाउ वनखरड में, तौऊ लन्छिमी संग ॥"र

जिस घोड़े के खायों ( श्रंडकोश ) में एक ही पोता ( श्रंड ) होता है, वह इकपुतिया (एक + फ़ा॰ फ़ोता) कहाता है। वह घोड़ा ताखी कहलाता है, जिसकी एक श्रांख विल्लौरी हो श्रीर उसमें पुतली कुछ टेड़े रुख़ में हो। जिसके पुट्टे ढालू श्रीर गड्देदार होते हैं, वह पुट्ठेढार कहाता है। जिस घोड़े के माथे पर सफेद, पतली श्रीर छोटी धारी हो, लेकिन वह बीच में टूट गई हो, उसे तिलकतोड़ कहते हैं—

"तिलक तोड़ जसरथ ने लीयो । पूत-विछोयौ छिन में कीयौ ॥"<sup>3</sup> "तिलक तोड़ मित लहुयौ घोड़ा । जसरथ कौ-सौ विछुटै जोड़ा ॥"<sup>8</sup>

जिस घोड़े की छाती पर भौरी होती है, उसे हिरदाचल कहते हैं। यह अच्छा नहीं माना जाता---

"हिय हेरी हिरदावल होइ। ऐबी है कुछ देइगी खोइ॥" जिस घोड़े के थन होते हैं, वह थनी या थनिया कहाता है—

''जेहरि घोड़ी घोड़ा थनी। जे नहीं छोड़ें' ऋापन धनी॥"

गद्दा या जीन कसते समय घोड़े के पेट श्रीर पीठ पर एक चमड़े या सूत की पट्टी कसकर वाँधी जाती है, जिसे तंग कहते हैं। उस तंग-वाँधनी जगह पर जिसके भौरी होती है, उस घोड़े को 'तंगतोड़' कहते हैं। जिसकी पीठ पर काँठी के पास भौरी हो, वह चित्रभम (सं० चित्तभम) कहाता है। यह घोड़ा रास्ते में उल्टा-सीधा चलता है। जिसकी श्रगली टाँगों में धुटनों के ऊपर भौरियाँ हों वह भेखउखेर कहलाता है। जिसके माथे पर एक गोल वड़ी भौरी हो, वह मनियाँ कहाता है। यदि वही भौरी साँप के फन की शक्ल में हो तो वह फनियाँ कहाता है।

<sup>े</sup> श्रीतलता, पतली कमर, थोड़ा भोजन करना, कुछ रोप (मान) होना श्रीर नाखून रँगे हुए होना, ये पाँच स्त्रियों के तो गुग्र माने गये हैं, लेकिन घोड़ों में दोप माने गये हैं।

र यदि किसी घोड़े की तीन टाँगें एक-सी श्रीर चौथी कई रंगों की हो, तो उसे लेकर यदि वन में भी चले जाओगे तो वहाँ भी छक्ष्मी साथ रहेगी।

<sup>े</sup> राजा दशस्थ ने तिलकतोड़ घोड़ा खरीदा था। उसका परिणाम यह निकला कि उनका पुत्रों से वियोग क्षण भर में हो गया।

४ कोई तिलकतोड़ घोड़ा मत खरीदना, नहीं तो राजा दशरथ की भाँति पुत्रों का जोड़ा विछड़ जायगा।

<sup>े</sup> हिरदावल घोड़े की छाती को देखों। यदि वह हिरदावल है, तो ऐबी (दोपी) निक्लेगा और श्रपने मालिक के कुल का नाश कर देगा।

धनी घोड़ा और जेहरी ('जेहरि' = जिस घोड़ी के सिर पर तले ऊपर दुहरी गाँउ हों) घोड़ी अपने मालिक का अनिष्ट करती है।

काटनेवाला कट्टर (जायसी ने इसे 'काटर' लिखा है) सवारी करते समय ग्रह जानेवाला ग्रीर पीछे को हटनेवाला हट्टर, लात मारनेवाला लतखना ग्रीर चुपचाप काट लेनेवाला चुप्पा कहाता है। हटर घोड़ा टीक नहीं होता—

> ''नारि करकता हट्टर घोड़। हाकिम होइ पर खाइ श्रॅंकोर। फपटी मिनुर पुत्तर चोर। इन्हें जाइ गहरे में बोर॥"र

निसकी देह में प्रायः खाज (जुनली या खारिश) रहती है, उने खस्स कहते हैं।

जिस घोडे के मुम गाय के खुरों के समान हों वह गों सुम्मा (सं० गो + फ़ा० मुम) ग्रीर पूँछ गाय की-सी हो तो वह गचदुम्मा (सं० गो + फ़ा० हुम) कहाता है। जिसकी छाती पर गाँठ-सी ठठी हुई हो, उसे वंकहिया (सं० वमहर) कहते हैं। जिस घोड़े की छाती पर एक सफेद रेखा हो, वह लक्क्यीरिया कहाता है। यदि मुँह रुफेद ग्रीर ग्राँखें काली हों, तो उसे सेतंजनी ग्रीर तठशा (सं० तालु) काला हो तो उसे सीतरा (सं० श्यामतालु) कहते हैं। जिसके पुट्टों के नीचे ग्राँख की शक्त की भौंरी होती है, उसे मैवतकी (श्र० गैव = परोच + तकी = ताकनेवाला; प्रा० तक्कइ = देखता है) कहते हैं। वगल की भौंरीवाला कखावत (सं० कखावर्त) कहाता है। गये के समान में हवाला खरमुहाँ कहाता है। इसके सम्बन्ध में घुड़ें तों (थोड़ों के लच्च जाननेवाले) का कहना है कि इसको रखनेवाले ग्रादमी की मीत जल्दी हो जाती है। जिसके मुम फटे हुए हों, वह चौचर ग्रीर जिसके कान में एक छोटा-सा कान ग्रीर हो, वह कन्नुत्राँ कहाता है। कड़े वालों ग्रीर ग्रालों-वाला कर्किमया (संभवतः सं० कड़ड़ + सं० रोम से सम्बन्धित) कहलाता है। कन्नुत्राँ ग्रसेना माना जाता है—

'कान में कान कन्तुयाँ जान। ताहि छोड़िकें विसही ग्रान।" । चोडे की रांगीली टांग के भाग और उनके रांग



[रेखा-चित्र ३७]

भाश्राना काटर एक तुखारू"

<sup>—</sup>सं॰ माताप्रसाद गुप्त : जायसी प्रन्यावली, पद्मावत, २७३।६

र यदि किसी की खी कर्कशा (छड़ाकू तथा कगड़ालू) हो, घोड़ा हहर (पीछे हटनेवाला) हो, हाकिम रिश्वतखोर हो, मित्र कपटी हो, और पुत्र चोर हो तो इन सबको गहरे में ले जाकर हुवा देना चाहिए।

<sup>े</sup> जिस घोड़े के कान में एक छोटा-सा कान श्रीर हो, उसे कन्नुश्रों जानीं। उसे न करीटी, किसी दूसरे को क्रय करों।

स्ती तरह रोगों के त्राधार पर चौरंगिया, सकनारिया, वैजिया, चकरा-विलया ग्रीर विलहृद्विया भी घोड़ों के नाम हैं। (देखिए रेखा-चित्र ३७)

पतली कमर और मटमंले रंग का घोड़ा केहरी; आल-पूँछ सफेद और चारों पायँ काले हों, वह च्यम्पई; मुँह पर माथे से लेकर नथुनों तक एक पतली रेखा हो, तो वह तिलकी और जिसके माथे पर सफेदी हो और उस सफेदी में भौरी हो, तो वह जैमंगली (सं॰ जयमंगली) कहाता है। जैमंगली के विपय में सालोचिर्यों (सं॰ शालिहोत्री) का कहना है कि यह घर का सब दिलहर (सं॰ दाख्यि) पार कर देता है। यदि किसी घोड़े के माथे पर वरावर-वरावर दो माँरियाँ हों तो वह 'चन्दास्रज' कहाता है। जिस घोड़े के माथे पर बहुत छोटी-सी भाँरी होती है, उसे सितारापेशानी कहते हैं। प्रसिद्ध है—

'सितारापेशानी, बदमाशी की निशानी।"

जिस घोडे के पाँच भौरियाँ एक साथ होती हैं, वह पचभगती कहाता है (पंचमंद्र— ''पंचमद्रस्तु हृत्कृष्ट मुख पार्क्येषु पुनियतः''—हेमचन्द्र : श्रिभिधान० ४।३०२)।

\$२६६—घोड़ों की चालों के नाम—घोड़ों में चालें निकालनेवाले श्रीर उनके गुण परखनेवाले व्यक्ति सालोत्तरी कहाते हैं। एक चाल कुर्दें ती या कुदका कहलाती है, जिसमें घोड़ा कृद-कृदकर चलता है। उस समय सवार का शरीर बहुत हिलता है। कुर्दें ती चाल दौड़ से हलकी होती है। एक चाल जिसमें घोड़ा ग्राधा दौड़ता-सा है श्रीर श्राधा चाल-सी चलता है, 'रेविया' कहाती है। दौड़ने श्रीर तेज चलने की मिली हुई एक चाल को पोइया कहते हैं। घोड़े में एक चाल दुलकी होती है। इसे डगफार भी कहते हैं। इसमें घोड़े की टाँगें श्रलग-श्रलग क्रमशः लम्बी डगों की दशा में पड़ती हैं। इस चाल में क्रम से 'टप-टप' की श्रावाज होती जाती है। दुलकी चाल से घोड़ा लम्बी मंजिल को भी जलदी श्रीर श्राराम से तय कर लेता है। यह चाल बढ़िया मानी गई हैं।

कुदेंती, रेविया ग्रीर पोइया शब्दों का सम्बन्ध क्रमशः सं श्रास्किन्दित, सं रेचित ग्रीर सं प्लुत से मालूम होता है। ग्रामरकोशकार ने जिन पाँच चालों का उल्लेख किया है, उनमें ये तीन भी ग्रा जाती है। र

जब घोड़ा पूरी ताकत से दीड़ता है श्रीर श्रमली दोनों टाँगें एक साथ तथा फिर पिछली दोनों टाँगें एक साथ डालता चलता है, तब उसे दीड़, मैदान, फरवट, सरपट, फरफट, चौकड़ी या चौका कहते हैं। प्रदर्शनी श्रादि मेलों में घोड़े चौकड़ी या चौके में ही दीड़ाये जाते हैं। उस समय सवार रकेवों (लोहे के पाबदान, जो रस्सी या तस्मों में वॅथे हुए घोड़े के जीन के दोनों श्रोर लटके रहते हैं, रकेव कहाते हैं) पर खड़ा हो जाता है (श्र० रकाव > हिं० रकेव)। महाकिव स्रदास ने चौका नाम की चाल का उल्लेख किया है। इ

<sup>े</sup> सितारापेशानी नाम का घोडा वडा ऐबी श्रीर बदमाश होता है। ऐसे घोड़े को भूलकर भी क्रय न करे।

२ "आस्कन्दितं, घौरितकं, रेचितं, विलगतं प्छतं । गतवोऽमूः पंचधाराः ।"

<sup>---</sup> श्रमर० २।८।४८-४९ ।

<sup>3 &</sup>quot;सूर स्याम हीं, रहाी थक्यी-सी ज्यों मृग चौका भूत्यी।"

<sup>-</sup>सुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।४१२५।

<sup>ं &#</sup>x27;'बोले मृगनि चौफ चरनि के हुतौ जु जिय बिसरायौ।''

<sup>- -</sup> म्-स्रसागर, काशी ना० प्र० ससा, १०१४१४१:।

श्ररगा या कदम चाल चलते समय घोड़ा देह को साधकर चलता है। चारों टाँगें श्रलग-श्रलग पड़ती हैं। इस चाल में सवार घोड़े की लगाम खिंची हुई रखता है श्रीर घोड़े का कल्ला (गर्दन) भी उठा हुश्रा श्रीर स्थिर रहता है। जिस तरह कि कहारी सिर पर घड़ा ले जाते समय श्रपनी गर्दन को रखती है, ठीक उसी तरह से ही घोड़े की गर्दन रहती है।

घोड़े में एक चाल सागाम (का॰ सिहगान = तीन चालों का मिश्रण) नाम की होती है। इसे आरामी चाल भी कहते हैं। इसमें दुलकी से अधिक आराम मिलता है। जिस तरह कोई आदमी प्रातः भ्रमण के लिए जाते समय कुछ तेजी से टहलता है, ठीक उसी तरह घोड़ा भी सागाम चाल में कुछ तेज चलता है। उत्पर को उछटी मारते हुए घोड़े का कूदना कुलाँच (फा॰ कुलाच—स्टाइन॰) कहाता है।

एक चाल जिसमें घोड़े की लगाम काफी टीली रहती है। शारीर पर जोर देकर घोड़े की चलना पड़ता है। कटाई के समय जैसे कैंची के फल चलते हैं, टीक उसी तरह घोड़े की टाँगें पड़ती हैं। इस चाल में न घोड़े का शारीर हिलता है श्रीर न सवार। इसे फहाल कहते हैं।

धममक श्रीर नासनी चाल भी होती हैं। ये प्रायः जैपुरी जाति के घोड़ों में पाई जाती हैं। 'नासनी' शब्द का सम्बन्ध सम्भवतः सं० 'न्यासनिका' से है। नासनी चाल में अगली टाँगों में से कोई न कोई हर समय उठी हुई श्रीर घटने पर से मुझी हुई रहती है। दुलकी चाल चलते समय घोड़ा वीच-बीच में उछ्नही सी मारता चलता है, उस उछ्नहीवाली चाल को 'लंगूरी' कहते हैं।

दो मिली हुई चालें दुगामा कहाती हैं। दुलकी श्रीर कदम मिलकर दुगामा चाल कहाते हैं। एक चाल चौगामा कहलाती है। चौगामा में क्रमशः चार चालों का दिखावा है। श्रक्सर गॉवों में बरात की चढ़त पर कुछ सवार श्रपने घोड़ों को चौगामा में चलाते हैं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद कदम, रुहाल, दुगामा श्रीर सागाम की चालों में घोड़े को चलाना ही चौगामा कहलाता है।

एक बहुत मुश्किल और प्रतिद्ध चाल चूँमक धम्वाल है। इस चाल को होशियार साली-चरी ही जानता है। इस चाल के लिए घोड़े को खास तीर से अभ्यस्त किया जाता है। चूँमक धम्याल के समय घोड़ा क्रमशः अपने अगले बुदनों को मुँह से चूमता चलता है। चूमते समय बह बुदने को ऊपर उठाता भी है।

एक चाल, जिसमें घोड़ा अगले घुटनों में से एक-एक को क्रमशः सीने से लगाता चलता है, इसनाई कहाती है। इसी चाल से मिलती-जुलती एक चाल लँगड़ी कहाती है। इसमें सदा अगला एक ही पैर लगातार उठा रहता है और शेष तीन पैरों से घोडा चलता रहता है।

\$2६७—घोड़ों के सामान्य रोगों के नाम—क्रमी-क्रमी घोड़े को एक रोग हो जाता है, जिसमें उसकी नाक से पानी-सा यहता रहता है। इसे सकनार या नकार कहते हैं। वैलों के जैसे मूँजे फूटते हैं और शरीर में से कई जगहों पर कृत निकलने लगता है, ठीक उसी तरह से घोड़े की चारों टॉगें लोह-जुहान (कृत से लगपण) हो जाती हैं। यह चलने से मजबूर हो जाता है। इस रोग को चौरंगा कहते हैं। जिस रोग में घोड़े के मुँह का तरुआ (तालु) फट जाता है, वह तरवाई कहाता है। इसी तरह एक रोग धमवाई होता है, जिसमें घोड़े का एक पाँच आगे तनकर अकड़-सा जाता है।

घोड़े की टाँग में एक द्रव पदार्थ होता है । वह नसों द्वारा बहता हुन्ना टाप की पुतली (सुम के नीचे तलवे में एक खास बगह) में से बाहर निकल जाता है । इस द्रव पदार्थ को रस कहते हैं । टाँग में रस के रक जाने से कई रोग पैदा हो जाते हैं । घोड़े की तिली में एक मोटी-सी नस नली कहाती है । इस नली में जब रस रक जाता है और तिली सूज जाती है, तब वह रोग

वेलहड्डी कहाता है। तिली श्रीर मोचिया के बीच में एक उमरा हुआ भाग होता है, जिसे मुद्दा कहते हैं। इसमें सज़न श्रा जाने पर वैजा रोग कहाता है। इसी प्रकार मोचिया में चकराचत श्रीर परिया (घुटना) में मोथरा रोग हो जाते हैं। ये रोग प्राय: टॉगों में ही होते हैं।

§२६⊏—घोड़ों के विशिष्ट रोगों के नाम—

(१) शरीर में होनेवाले ददों के नाम—खुद्यवन्त (तुधावन्त) सल घोड़े की एक खास वीमारी है। इससे घोड़े की सारी देह में दर्द रहता है। वह वार-वार छाती पीटता है और अपना शरीर चाटता है। इस रोग में घोड़ा बहुत चोदा (कमजोर) और पोच (का॰कूव = बलहीन) हो जाता है। सुकुमार या कोमल के अर्थ में देशी नाम माला (६।६०) में 'पोच्च' शब्द का उल्लेख है।

पिटसूल (उदरशल), भुम्मकस्ल, पनस्ल, रसौनिया स्ल ग्रीर खरस्ल ग्रादि शलों (दर्द) के ही नाम हैं। घोड़े के शरीर पर चकते पड़ जाते हैं, तो उस रोग को पिती कहते हैं। एक रोग श्रिगिनवाद होता है, जिसमें घोड़े की देह के बाल ग्रीर चमड़ा गलकर ग्रलग हो जाता है। वादगीरा रोग में घोड़े की कमर ग्रीर रीढ़े में दर्द होने लगता है।

(२) शरीर के अन्य रोग—जिस रोग में घोड़े की देह में गाँठें-सी उठ अाती हैं, उसे वदी रोग कहते हैं।

घोड़े के शरीर में चकते पड़ जाते हैं श्रीर उसे खुजली भी सताती है, उस रोग को सीरीट कहते हैं।

जब घोड़े की नस-नस फड़कती हुई मालूम पड़ती है, और सारे शरीर में स्जन आ जाती है, तब उस रोग को वेल कहते हैं।

क्रम्पचाइ रोग में घोड़े का शारीर काँपने लगता है। 'कम्पवाइ' शब्द सं क्रम्पवात से व्युत्पन्न है।

किसी-किसी घोड़े की देह पर से खाल कुछ-कुछ उचल जाती है श्रीर उसमें खुजली श्राती है। वह रोग वसकारी कहाता है।

जहरवाद भी एक रोग है। इसमें घोडे का शरीर स्ज जाता है, श्रीर श्रों लें हरी-हरी हो जाती हैं। यदि घोड़े के शरीर में श्राग-सी जलने लगे श्रीर गर्मी से वेचैन रहे तो वह रोग दहकी कहाता है। इस रोग में देह के वाल गिर जाते हैं। तवक रोग में तज्ज वॅथने की जगह (छाती के पास) रोटी की भाँति की एक टिकिया निकल श्राती है। वित्तविकार से जीकुलनपसा नाम का रोग भी हो जाता है। सीनावंद रोग में कन्धे पर स्जन श्रा जाती है।

(३) श्राँखों के रोग—जब घोड़े को साँक तथा रात में दिखाई नहीं देता तब उस रोग को रतींधी या रातरींध कहते हैं।

श्राँख के तारे में पड़ा हुआ सफेद दाग फूली या फूला कहाता है। यदि श्राँख में मांस की गोली-सी उठी हुई हो, तो वह टेंट कहाती है। इसे नाखूना या जाला भी कहते हैं। दोगमा रोग में घोड़े की श्राँखें बैठ जाती हैं।

- (४) नाक के रोग—यदि घोड़ें की नाक पर गाँठ-सी उठ श्रावे श्रौर उसमें से पानी-सा रिसे तो वह गंडमाल रोग कहाता है।
- (4) मुतान श्रीर श्राँड के रोग—चिनग रोग घोड़े के मुतान की नली में होता है। इसमें घोड़े का पेशाव धीरे-धीरे उतरता है। कतानबाइ श्रीर कपोतीबाइ रोग श्राँड़ों (वै० सं० श्राएड—श्रथवं० ६।७११३) में होता है।

<sup>े</sup> रतोंघी को भोजपुरी में 'सबकौर' कहते हैं (फ़ा॰ शव = रात, + कौरें = श्रन्धा)।

- (६) मुँह के रोग गुम्मवाइ रोग में मुँह खूज जाता है श्रीर घोड़ा चुप-चाप पड़ी रहतों है। एक रोग दुस्ताकवाइ होता है। इस रोग में घोड़े के मुँह पर खून निकलने लगता है। साँख रोग में घोड़ा मुँह खोलकर लम्बी-लम्बी साँसें भरता है श्रीर जल्दी हार जाता है, श्रायांत् चलते-चलते जल्दी थक जाता है। कान के पास सूजन श्रा जाय तो उस रोग को 'गलसुरा' कहते हैं। खबक रोग में गले में छाले पड़ जाते हैं।
- (७) पेट के रोगों के नाम—श्रफरा, श्रखरखुली, मरोरा, पेंडन, श्राम (श्राँव) श्रादि पेट के ही रोग हैं। इन रोगों से पेट में दर्द उठना है। एक रोग 'कुरकुरी' या कुसकुसी कहाता है। इसमें घोड़े के पेट में बड़ा दर्द होता है, तब वह थोड़ी-धोड़ी देर में खड़ा होता श्रीर लेटता है।
- (म) टाँगों के रोग—घोड़ के अगले और पिछले पेरां में जब बाहर की ओर हड्डी बढ़ जाती है, तब उस रोग को हाजिन या वजरहन्दी कहते हैं। जब अगले पेर की हड्डी फूल जाती है, तब उस रोग को वेलहन्दी कहते हैं। जब घोड़े का पिछले पेर का घुटना 'फूल' जाता है, तब वह रोग भोखड़ा या जनुआँ कहाता है।

जब श्रगली या पिछ्जी टॉगों के सुम चलने में एक दूसरे से लगते हैं, तब वह रोग नेवर कहाता है।

पिछली टाँगों की गाँठें सूब जायँ तो वह रोग मृतरा कहाता है। वोंदू सूजने पर घोंदुआ रोग कहा जाता है।

घोडे की चारों टाँगें जब लकड़ी की भाँति तन जाती हैं तब उस रोग को उतकत्रवाइ कहते हैं। इसी तरह संतनवाइ श्रीर भनकवाइ भी टाँगों में ही होते हैं। इन रोगों में घोड़े की टाँगों में दर्द होता है श्रीर वे सूज जाती हैं।

सुम में एक रोग होता है, जिसे थालमस्स या थलभरसा कहते हैं।

(E) पूँछ का रोग—पूँछ (तं० पुच्छ) का एक रोग वम्हनी कहाता है। इसमें घोड़े की पूँछ के बाल गिर जाते हैं, श्रीर श्रन्त में पूँछ भी सूलकर बहुत पतली पढ़ जाती है।

घोड़े की रोगीली टाँग और रोग [रेखा-चित्र ३७]।

\$२६६—घोड़ा वॅथने का स्थान—खुली हुई जगह जहाँ घोड़ा वॅथता है, 'थान' (सं॰ स्थान) कहाती है। घोड़ा वॅथने का कोठा या पटावदार दालान-सा स्थान श्रासवल (ग्र॰ ग्रस्तवल), तवेला या घुड़सार (सं॰ घोटशाल) कहाता है।

थान के सम्बन्ध में कहावत है कि-

"घोड़ा ऋौर वर थान पे ही पुजतएँ।"

## (२) ऊँट, गधा और कुत्ता

\$२००—गर्घा श्रीर कुत्ता किसान के जीवन से श्रप्रत्यत्त रूप में सम्बन्धित हैं। ऊँट तो किसान की खेती में काम श्राता हो है। ऊँट को 'चलचला' या करहा (सं करमक) र भी कहते हैं।

- माव : शिशुपालबघ, पा३

<sup>े</sup> घोड़ा श्रीर वर (वह लड़का जिसको लड़कीवाला ज्याह करने की दृष्टि से देखने आता है) श्रपनी जगह पर ही सम्मान पाते हैं।

२ "पृथ्वीराजः कर्मकएठ कडारमाशो ॥"

ऊँट की त्रावान के लिए 'वलवलाना' क्रिया प्रचलित है। मजनूरी और नीहुनूरी का भाव प्रकट

"जाट कहै सुन जाटनी जाई गाम में रहनौ।" ऊँट विलइया ले गई, ती हाँ-जी हाँ-जी कहनौ॥"

ऊँट का बच्चा चोटा या चोता (इग॰ में) कहाता है। उटिनी को साँदिनी या साँदी (सं॰ सिएडका —मो॰ वि॰) भी कहते हैं। ऊँटों की पंक्ति लंगार कहाती है।

ऊँट के मुँह के श्रागे की मुलायम श्रीर लिबलिबी खाल जवाड़ी कहाती है। श्रांखों के जमस्वाले गड्ढे ट्रपोर कहे जाते हैं। ऊँट की पीठ पर उठे हुए भाग को 'कुब्ब' (कुहान) कहते हैं। श्रागली दोनों टाँगों के बीच में छाती पर जो गोल-गोल चकला-सा होता है, वह ईड़र या बैठका कहाता है। इसे ऊँट की पाँचवी टाँग भी कहते हैं। ऊँट के घुटने 'जून' कहाते हैं। पाँच का गदीदार हिस्सा पाँचटी श्रीर पाँचटी के बीच में बना हुश्रा गड्ढेदार भाग गाई या दाचची कहाता है। ऊँट के पिछले पुट्टो को चट्टा श्रीर पाँचटी से ऊपरवाले भाग को गट्टा कहते हैं। छाती का भाग गोर श्रीर श्रगली टाँगों का ऊपरी भाग फड़ कहाता है। ऊँट में तीन तरह की चांलें होती हैं—(१) वीट (२) ढान (३) कल्छार। चीट में ऊँट धीरे-धीरे चलता है श्रीर डगें छोटी पड़ती हैं। खीट से तेज चाल ढान है। इसमें ऊँट कुछ दीइता-सा है श्रीर डगें लम्बी ढालता है। पूरी दीड़ जिसमें ऊँट भर-मैदान दीइता है, नह कल्छार कहाती है।

§२७१—गधे (सं० गर्दभ>पा० गद्रभ>गद्दा) का नर बच्चा 'रॅंगटा' श्रीर मादा बच्चा 'रॅंगटी' कहाता है। रॅंगटी जवान हो जाने पर गधरश्रा (सं० गर्दभिका) कहाती है।

श्रलीगद द्वेत में देसी, हड़वारी, श्रमुतसरी, वीकानेरी श्रीर पूरवी नामों के गर्ध पाये जाते हैं। ये नाम स्थान तथा नस्ल के श्राधार पर हैं। गङ्गा-जमुना के बीच में जो गर्ध यहाँ की गर्ध यों से पैदा होते हैं, वे देसी कहाते हैं। देसी गर्धा जब तक श्रीन (सं॰ श्रदत् = जिसके दाँत न निकले हों) रहता है, तब तक तो बहुत सीधा रहता है, लेकिन उदन्त (सं॰ उदन्त = जिसके चारे के दाँत उग श्राये हों) होने पर बड़ा इतरैला (सं॰ इत्वर से विकसित) बन जाता है। उद्धल-क्द करनेवाला गर्धा इतरैला कहाता है। गर्ध की इच्छा जब गर्धा से मिलने की होती है, तब उस प्रचल इच्छा को 'गरीं' कहते हैं। यदि गर्धा मा इच्छा गर्भधारण कराने की होती है, तो उस इच्छा को 'श्रारंग' कहते हैं। नर गर्ध के लिए 'गरीं पर श्राना' श्रीर मादा के 'श्रारंग श्राना' कियाएँ प्रचलित हैं। गर्ध की श्रावाज रेंक कहाती है। कुम्हारों का कहना है कि देसी (देशी) गर्ध की रेंक में पूरवी गर्ध की रेंक के मुकाविले मर्राहर श्रिधक होती है। संभवतः तभी यह मुहान वरा चला है—

## "देसी गधा और पूरवी रेंक।"

पूरवी गधा देसी से देह में छोटा होता है। इलाहाबाद के पूरव में जो जिले हैं, वहाँ के मेलों से पूरवी गधे श्राते हैं। श्रमृतसरी गधा बहुत सीधा होता है। यह देह में उठाऊ हाड़ का (मोटी हडिडियों का लम्बा-चौड़ा) होता है। कोटा-चूँदी की श्रोर से श्रानेवाले गधे हड़वारी कहाते हैं। यह मिजाज (श्र० मिजाज) का तेज श्रीर करुशा (कड़वा) होता है। गधे के गले में जो ऊन का बटा हुश्रा मोटा डोरा बँधा रहता है, उसे गंडा कहते हैं। यदि कोई श्रादमी हडवारी के गंडे को पकड़

<sup>ै</sup> जार्ट जाटनी से कहने लगा कि यदि इसी गाँव में रहना है, तो गाँव के जमीदार की जी-तुज्री करनी पड़ेगी। उसने यदि यह कहा कि विल्ली ऊँट को उठा लें गई, तो उसे भी संच कहना होगा और इस तरह उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगा।

लेता है, तो वह एकदम रोंहद (उछ्ज-क्द) मचा देता है और गौनि (सं॰ गोणी =िसली हुई इत-रफा बोरी) को पटककर फड़फड़ो (दौड़) भरने लगता है। छोटी गौनि को गौनरी कहते हैं। पाणिनि के समय में गोणी और गोणीतरी शब्द प्रचलित थे।

गधे के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि -

"गधाऐ दयौ नौंन गधा ने कही मेरी ब्राँख फूटी।" र

§२७२-कुत्ते को क्कुरा (सं॰ कुक्कुर) भी कहते हैं। कुत्ते के भोंकने के लिए भूकना, भौंकना, भूसना, भोंसना श्रीर घूँसना क्रियाएँ प्रचलित हैं।

\$२.०३--कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। जो कुत्ते पालत् नहीं होते श्रीर इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, वे टहेंड़ी कहाते हैं। कुत्तों के समूह को 'टहेंड़' कहते हैं।

पंजों के नाख्नों के विचार से कुतों के कई नाम हैं। जिसके प्रत्येक पंजे में पाँच-पाँच नाख्त हों, वह पंचा और यदि छ:-छ: हां तो छंगा कहाता है। यदि चारों पंजों में वीस नहीं (नाख्त) हों तो उसे बीसा कहते हैं। रंगों के आधार पर भी करुआ, ललुआ, कवरा (सफेद + काला) चितक पर (सं॰चिनक + कर्षुर = काला और सफेद) और भूरंगा नाम होते हैं। यदि किसी कुत्ते के खाज (खारिश) हो तो, उसे खजैला या खजुला) और जिसकी देह पर वधी (एक प्रकार के उड़नेवाले कीड़े जो कुतों को गर्दनों पर चिपटे रहते हैं) अधिक चिपटी हों, तो उसे बिध्या कहते हैं।

जब कुत्ते को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई जाती है, तब "लैकूर, कूर, कूर, या "आ लै ले ले" कहकर पुकारते हैं। मेरठ की कौरवी में "तू ले, तूले, तूले, त्ले" कहकर कुत्तों को बुलाते हैं। बड़े-बड़े वालोंवाला कुत्ता भागुआ और कुतिया 'भाग्यों' कहाती है।

पालन् कुत्ते की गर्दन में चमड़े की एक पट्टी बँधी रहती है, उसे वहीं (सं वद्धी = चमड़े का पट्टा) कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> "कास् गोणीम्यांप्टरच्"

<sup>—</sup>पाणिनि : अप्टा० ५।३।९०

<sup>े</sup> गधे को किसी व्यक्ति ने नमक दिया, लेकिन गधे ने समक्रा कि मेरी श्राँख फोड़ी जा रही है। यह लोकोक्ति उस समय कही जाती है जब कि किसी के साथ में ने में की लाय श्रीर वह उसे बढ़ी समके।

प्रकरण ७
पशुश्रों से सम्बन्धित वस्तुएँ
श्रीर
किसान की सांकेतिक शब्दावली

#### अध्याय १

## चारे से सम्बन्धित वस्तुएँ

§२७४—जिन वस्तुत्रों में पशुत्रों को न्यार (चारा) खिलाया जाता है, वे कई प्रकार की होती हैं। मक्का, ज्वार या वाजरे की करच जव गड़से (सं॰ गंडासि = कुट्टी करने का एक श्रीजार) चे छोटी-छोटी गैड़ेलियों के रूप में काट दी जाती है, तब उसे कुट्टी या कुटी कहते हैं। हरी पत्तियों की कुटी हरित्राई कहाती है। भुस (सं० बुप, बुस = भूसा) भी एक प्रकार का खुला न्यार ही है। कुटी या भुत में जन पानी मिली हुई खर (सं॰ खिल > खल > खर) या चून (सं॰ चूर्ण = श्राटा) मिलाया जाता है, तन उसके लिए सानना क्रिया का प्रयोग होता है। जो खली या श्राटा भुत में मिलाया जाता है, उसे सानी या बाट (खुर्जे में) कहते हैं। स्वा श्राटा या चनों के चोकले (चनों के ऊपर के छिलके) जब भुस पर ऊपर से बुरक दिये जाते हैं, तब उन्हें चोकर या खोद (खुर्जे-बुलं में) कहते हैं। मिट्टी का घड़ा, जिसमें खल घोली जाती है, खड़ेंड़ा (सं -खिल + भारडक) कहाता है। मिट्टी का बना हुन्ना एक गहरा न्त्रीर भारी वर्तन नाँद (सं॰ नन्दा) कहाता है। छोटी श्रीर हलकी नॉद को नँदोरा (सं॰ नंदा + पोतलक>नन्दा + श्रोलश्र> नंदोला > नँदोरा = नाँद का बच्चा) कहते हैं। किसान के पौहे (पशु) नाँदों और नँदोलों में भी न्यार खाते हैं। पशुत्रों को एक साथ चारा खिलाने के दिष्टिकी ए से किसान लोग ऊँचा-सा एक चबृतरा बनाते हैं, जो लम्बाई में लगभग ५-७ हाय श्रीर चीड़ाई में हाथ-डेढ़ हाथ होता है। उसके किनारे-किनारे दो-दो विलाइँद (वालिश्त) ऊँची मेंई बनाई जाती हैं, ताकि चारा इधर-उधर न गिर सके । उसे लड़ामनी या खोर (बुलं॰में) कहते हैं। इसके लिए गुड़गाँवा में 'लास' शब्द प्रचलित है।

किसानों की गायों, भैंसों श्रीर बछड़ों को जंगल में चरानेवाला व्यक्ति ग्वारिया कहाता है। ग्वारिया जिस लाठी से प्राश्रों को घेरता है, उसे घेरनी कहते हैं। बाँस की मोटी लाठी, जो लग्वाई में दो-ढाई हाथ होती है, वसीदा कहाती है। किसी लकड़ी का बना हुश्रा मोटा डंडा सोटा कहाता है। पतली श्रीर हलकी डंडी को सटिकया कहते हैं। पशुश्रों को पेड़ों की पत्तियाँ खिलाने के लिए ग्वारिये श्रपने पास बाँस की लम्बी-लम्बी डंडियाँ रखते हैं, जिनके सिरे पर दराँती लगी रहती है। दराँती सिहत बह लम्बी डंडी डंगी या डंगा (देश० डंगा-पा०स०म०) कहाती है। बिना दराँती की इंडी को छड़ कहते हैं। लँगड़ा-लूला ग्वारिया चलने की सुविधा प्राप्त करने के लिए श्रपनी बगल में एक गदीदार लाठी लगाता है, जो चिइरया या वैसाखी कहाती है। किसी पेड़ की हरी श्रीर पतली डंडी, जिसमें लचक हो, संटी, साँटी या कमची कहाती है।

\$२७४—प्रायः किसान भायटों (गर्मियों के दिन) में अपने पौहों को भुस और मोहासों (जाड़ों) में कुटी खिलाते हैं। कुटी को फटुका (सिकं॰ में) भी कहते हैं। उर्द, मूँग और मोंठ को दलने पर जो छोटी-छोटी दरदरी कनी (सं॰ किएका) छाँट-फटककर अलग कर ली जाती है, उसे सुनी (सं॰ चूर्णिका > चुिण्या > चुिल्लिया > चुनी) कहते हैं। गेहूँ, जो आदि के आटे को छानकर जो छिलकेदार फोकट (रही) बचता है, उसे भुसी (सं॰ बुस्का > बुसिआ > बुसी > भुसी) कहते

हैं। जन जुनी में भुषी मिला दी जाती है, तब वह मिश्रण वाट कहाता है। बाट की सानी पौहे के लिए रहीम की उक्ति के अनुसार मीठे पर का नोंन (सं॰ लवण>लडन>लौन १>नोन) समिकए।

§२७६—वकरी और ऊँट को पेड़ों की गुद्लइयाँ (टहनियाँ) काट-काटकर खिलाई जाती हैं। गुद्लइया को लहरा भी कहते हैं। पेड़ की वड़ी शाखा गुद्दा और छोटी गुद्दी कहाती है। ऊँट गुद्दियों पर से पत्तियाँ और किलसियाँ खा तेते हैं।

\$२,७७—जन बछड़ा, बिछ्या या पिड़िया ऋदि के पेट में चारे का प्चान ठीक नहीं होता है, तन उस अपन को औगुन कहते हैं। पेट फूलना 'अफरा' कहा जाता है। अफरा या औगुन को दूर करने के लिए मठा (छाछ या तक) में नमक मिलाकर पिला दिया जाता है। इसे मठोंना (मठा + नोंन) कहते हैं। बाँस की एक पोली नली जो एक और से बन्द होती है, नार या नरुका कहाती है। इस नार में मठोंना भरकर औगुन या अफरावाले पौहे के मुँह में उँड़ेल दिया जाता है।

एक यैला, जो चमड़े का बना हुआ होता है और जिसमें किनारे पर दो चमड़े की पटारें (तस्मा) जुड़ी रहती हैं, तोचड़ा (फा॰ तोबरा—स्टाइन॰) कहाता है। उसमें रातिब (ऋ॰ रातिब = चने का दाना जिसे घोड़े खाते हैं) या महेला (उबली हुई मोठ और गुड़ मिलाकर बनाया हुआ खाद्य) भर दिया जाता है और उसे घोड़े के मुँह के ऋगो लटका दिया जाता है। तोबड़े में से घोड़ा रातिब को घीरे-घीरे खाता रहता है।

पौहे को अफरा (एक रोग जिसमें पेट फूल जाता है) बीमारी हो जाने पर उसे एक दवा दी जाती है, जिसमें तेल, गुड, सोंठ और हल्दी मिली होती है। इसे औटाकर पौहे को पिलाया जाता है। इसको औटी कहते हैं।

### अध्याय २

## पशुक्रों को बाँधने में काम आनेवाली वस्तुएँ

\$२७= धरती (सं० घरित्री) में गड़ी हुई लकड़ी जिससे पशु बाँचे जाते हैं, खूँटा कहाती है (देश० खुंट = खूँटा या खूँटी)। गाँव में आई हुई बरात (सं० वरयात्रा) के भारकसों (का० वारकश = गाड़ी—स्टाइन०) के वैलों को बाँघने के लिए जो खूँटे दिये जाते हैं, उन्हें मेख (का० मेख) कहते हैं। जनमासे (सं० वन्यवास>हिं० जनवासा = बरातियों के ठहरने का स्थान) में गड़े हुए सा खूंटे मेख ही पुकारे जाते हैं। मेखों को घरती में गाइनेवाला मेखिया कहाता है। जिस मोटी श्रीर भारी लकड़ी से मेखें ठोंकी जाती है, वह मौंगरी (सं० मुद्गरिका) कहलाती है। इसका आगे का हिस्सा मुद्दा और पीछे पकड़ने का हत्था या वेंट कहाता है। मोंगरी मेख से कहती है—

"कहैं मेख ते बैठी मौंगरी। मोते चौं त् करें चैंगरी॥ तिनक मेखिया लावें ढूँढ़। तौ मारूँ तेरे मूँड़ ही मूँड़॥"र

<sup>े &</sup>quot;नैन सलोने प्रधर मधु, कहि रहीम घटि कीन। मीटो भावे लोन पर, श्रक मीटे पर लीन॥

<sup>—</sup>सं मायारांकर याज्ञिक, रहीम—रालावली, दोहाबली, दो० ११२।

र बेडी हुई मोंगरी मेल (खूँटा) से कहने लगी कि तू मुक्तसे जली कटी बात क्यों कहती है ! यदि मेलिया मुक्ते कहीं से तलादा करके ले आवे, तो मैं फिर तेरे सिर पर ही मार बजाती हैं।

\$२७६—जिन रिस्सियों से पशु बाँघे जाते हैं, वे कई तरह की होती हैं। रथ, गांड़ी ब्रादि में जुते हुए बैलों की नाथों (=नाक में पड़ी हुई रस्सी; देश॰ श्रत्था—दे॰ ना॰ मा॰ ४।१७) में जो दो लम्बी रिस्सियां बॅधी रहती हैं, उन्हें रास (सं॰ रिष्म) कहते हैं। वकरी, बछड़ा (गाय का बच्चा) ग्रीर पड़रा (भैंस का बच्चा) ग्रादि के बाँघने के लिए जो छोटा रस्सा काम ग्राता है, वह जेवरा या पगहा कहाता है। जेवरे से पतली रस्सी को जेवरी हैं। बहुत लम्बी रस्सी जो जेवरी से मोटी होती है ग्रीर पशुग्रों को पानी पिलाने में काम ग्राती है, छोर (देश॰ दवर—दे॰ ना॰ मा॰ ५१३५) कहाती है। छोर से मोटी रस्सी को लेज कहते हैं। डोर ग्रीर लेज से किसान फुएँ से पानी खींचकर पशुग्रों को पिलाता है। लेज से भी मोटी ग्रीर लम्बी रस्सी, जो लिढ़या (लम्बी बैलगाड़ी) के सामान के ऊपर बाँघ दी जाती है, वरही या लाम कहाती है। पैर चलाने की पुरानी वर्त में से कुछ दुकड़े काट लिये जाते हैं, जिनसे कि किसान प्रायः मैंसे बाँघ दिया करते हैं। वर्त के उन दुकड़ों को वर्तेंड़ा कहते हैं। किसान पशुग्रों के काम ग्रानेवाली रिस्सियों में कई तरह के फन्दे ग्रीर गाँठें लगाते हैं।

\$२८०—डोर में एक प्रकार का फन्दा जो सरकता है और घडे की गर्दन में लगता है, साँफा या फाँसा (सं॰ पाशक) कहाता है। लोटे या घड़े की गर्दन को फाँसे में फाँसकर कुएँ से पानी खींचते हैं। पशुस्रों को खूटों से बाँघने के समय पगहें (एक छोटा रस्सा) में जो सरकउश्चा (सरकने- पाला) फन्दा लगाया जाता है, उसे खूँटा-फंदा कहते हैं।

तले-ऊपर लगी हुई बहुत कड़ी श्रीर दुहरी एक गाँठ जो खोलने पर भी न खुले, गुरगाँठ, घुरगाँठ या घुरगाँठ कहाती है। एक गाँठ, जो दुहरी तो लगती है, लेकिन रस्ती का एक सिरा खींचने पर तुरन्त खुल जाती है, सरकक्ँद कहाती है। कभी-कभी पगहे को खूँटे में मजबूती से बाँधने के लिए किसान खूँटे के ऊपर पगहे का एक मोड़ श्रीर लगा देता है, उसे मोरा कहते हैं। पतली रस्ती को हाथ की पाँचों उँगलियों में डालकर जो फंदेदार गाँठें लगाई जाती हैं, उन्हें मोर-पंजा कहते हैं। बद्धी (बैलों का समूह) वेचनेवाले ब्यापारी अपने बैलों के रस्तों में संकल की तरह के फन्दे लगाकर जो गाँठें बनाते हैं, जे साँकरी कहाती हैं। गाय-मेंस की नजर-गुजर के लिए गले में एक पतली डोरी बाँधते हैं, जिसमें पास-पास कई गाँठें होती हैं। उस डोरी को गड़ा या गड़ापेंड़ा कहते हैं। गड़ की प्रत्येक गाँठ घुर्रगाँठ की भी नानी होती है। प्रसिद्ध है—

#### "बळुरा मरि जाय गड़ा न टूटै।"र

कभी-कभी रस्ती में श्रीर वैल हाँकने के पैने (सं॰ प्राजन = एक छोटी डंडी जिसमें चमड़े का साँटा बॅधा रहता है) में एक लम्बी तथा मुद्द गाँठ लगाई जाती है, जिसे चिरम-गाँठ (सं॰ ब्रह्मग्रंथि) कहते हैं। एक गाँठ लम्बी श्रीर पोली बनाई जाती है, जिसमें होकर रस्ती पोहली जाती है; उस पोली गाँठ को सुरला कहते हैं। एक प्रकार का गाँठदार फन्दा, जिसमें रस्ती के सिरों का पता लगना कठिन हो जाता है, गोरखफन्दा कहाता है। गोरखफन्दे की साँकरियो को गोरखधंधा भी कहते हैं। उसका मुलभाना तथा उसमें रस्ती का छोर (सिरा) मालूम करना वास्तव में देदी खीर है। यह किसान की बुद्धि का खेल श्रीर मनोविनोद भी है। गोरखधंषे को मुलभाने में घरटों लग जाते हैं।

प 'सोई इहाँ जेंबरो बाँधे जननि साँटि लेंडाँटै।"

<sup>—</sup>स्रसागर: काशो नागरी प्रचारिणी सभा, स्कन्ध १०, पद ३४६ ।

<sup>ै</sup> गाँठ खोलने के लिए श्रीर तोड़ने के लिए कितने हो ज़ोर लगायो, लेकिन गड़ा न ह्टेगा; चाहे बलुढ़ा मर जाय ।

\$२=१—पगुत्रों की गर्दन में वेंधनेवाले पगहे के सिरे पर कभी-कभी एक ग्रर्द चन्द्राकार रस्सी भी लगा दी जाती है, जिसे गरेंमना या गरिवना (फा॰ गिरीवान—स्टाइन॰) कहते हैं। एक मोटा रस्सा जो वतेंडे के वरावर मोटा होता है, पेंखरा कहाता है। प्रायः भेंसें पेंखरे से ही वॉधी जाती हैं।

पशुश्रों को बाँधने में काम श्रानेवाली वस्तुएँ—

जीवन

सोकार

सोकार

सोकार

कोठा

सेवारी

किरा से के

[रेखा-चित्र ३८,३६,४०]

पगहा मोटाई में 'पैंलरा' से कुछ पतला होता है। 'पघा' या 'पगहा' को जेवरा भी कहते हैं। पय से कुछ पतली रस्ती पघइया कहाती है। पघइया से छोटे-छोटे बछड़ा, बिछया, पड़रा ग्रीर पड़िया ग्रादि बाँधे जाते हैं। बड़े-बड़े बैलों ग्रीर मैंसों को तो पद्यों से ही बाँधा जाता है—

"पघा कहै सुनि मेरी पघइया, मैं हूँ सब भइयन की भइया। मैंने सबके बन्ध छुटाये, गी के जाये ताल नहाये॥""

हल में चलनेवाले बैलों की नाथों में अलग-अलग दो लम्बे रस्से वॅंधे रहते हैं, जिनके सिरों को हरहारा (हल चलानेवाला आदमी) पकड़े रहता है, अथवा हल की हतकरी (हल के कुड़ के ऊपर दुकी हुई एक खूँटी, जिसे पकड़कर हलवाहा हल चलाता है) से उसे बाँध देता है। वे लम्बे लम्बे रससे हरवागा (तं० हलवल्गा) या हरपद्या (सं० हल-प्रग्रह) कहाते हैं। एक रस्ता भी काम में लाया जाता है। प्रायः हरवागा हल में भीतरे चैल (वाई ओर का बैल) की नाथ में बाँधा जाता है।

\$र=र—दायँ में चलनेवाले बैलों की गर्दनों में एक-एक रस्ती वैंधी रहती है, जिसके कगर लता (संक्लिक्त, फा॰ लता > हि॰ लता = कपड़ा) लिपटा रहता है; उसे गैना कहते हैं। उन गैनों में होकर एक लम्बी रस्ती कैंचीनुमा ढङ्ग में डाल दी जाती है, जिसे दामड़ी (सिकं॰ में) दामरी वा दाँचरी कहते हैं। दामरी जिस दङ्ग से गैनों में डाली जाती है, उस क्रिया के लिए 'कैंचियाना' किया प्रचलित है।

\$२=३—नो गाय दुहते समय उछ्जती-कृदती हो, उसकी पिछली टाँगों में जॉघों के कपर एक रस्सी वॉघ देते हैं। उस रस्सी को **लैमना, लौमना** (इग॰ में), चङ्गा (अनू० में) या नोई

पद्या (पगहा) कहने लगा कि हे पघड्या ! मेरो बात सुन ! में सब भाइयों में बड़ा हूँ ! मैं सब पौहों को बाँधे रहता हूँ, इसलिए उन्हें मुक्त करके उनके बन्धन भी मैं ही छुड़ाता हूँ । मेरी रूपा से मुक्त होकर बैस श्रानन्द से तालाब में नहाते हैं ।

(सादा॰ में) कहते हैं। ईतरी (चंचल) गायों को लैमना लगाकर ही दुहा जाता है। स्रदास ने 'लैमना' के लिए 'नोई'' (देश॰ गोमी—दे॰ ना॰ मा॰ ४।३१) शब्द का प्रयोग किया है। किसान के पशु जहाँ गेंधते हैं, यह स्थान नीहरा (नोई + यह = वह घर जहाँ नोई काम में ज्ञाती है) कहाता है।

मरलनी या मुँहजोर गाय को मुँह पर एक ऐसी फन्देदार रस्सी से बाँधते हैं कि उसका ऊपर-नीचे का जबड़ा वेंध जाता है। इसे महोरी या ढिटारी कहते हैं। हरिद्या गाय (हरी-हरी पत्तियाँ खाने के लिए दीइ-दीइकर खेतां में जानेवाली गाय) के मुँह पर जाल के ढंग में बुनी हुई रस्सी :की एक गोल टोपी-सी बाँधते हैं, जिसे मुछीका (सं॰मुख + शिक्यक > मुहछिकक्य > मुहछिक्का > मुछीका) यहते हैं। उसकी बनावट रस्सी के बने हुए छींके (सं॰ शिक्यक) की भाँति ही होती है।

\$२=४—गाय-वंल के गले में ऊन का टोरा बटकर वाँध देते हैं, उसे गंडा कहते हैं। सिर पर सींगों के चारों श्रोर एक छोटी-सी रस्ती वाँध दी जाती है, वह मुड़ेला कहाती है। जिस मैंस वा गाय को श्रिधिक नजर लगती है, उसके गले में, एक बटी हुई साँट (चमड़े का तस्मा) श्रीर उसमें एक चमड़े का पत्ता-सा सी करके काला जाता है। उस साँट को नादी (सं० निद्धी) वहते हैं।

मुइले के साथ में जब एक रस्ता भी जोड़ दिया जाता है, तब उस जुड़ी हुई बस्तु को सिंगोटा कहते हैं। खुबस्त्ती के लिए कोई-कोई किसान मुझेले में एक ग्रंडाकार लकड़ी की गट्टक-सी ग्रीर डाल देता है, जिसे हिंगोटा कहते हैं।

पेशाव करते समय कोई-कोई वेल अपना पेशाव पी लेता है। उसकी इस आदत को छुडाने



[रेखा-चित्र ४१, ४२]

के लिए किसान उसके दोनों श्रोर पेट के बराबर बड़ी-बड़ी डंडियाँ बाँध देता है। वे डंडियाँ श्रागे गर्दन में श्रोर पीछे पूँछ में वाँधी रहती हैं। जब पेशाव पीने के लिए बैल श्रपनी गर्दन मोड़ता है, तो वह डराडी गर्दन को मुड़ने नहीं देती श्रोर उसका -मुँह मुतान (सं० मूत्र-स्थान) तक नहीं पहुँचता। इस डंडी को तंगी या सड़कोड़ा कहते हैं। (चित्र ४१)

\$२=4.—हिरिश्रा गाय के गले में एक भारी काठ या खाट किसी का पाया लटका देते हैं। जब गाय दौड़ती है तब वह पाया उसकी श्रगली टाँगों में लगता है। इसे घटमालता कहते हैं। कभी-कभी हिरिश्रा या विर्ट (चौंककर भागनेवाली) गाय के सींगों में एक रस्ती वाँधकर फिर उस रस्ती का दूसरा सिरा गाय की श्रगली एक टाँग से वाँध दिया जाता है। इससे उसका सिर भुका रहता है, श्रीर वह तेज नहीं दौड़ सकती। इस वँधाव को श्राङ्गोंड़ा (= टाँगों में श्राङ्गेवाला; देश॰ गोड़ =

<sup>·· · े &#</sup>x27;किसें ले नोई पग वाँघत कैसें ले गेया अटकावह ।"

<sup>--</sup> सूरसागर ; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, स्कन्ध १०, पद ४०१ ।

टाँग) कहते हैं। गाय या भैंस के कुछ बच्चे अपना रस्सा खोलकर चुपके से थनों में से दूर्य पी जाते हैं। उन बछरों या पड्डों केमुँह पर कैंचीनुमा 🗙 दो नोंकीली लकडियाँ बाँध देते हैं। जब वे दूध पीना त्रारम्भ करते हैं, तब गाय-भैंस के ऐन में उन लकड़ियों की नोंकें छिदती हैं। इन कैंचीतुमा लकड़ियों को कठकीला (सं० काष्टकीलक) कहते हैं। जब म्हीरी में काँटे लगा दिये जाते हैं, तब वह कॅटीला कहाती है। (चित्र ४२)

§२=६-- घोड़े या गघे की टाँगों में सुमों से ऊपर एक रस्सी वाँघी जाती है। इस रस्सी का एक सिरा घोड़े की अगली टाँग में और दूसरा सिरा उसी तरफ की पिछली टाँग में बाँध दिया जाता है। यह रस्ती इतनी छोटी होती है कि घोड़े का पूरा कदम खुलकर नहीं पड़ सकता, इसे पेंड़ या. धगना कहते हैं। यदि यही पेंड़ घुटनों के ऊपर बाँच दिया जाता है तो धगना कहाता है। जो पैंड ऊँट के बाँधा जाता है, उसे धामन कहते हैं, लेकिन धामन अगले दोनों पैरों में बँधता है। घोड़े-गधे का जो धराना कहाता है, वही रस्सी ऊँट के घुटनों पर मुजम्मा कहाती है।

बढ़िया श्ररनी घोड़े की पिछली दोनो टाँमें श्रलग-श्रलग दो लम्बे रस्सों से बाँधी जाती है श्रीर वे दोनों रस्से श्रलग-श्रलग दो खूँटों से बाँघ दिये जाते हैं, ताकि घोड़ा दुलत्ती न फैंक सके। इन रस्सों को पिछाई कहते हैं।

§२=७--वकरी के वच्चे कभी-कभी चुपके-से वकरी के थनों से सारा दूध पी जाते हैं। इसकी रोक के लिए किसान बकरी के थनों से एक तनीदार थैला बाँच दिया करता है। थन उसमें ढक आते हैं, फिर बच्चे दूध नहीं पी सकते। इस थैले को थनैता या थनता (संभवतः सं० स्तम + सं० लक्तक>थण + लत्तग्र>थनलत्ता> थनता) यहते हैं।

कभी-कभी कपड़े की दो लम्बी चीरें लेकर उन्हें बकरी की मसली हुई मेंगनियों (लेंड़ी) में मिला लेते हैं श्रीर फिर उन चीरों को वकरी के यनों से लपेट देते हैं। इन्हें 'चीनी' कहते हैं।

'चीनी' के छुड़ाने पर ही थनों से दूघ निकल सकता है, श्रन्यथा नहीं।

§२==-वैठे हुए ऊँट की गर्दन श्रीर श्रगली दोनों टाँगों में लोहे की एक साँकर डालकर ताला लगा दिया जाता है, इस साँकर को येल, तारा या नेवर (फ़ा॰ नेवारा—स्टाइन॰) कहते हैं। नेवर लग जाने पर ऊँट जहाँ का तहाँ ही बैठा रहता है।

कॅट, वैल स्रादि को कभी-कभी बोरो से बनी हुई लम्बी-चौड़ी चादर-सी में भुस-न्यार स्रादि खिलाया जाता है। उसे पल्ली या भोरी कहते हैं। भोरी के कोनों पर डोरियाँ भी बाँघ दी जाती हैं, जो वँधना या कसना कहाती हैं।

## अध्याय ३

# पशुओं के रोकने, चलाने श्रीर सजाने श्रादि में काम श्रानेवाली वस्तुएँ

§२=8—वैलों से सम्बन्धित वस्तुएँ —बैल को रोक्नेवाली वस्तुश्रों-में-नाथ-(देश॰ ण्ल्था) ग्रीर चलानेवालियों में पैना मुख्य है। नाक में पड़ी रस्ती नाथ ग्रीर हाँकने में काम ग्राने-वाली डएडी पेना (सं॰ प्रावन) कहाती है। 'नाथ': न्त्रौर 'पैना' के सम्बन्ध में लोकोकिपाँ -

"कहै नाथ में हलुक जेबरी। मेरे वस में नाक-नेथरी।। सबते करीं मेरी रेला। वस में करूँ वर्ष ग्रीर खैला॥" व "सबते पीछें बोल्यी पैना। में हूँ कुनवा मर में टैना॥ जी बरधा देइ कन्धा डारि। ती कूँचूँ में ग्रार ही ग्रार॥" व

पेनों में चमड़े की पतली दो-तीन पटारें बँधी रहती हैं, उन्हें कस या साँटा कहते हैं। पेने के सिरे पर जहाँ साँटा बँधा रहता है, वहीं एक लोहे की गोल पत्ती जड़ी रहती है, उसे स्याम कहते हैं। वहीं सिरे के बीच में एक पतली कील या चोभा दुका रहता है, जो आर कहाता है। लम्बा पेना छुड़ कहाता है। छड़ में साँटा नहीं बाँधा जाता।

घोड़े को हाँकने के लिए जो वस्त काम में लाई जाती है, वह चातुक (का॰ चातुक) को ड़ा या कुर्रा (सं॰ कवर) कहाती है। कोड़ा में वँधा हुआ साँटा या सूत का वटा हुआ डोरा तुर्रा

31ल31ला



<sup>[</sup>रेखा-चित्र ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६]

¹ नाथ कहती है कि मैं हलकी रस्सी हूँ। परन्तु मेरे वश में वैल की नाक और नेथरी (नथुओं के पास की मुलाइम जगह) रहती है। मेरा धक्का बड़ा कड़ा है। मैं वैल और खैला (सं० उक्षुतर = नीजव(न बैल) की अपने वश में कर लेती हूँ।

<sup>े</sup> सबसे बाद में पैना कहने लगा—''में श्रपने कुदुम्ब में सबसे छोटा हूं लेकिन यदि बैल चलते-चलते कन्धा ढाल दे, तो फिर में श्रनेक श्रारें चुभा देता हूं ।

<sup>&</sup>quot;स्र प्रभु यह जानि पदवी चलत वैलहिं आर।"

<sup>---</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १।१९९

<sup>&#</sup>x27; प्यारी मानो श्रारसी जुभी है चित श्रार सी।"-सेनापति, क॰ र०, २।२४

(य्र० तथा फा॰ तुरां) कहाता है। कमी-कमी बैल या चोडे, को खरहर या नीम आदि की हरी और पतली डएडी से भी हॉकते हैं। उसे संटी या कमची कहते हैं। प्रदास ने 'संटी' को साँटी या साँटि' लिखा है।

वैलों को सजाने के लिए उनके सींगों पर जो कपड़ा लपेटा जाता है, उसे सेली, सेला, स्वाफा या मुडासा कहते हैं। तुलसींदांस ने सेल्ही र शब्द का प्रयोग किया है।

नाक की नाथों में श्रोर गले के गएडों में एक पीतल की कुन्देदार वस्तु पड़ी रहती है, इसे नारी कहते हैं। एक डोरी में बजनी पीतल की टाल श्रीर बजने पीतल के बजनेवाले घूँघरें भी पुष्टें रहते हैं। वह घूँघरों को गलगला भी कहते हैं। जब छोटे-छोटे घूँघरों को एक चमड़े की पटार में टॉक दिया जाता है, तब वे चोरासी कहाते हैं। टालों के बीच-बीच में पीतल की एक लम्बी श्रीर पोली नली-सी पड़ी रहती है, उसे करेली कहते हैं। डढ़ीर, मोर पंच या मोरपंख (सं क्ष्यूर-पन्त) को चौड़ी पट्टी के रूप में बुनकर बैल की गर्दन में डाल देते हैं; उसे सेहली कहते हैं। ताबीज श्रीर साकरी भी गर्दन में ही पहनाई जाती है। कभी-कभी मुँह के ऊपर सींगों के मखेरा (एक चौड़ी चमड़ें की पट्टी, जिसमें २०-२५ पतली पटारें निकली रहती हैं) पहनाया जाता है।

वैलों की पीठ और पेट को ढँकने के लिए और वेल को मुहावना बनाने के लिए कपड़े की वनी हुई भू लें पहिनाई जाती हैं। भू लें रंग-विरंगी होती हैं। ऊपर-नीचे भी खलग-खलग रंग होते हैं। सम्भवतः इसीलिए बाल ने हर्पचरित में भू ल के लिए 'वर्लक' शब्द का प्रयोग किया है। भू ल की तिनयाँ जो वैल के पेट पर बँधती हैं, पेटी कहाती हैं। पीछे दो घुंडियाँ लगी रहती हैं, उनमें पिछले दोनों कोनों को लौटकर हिलगा देते हैं। वह लौटा हुआ भाग पलेट कहाता है। भू ल की वह पही जो बैल की पूछ के नीचे रहती है, पुछोटी या पुछेटी कहाती है।

जिस समय मूँगों की कंटी, टाल. गलगला, चौरासी, मुड़ासा और भूलों से सजी हुई रथ की नामी जोट हल्ले के साथ घनघोर मचाती हुई चलती है, उस समय रथवान भी अपने को गौरववान समकता है। वरात में भारकसों (का॰ वारकश = गाड़ियों) की दौड़ में घूँघरों की घोर, टालों की टलटल तथा गलगलों की गलगलाहट किसान के कानों को अपूर्व सुख देती है और उसका मन वासों उछुजने लगता है। गड़वारे (गाड़ी हाँकनेवाला) की हथेली का नेक टोहका (किंचित राश) लगते ही और 'हाँ वेटा' (ओ पुत्र) शब्द के सुनते ही जो जोट हवा से वातें करने लगती है, उसी का गड़वारा (गाड़ीवान) उस समय अपनी जिन्दगी की सारी होंस (अ॰ हवस = लालसा) पूरी कर लेता है और अपने परिश्रम को पूर्ण सफल समकता है। किसान चलते और अच्छे वैल को 'वेटा,' 'सितावी' आदि नामों से शावासी देता है, लेकिन सीरे-धीरे (सेल) और चड़जे (दोपयुक्त) वैल को चलाते समय वह भीकता जाता है, और गुस्से की भाइ (आवेश) में 'कनास', 'कंस' आदि नामों से पुकारता है।

भ "बार-बार अनरुचि उपजावति महरि हाथ लिये साँटी।"

<sup>--</sup> मुरसागर, काशी ना० प्र० समा, १०१२५४

र "ग्रोकरी की कोरी बाँधे श्रांतनि की सेट्ही वाँधे।"

<sup>—</sup>तुलसी : कवितावशी, तुलसी अन्यावली, दूसरा खण्ड, काशी ना॰ प्र॰ सभा, दांप॰

<sup>े</sup> डा॰ वासुदेवशरण अप्रवाल के कथनानुसार वाणकृत हर्यचरित (निर्णय-सागर प्रेस, पंचम संस्करण) के चतुर्य उच्छुवास में पृ॰ १४५ पर 'वर्णक' शब्द 'झ्ल' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

<sup>—</sup>डा॰ वासुदेवरारण े अप्रवात : हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, प्र॰ ८२।

४ "चौरासी समान कटि किंकिनी विराजति है।"

<sup>--</sup> सं० उमारांकर शुक्तः सेनापतिकृत कवित्त रत्नाकर, ३।६०

\$2.60—घोड़ों से सम्बन्धित वस्तुएँ—घोड़ों या घोड़े की संजावट वारात (सं० वर्ष्यात) की चढ़त पर देखने योग्य होती है। घोड़ी को जिन वस्तुयों से सजाया जाता है, उन सबका सामृहिक नाम साज है। घोड़ों की पीठ पर विशेष प्रकार का काड़ा डाला जाता है, जिसे स्त्रलंगीर या भरूलर कहते हैं। भरूलर की बुनावट जालीदार होती है, स्त्रीर उसमें जगह जगह कई बड़े बड़े स्त्रीर गोल-गोल खाने बने रहते हैं। भरूलर में पीछे की स्त्रोर एक पट्टी होती है, जिसमें घोड़ी की पूंछ रहती है। उसे दुमची (फा॰ दुमची) या पुछोटी कहते हैं। 'पुछोटी' का एक माग पूँछ के नीचे दवा रहता है। गर्दन के नीचे मुँह से छाती तक एक लाल कपड़ा बंधा रहता है, उसे लारा कहते हैं। गले में चाँदी के कायों से बनी हुई हमेल (स्त्र॰ हमायल), चाँदी की साँकरी की शक्ल का हार स्त्रीर पान की शक्ल का चाँदी का तार्चीज (स्र० तावीज) भी पहिनाया जाता है। टॉगों में घुटनों से ऊपर बजने भाँभन, लच्छे स्त्रीर रेसमपटी भी पहनाई जाती हैं।

घोड़े को सीहता (सं॰ शोभित = सुन्दर) बनाने के लिए चिड़ियों के परों (फ़ा॰ पर = पंख) से बनी हुई कलंगी (दु॰ कलगी) सिर पर बॉधी जाती है। घोड़े का खास साज लगाम है। लगाम के सुख्य भाग तीन हैं। जो हिस्सा घोड़े के मुँह में रहता है, यह कटीला कहाता है। कानों के नीचे और मुँह पर की चमड़े की पटारें महौर पट्टी कहलाती हैं। वे लम्बी-लम्बी चमड़े की पटारें जिन्हें सवार हाथ में पकड़ रहता है, रास कहाती हैं।

पोड़े की पीठ का साज जीन है, जो चमड़े का बना होता है। कपड़े का बना हुया जीन (फ़ा॰ जीन) गद्दा कहाता है। जीन में चार चीजें होती हैं। गदी-सी बालों की बनी बस्तु जो घोड़े की नंगी पीठ पर सबसे पहले डाली जाती है, गद्दनी या गर्दनी कहाती है। ऐसी ही एक चीज गरदनी के ऊपर डाली जाती है, जिसे सपाट कहते हैं। फिर सपाट के ऊपर जीन रखा जाता है। इसमें एक चीड़ी पट्टी होती है, जिसे घोड़े के पेट के नीचे होकर लातें हैं ग्रीर कमर पर लाकर कस देते हैं। यह तंग कहाती है। लोकोक्ति है—

"'खेती पाती बीनती श्री घोडा की तंग। श्रपने हाथ चँवारियों लाख लोग होंय सग॥"

जीन के दोनो श्रोर चमड़ की पटारों (तस्मा) में लोहें या पीतल के 'बडे-बड़े श्रर्द्ध चन्द्राकार छल्जे लटके रहते हैं, उनमें सवार श्रपने पॉय रखता है। इन्हें पाँचटे, पाँयड़े या रकेव (श्र०

रिकाव > स्टेंडिनेक) कहते हैं। बाण ने इनके लिए 'पादफलिका' शब्द लिखा है।





والراجية حويد

[चित्र ह]

<sup>ै</sup> खेती करना, चिडी लिखना, विनती (सं० विज्ञप्ति>विणत्ति विनत्ति > विनती) करना श्रीर घोड़ का तंग कसना—ये चारों काम मनुष्य की स्वयं अपने हाथों से करने चाहिए चाहे साथ में लाखों श्रादमी क्यों ने हों।

२ "बाण : हर्पचरितं; निर्णयसागर प्रेस, पंचम संस्करण, उच्छ्वास ७, ५० २०६१ 🗺

गर्च की नंगी पीठ पर जो कपड़ा पहले डाला जाता है, उसे छुई कहते हैं। छुई के उपर गर्धे के रीढ़ा (रीढ़ की हड़ी) की रत्ना के लिए ईड़री के ढंग की गदीदार ऊँची वस्तु जमाई जाती है, जिसे सूँड़ा कहते हैं।

जब सूँडा ठीक तरह रीढ़ा पर जमा दिया जाता है, तब उसके ऊपर एक स्तन या सत का



रस्सा कस दिया जाता है। इसे पलानना या पलान कसना कहते हैं, और वह रस्ता पलाट कहाता है। छुई, सूँड़ा -श्रीर पलाट—इन तीनों का सामृहिक नाम पलान (सं० पर्याण) प्रा० पल्लाण > हिंदी पलान) है। 'पलान' शब्द सं० 'पर्याण' से ब्युत्पन्न है।

यदि गर्ध की पीठ पर कौद (घाव) हो, तो उसके बचाव के लिए छल्लेनुमा गोल श्रीर मोटी गदी रख देते हैं, जिसे कूँडरा कहते हैं। कूँडरा श्रीर सूँडा दोनों को ही पलाट से कर दिया जाता है।

पलान तैयार हो जाने पर कुम्हार गुधे पर दोरा रख लेता है। रस्ती से बुना हुआ जाली दार थैला जिसमें ईंट, मिट्टी और कराडे आदि भरे जाते हैं, दोरा कहाता है। पटसन या काली कल का बना हुआ दुपल्लू और दुक्खा बोरा गोन कहाता है। गौन में प्रायः नाज ही भरा जाता है। कहावत है—

"गधा न कृदी कृदी गीन॥"

पलान सहित कुम्हार का एक गधा देखिए (चित्र ६)।

§२.६२—ऊँटों से सम्बन्धित वस्तुएँ—ऊँट की वस्तुओं में से मुख्य काँडी (लकड़ी का वना हुआ हौदा) और नकेल (नाक में पड़ी हुई कील) है। काँठी कसते समय सबसे पहले जो गदी-दार कपड़ा ऊँट की पीठ पर डाला जाता है, उसे गदैनी कहते हैं। सवारी की काँठी 'कूँचीं' कहाती है। कूँची का काँठरा (त्रिमुनाकार काठ) ताड़ी कहाता है।

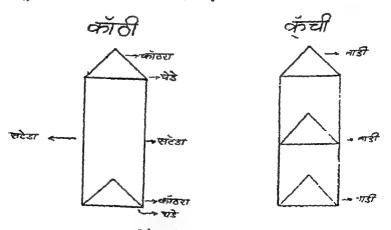

[-रेखा-चित्र ५१, ५२]

<sup>ै</sup> गधा तो कृदा नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर रक्षी हुई गौन कृद पढ़ी, अर्थात् बड़ा कादमी तो जान्त-बना रहा, लेकिन उसका आधित झोटा आदमी इतराने लगा ।

ऊँट की काठी में खास हिस्से तीन होते हैं। कुहान के आगे-पीछे खी जानेवाली दो गहियाँ थड़े कहाती हैं। थड़ों के ऊपर आगे-पीछे दो त्रिभुजाकार काठ के चौखटे जमे रहते हैं, इन्हें काँठरा कहते हैं। दोनों काँठरों को जोड़नेवाले तीन-तीन डंडे दाई-बाई ओर लगे रहते हैं, जो सटेंड़ा कहाते हैं। (चित्र १०)

ऊँट की नाक में जो लोहे की कील पड़ी रहती है, उसे नकेल या नाकी कहते हैं। नाकी और उसमें वैधी हुई रस्सी को मिलाकर भी नकेल कहते हैं। सिकरम (ऊँट गाड़ी) में ज़तनेवाले ऊँट की छाती के ग्रागे एक मोटा रस्ता पड़ा रहता है, जिस पर कपड़ा लिपटा हुग्रा रहता है। उसी के सहारे ऊँट सिकरम खींचता है, उसे गोरवन्द कहते हैं।

ऊँट की काटी पर बैठे हुए सवार को बड़ी हाल लगती है, उस हाल को मचोका कहते हैं। मचोकों से पेट का पानी न हिले, इसीलिए सवार कमर से एक कपड़ा कस लेता है, जो कमर-कसा कहाता है।

\$२.६३—हाथी से सम्बन्धित वस्तुएँ—हाथी की पींठ पर रक्ला जानेवाला लकड़ी का चौखटा जिसमें त्रादमी बैठते हैं, हौदा (अ० हौदज—स्टाइन०) कहाता है। इसको अम्बारी (अ० ग्रम्मारी) भी कहा जाता है।

लोहें की वह मोटी साँकर, जो हाथी की टाँगों में डाली जाती है, श्रालानी (सं० ग्राला-निका) या बेड़ी कहाती है। हाथी के माथे पर सफेद, काला श्रीर लाल रङ्ग लगाया जाता है। इसे तिलक या चीतन (सं० चित्रण) कहते हैं।

हाथी हाँकनेवाले को हायीचान या पीलवान (ग्र॰ फील + बान) कहते हैं।



िरेखा-चित्र ५३, ५४]

जब फीलवान हाथी को विठाता है, तब 'दुञ्चे-दुञ्चे' कहता है श्रीर उठाते समय 'उज्मे-उज्मे'।

<sup>ै &#</sup>x27;'राजु श्रलान समान ।''—दुंलसी : रामचरितमानसं, श्रें० काँ०, गीता श्रेस, दाँच पर्श

हाथी चलाने के दो श्रीजार होतें हैं, जो लोहे के वने हुए भारी श्रीर नोंकदार होते हैं-



के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है-

(१) त्राँकुश (सं० त्रंकुश) लोहे का बना हुत्र्या छोटे त्रिंशूलं की भाँति का एक ग्रीजार होता है। (२) लगभग एक गज लम्बा लोहे का भारी त्रौर नोंकदार एक डंडा-सा होता है, जिसे तुम्मर (सं॰ तोमर) वहते हैं। विगड़ैत (दंगली) हाथी को चलाने के लिए तुम्मर से काम लिया जाता है।

श्राँकुस श्रौर तुम्मर, देखिए ( चित्र ५र्३, ५४)

हाथी के खाने की सामग्री भाँउ-ताँउ (किचिनमात्र) नहीं होती; वह तो श्रमाप-सनाप (बहुत ज्यादा; सीमा से श्रधिक) खाता है। हाथी

<sup>4</sup>हाथी के पायँ में सबकी पायँ ॥<sup>२</sup>

्बहुत मृल्य की बस्त अर्थयो। बहुत घनी व्यक्ति कितना ही विगड़ जाय, किन्तु वह साधारण वस्तु या द्यक्तिः से बढ़कर ही सिद्ध होता है। इसी ग्रंथ में कहाबत प्रचलित है कि "लटी हार्यी बिटीरा की दर तौ देतुई ऐ।" त्रार्थात् कमजोर तथा सूखे शरीरवाला हाथी विटीरा (सं o विष्ठा-कूट + क>विद्वाकर + अं>विद्वीरा > विद्वीरा = उर्गों से वनाया हुआ कँचा कूट विशेष) का मूल्य तो देता ही है।

#### अध्याय ४

## किसान की सांकेतिक शब्दावर्ती

§२.६४ — कुँए से सिंचाई करने में दो श्रादमी लगते हैं। बैलों की सहायता से चरस द्वारा कुँए से पानी निकालने की विधि पैर कहाती है। पैर चलाने में एक आदमी पुर (चरस) लेता है, जिसे पिञ्जिहा कहते हैं, त्रीर दूसरा बैलों को चलाता है, जिसे कीलिया कहते हैं। जब पिन्छहा पुर लेता है, अर्थात् कुँए में से आये हुए मरे पुर को पारछे (कुँए का किनारा या मन जहाँ पुर का पानी डाला जाता है) में रखता है, तब 'त्राइगये राम,'

<sup>े</sup> बड़े तथा समर्थ जनों का ही सब श्रनुसरण करते हैं। इससे मिलती जुलती संस्कृत की-उक्ति है-- भूमहाबन्ती वेन् गतः स पन्याः प्रिकारिक विकास

"त्राये राम हमारे। तुम जीयी एंचन हारे।" "त्राये राम कुत्रा में ते। कीली लेड नकुत्रा में ते॥"

कहता है। इसका श्रर्थ यह है कि पुर कुँए में से श्रपने ठीक स्थान पर श्रा गया। अन्न कीलिआ को नर्त में से कीली निकाल देनी चाहिए ताकि पारछे में पुर का पानी ढाला जा सके।

पैर के कुँए पर भौरे के पास बैलों को चारा खिलाने के लिए एक जगह बनी होती है, जिसे हौंदारा या लड़ामनी कहते हैं। कीलिया उस लड़ामनी पर खड़े होकर श्रीर पैना (बैल हाँकने की डंडी) ऊपर को करते हुए 'श्रा-श्रा' कहता है। इस सांकेतिक शब्द का श्रर्थ है कि वह बैलों के ज्वारे (जोड़ी) को श्रपने पास बुला रहा है।

कीली देते समय भीरे पर खड़े हुए बैल यदि बहुत जल्दी चलने का प्रयत्न करते हैं, तो कीलिया उन्हें रोकने के लिए 'हौ-हौ' या 'हौर-हौ' कहता है। जब वह मुँह से 'ट-ट-ट-ट, कड़-फड़' की ध्विन करता है, तब बैल चलने लगते हैं। मुस्त बैल में श्रार चुभाकर तेज चलाने के लिए कीलिया 'कनास' (सं० कीनाश') श्रीर 'श्राजार' (फा० श्रजार) शब्द भी कहता है। श्रलीगढ़ चेत्र में करूर श्रीर निर्दय मनुष्य के लिए भी 'कनास' शब्द का प्रयोग होता है। यदि खेत पर खड़े हुए किसान के मुख से 'गला-गला' का शब्द सुनाई पड़ रहा हो, तो समभ लेना चाहिए कि वह खेत की फसल में से चिड़ियों को उड़ाकर मगा रहा है। यदि वह मुख से 'डो-डो' या 'ढो-ढो' कहे, तो उसका श्रर्थ है कि वह कीए उड़ा रहा है।

§२६५—यदि किसान अपने पशु से पानी पीने के लिए कहता है तो वह मुँह से 'चीहो-चीहों' की आवाज करता है। ऊँट को पानी पिलाने के लिए 'तेस-तेस' कहा जाता है। ऊँट को मुकाने तथा विठाने के लिए उससे किसान 'उही-उहों' कहता है।

§२.६६-- खेत की जुताई के समय जब हरइया (कुँड की रेखा से घिरी हुई जगह) के सिरावर (मोड़) पर हल क्रूंड़ (हल से बनी हुई गड्देदार गहरी रेखा) से कुछ हटकर जीत में आँतरा (दो कूँड़ों के बीच में छुटी हुई जगह जहाँ हल न चला हो) बनाते हुए चलने लगता है, तब किसान हल के बैलों से 'पायँ तर, पायँ तर' कहता है। इसका अर्थ यह है कि बैल इस ढंग से चलें कि खेत में भरअनी जुताई ही अर्थात् प्रत्येक कूँड एक दूसरे चे ठीक मिलता हुआ पड़ता जाय। हरपघा अर्थात् हरवागा हल में चलनेवाले भीतरे बैल (बाई ज्रोर का बैल) की नाथ में वँधा रहता है। कूँड़ के मोड़ पर किसान हरवागे को खींचकर भीतरे बैल की रोकता है और वाहिरे (दाई स्रोर का) बैल को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार कूँड़ बाई ओर को मुड़ जाता है। जुताई के समय किसान जब देखता है कि हल पहले कूँड में ही चलता जा रहा है, तब वह हल को बाई श्रोर लाने के लिए बाहिरे बैल को 'न्हाँ-न्हाँ' का संकेत करता है श्रीर भीतरे को हरमागा खींचकर कुछ रोकता है। 'न्हाँ-न्हाँ' करने को न्हकारना, नहँकारना या श्रोनाना (खुर्जे में) कहते हैं। जब जीत मोटी या आँतरी होने लगती है, अर्थात् हल जब पहले कूँड से बहुत फासले पर बाई ओर के रख से चलने लगता है, तब किसान को न्हेंनी जोत (बारीक जुताई) करने की दृष्टि से भीतरा बैल कुछ दाहिनी ग्रोर के रुख़ पर चलाना पड़ता है। इस प्रकार चलाने के लिए वह वायें बैल में पैना मारते हुए 'तिक्-तिक्' कहता है। 'तिक्-तिक्' कहते हुए भीतरे बैल को हॉकना तिकारना कहाता है। तिकारने से जुताई न्हेंनी (पतली) होने लगती है। मोटी जुताई खेत के लिए ग्रन्छी नहीं होती; लोकोक्ति प्रसिद्ध है-

९ "क़तान्ते पुंसि कीनाशः॥ —श्रमर० ३।३।२१५

#### "मोटी जोत । खेत में खोट ॥" ,

वैलगार्ड़ा या हल में जुते हुए वैलों से 'आँहाँ' कहने का अर्थ है कि किसान उन्हें तेज चलाना चाहता है। गाड़ीवान बैलों की पूँछ, पकट़कर जब 'हाँ वेटा' कहते हुए रास ढीली छोड़ देता है, तब उसका अर्थ होता है कि वह बैलों की जोट (जोड़ों) से भर चौक (अगले दोनों पॉव एक साथ और पिछले दोनों पॉव एक साथ जिस दौड़ में पड़े वह चौक या चौका कहाती हैं) दौड़ने के लिए कह रहा है। जुताई आदि काम को खत्म करना सिलटाना कहाता है। खेत की पृरी बरवादी के लिए सेंट पल्लै (सं० सिष्ट-प्रलय) होना कहते हैं। बैलों की जोड़ी को भर चौक दौड़ाना सहल (सं० सफल) अन० समल हिं० सहल = आसान) काम नहीं है। गाड़ीवान की तिनक-सी लहतलालों (लापरवाही) से बड़ी जोस्बम (हानि) उठनी पड़ती है।

<sup>ै</sup> मोटी जुताई खेत का एक दोष है। इतः हलवाहे को न्हेंनी (वारीक) जुताई कर<sup>नी</sup> चाहिए।

# प्रकरण = किसान का घर और घेर

#### अध्याय १

#### घर और उसके विभाग

\$२.६७—घर का मुख्य द्वार— जहाँ किसान की पत्नी श्रीर वाल-वच्चे रहते हैं, वह जगह 'घर' वहाती है। पबके वने हुए वटे घर को हवेली कहते हैं। ऊँचे धरातल पर वना हुश्रा बहुत लग्वा-चौड़ा घर गढ़ी वहाता है। वहुत वड़ा घर, जिसमें छोटे-छोटे कई घर वने हुए हों, घगर, वाखर या वाखरि वहाता है। वाखर के श्रन्दर जितने घर होते हैं, उनं सबका मुख्य द्वार एक ही होता है। लोकोक्ति है—

"जाय विरानी वाखर में, माने तिरिया की सीख। दोऊ वों ही जायँगे, जो करें हार में ईख॥"

पुराना घर जो ट्ट-फ्टकर नण्ट हो गया हो श्रीर जिसमें लोग कुड़ा-करकट डालते हों, उसे होंड़ कहते हैं। मुख्य द्वार के श्रागे जो चौकोर ऊँची जगह होती है, उसे चौंतरा (सं॰ चत्वर³) कहते हैं। मुख्य द्वार या मुख्य द्वार से लगे हुए कोठे को पौरी (सं॰ प्रतोलिका के) कहते हैं। घर के पीछे का भाग पिछ्रवार या पिछ्रवाड़ा कहाता है।

द्वार की चौखट (सं० चतुःकाष्ट > प्रा० चडकष्ट > चौखट) की दाई-वाई श्रोर का भाग कौरा कहाता है। कौरे के लिए कालिदास (उत्तर मेघ श्लोक १७) ने 'द्वारोपान्त' शब्द का उल्लेख किया है। चौखट श्रोर कोरे के बीच में दीवाल की जो किनारी होती है, उसे ऋड़प या धारी कहते हैं। चौखट में जो चार मोटी लकड़ियाँ लगी रहती हैं, उनके नाम श्रलग-श्रलग हैं। उपर की लकड़ी उतरंगा, नीचे की देहिर श्रीर दाई-वाई श्रोर की थान या चाजू कहाती है। प्रायः चौखटं दो तरह की होती हैं—(१) पतामिया चौखट (२) देशी चौखट। चौखट की गड्देदार किनारी पताम कहाती है।

१ 'जानति हों गोरस को लेवा याही वाखरि माँक।"

<sup>-</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।१६७६

<sup>&</sup>quot; जो दूसरे के घर भोग-विलास के लिए जाता है और उस घर की स्त्री के कहने पर चलता है, तथा जो गाँव से दूर जंगला के खेत में ईख करता है, वे दोनों व्यक्ति दुनिया से याँ ही चले जायँगे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "समेत्यसंवशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च।"

<sup>—</sup>वाल्मोकि रामायणः रामनारायणलाल इलाहाबाद, श्रयोध्या काण्ड पूर्वार्ड, ६१२० "तर्किमदानीं विश्रान्तिचारणानि चत्वरस्थानानि ।"

<sup>--</sup>भवभूति : उत्तररामचरित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, प्र० सं० ग्रंक १ ए०६।

४ ''दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साहव्रनोलिकाम ।''

<sup>—</sup>वाल्मीकि रामायण, रामनारायणलाल इलाहाबाद, सुन्दरकारङ, ५१।३७।

<sup>&</sup>quot; "द्वार बुहारति फिरतिं अष्ट सिधि । कौरनि सथिया चीतितं नव निधि ।"

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कन्य १०, पद ३२।

<sup>&#</sup>x27;'द्वारोपान्ते ···'।'' --कालिदास : उत्तरमेघ, श्लोक १७।

#### विभिन्न चौखरें





#### [रेखा-चित्र ५५, ५६]

जहाँ देहरि नाम की लकड़ी जमी रहती है, वह जगह देहरी (सं॰ देहली ) कहाती है। मुख्य द्वार की देहलीवाला कोठा (सं॰ कोण्ट्ठक > कोण्ठश्र > कोठा) दुवारी कहाता है। वाण ने हमंचरित में इसके लिए 'श्रालिन्द' शब्द का प्रयोग किया है। यदि किसी बड़े द्वार में चौखट श्रीर किवाड़ें (सं॰ कवाट ) बढ़ी-चढ़ी हुई हों, तो वह दरवाजा फाटक कहाता है। छोटी श्रीर हलकी किवाड़ें किवरियाँ या किवड़ियाँ कहाती हैं। दो किवाड़ें मिलकर सोड़ी कहलाती हैं।

किवाइ पर लम्बाई के क्ल में जो मोटी श्रीर कुछ चौड़ी लक्ष हियाँ जड़ी जाती हैं, उन्हें दैनी कहते हैं। एक जोड़ी में प्रायः तीन या पाँच वैनियाँ लगती हैं। तीन वैनियाँ की जोड़ी तिवैनियाँ श्रीर पाँच वैनियाँ की पँचवैनियाँ कहाती हैं। जोड़ियों में जो लकड़ियाँ चौड़ाई में लगती हैं, वे पुस्तीमान कहाती हैं। पुस्तीमानों से प्रिरी हुई गहरी जगह हों हो, होदी या खन कहाती है। पुस्तीमानों के ऊपर पत्ती सहित धूंडीदार कीलें ठोकी जाती हैं, जिन्हें किलोटा या कीलोटा कहतें हैं। तिवैनियाँ जोड़ी में प्रायः तीन वैनियाँ श्रीर छः पुस्तीमान लगते हैं श्रीर पँचवैनियाँ जोड़ी में पाँच वैनियाँ तथा श्राट पुस्तीमान लगते हैं। जब तक किवाइ में वैनी श्रीर पुस्तीमान नहीं जड़ दिये जाते, तब तक वह किवाइ पहला या पला कहाती है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि सेलों

<sup>े</sup> वही, दलोक, २४।

२ डा० घामुदेवशरण अप्रवाल: हर्पचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ९०।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दृढ्वद्धकवाटानि महापरिववन्ति च।"

<sup>—-</sup>वाब्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २।६१

(दो तख्तों को जोड़नेवाली कीलें जिन्हें गरभकीला भी कहते हैं) से जुड़े हुए तख्ते पल्ला कहाते हैं। पलों या पल्लों से बनी हुई जोड़ी फट्ट कहलाती है। जिस जोड़ी में अनेक लक़ड़ियों को आधार और लम्ब क्ल में जड़कर बहुत-से खाने बना दिये जाते हैं, वह गिल्लीडिएडिया या गुजार-बन्दिनी जोड़ी कही जाती है। यदि पल्ला के नीचे चौड़ाई में भी तख्ते जड़ दिये जाते हैं, तो उसे खिरका बोलते हैं। यदि पलों के ऊपर आयत के कर्ण की भाँति कीनियाई लकड़ी लगाई जाती है, तो उस आँगरेजी दक्ष के दरवाजे को आजकल वरनड़ोर कहते हैं। अधिकतर णंच तरह की किवाड़ें ही द्वारों पर लगी हुई मिलती हैं—(१) तिवैनियाँ, (२) पंचवैनियाँ, (३) फट्ट, (४) खिरका, (५) गिल्ली डिएडिया।



[रेखा-चित्र ५७, ५८, ५८, ६०, ६१, ६२, ६३]

गिल्ली डिरिडया जोड़ी में जब गिल्लियाँ श्रीर उपड़े रन्दा करके पतले रूप में लगाये जाते हैं, तब उन्हें फ़मशः श्रद्धप श्रीर खुिजियाँ कहते हैं। श्रद्धप श्रीर खुिजियों से घिरी हुई एक श्रायताकार लकड़ी दिला कहाती है। दिलों की बनी हुई दो किवाडों को दिलादार जोड़ी कहते हैं। जिन गड्देदार गहरी रेखाश्रा में दिलों की किनारियाँ फँसाई जाती हैं, वे रेखाएँ खंचे या किरियाँ कहाती हैं।

दिले को खुन्जी की भिरी में फँसाना वास्तव में चैंड़ा (सं॰ विकारड + क > विग्रंड + ग्र > वेंड़ा = कठिन) काम है। सीखतर बढ़ई तो उस समय चौकड़ी भूल जाता है ग्रर्थात् उसकी सिट्टी (ग्राइल) गायव हो जाती है।

१७४ )

चौखट के उतरंगे के पास द्वार के ऊपरी भाग में लकड़ी का एक तख्ता लगा रहता है, जिसे पटाव, सरदल या सहावटी कहते हैं। सरदल में दाई-वाई श्लोर बने हुए दो छेद, जिनमें किवाड़ों के चूरिये (चूलें) फँसे रहते हैं, सरदलुए कहाते हैं। देहिर के दायें-वायें सिरों पर लकड़ी की एक-एक गड़क-सी जमी रहती है, जिसके ऊपर मामूली-सा गड्ढा भी बना रहता है। उस गड़क को खुमी या खुँभी कहते हैं। द्वार को देहली में दो खुमियाँ होती हैं। किवाड़ों की निचली चूलें खुमियां पर ही घूमती हैं।

चौखट के थान (बाजू = दाई-बाई श्रोर की दोनों चौखटें) जिन कीलों से दीवाल में जड़ दिये जाते हैं, वे कीलें हौलपात कहाती हैं। थान से किवाड़ को मिलानेवाली गोल कील कुलावा कहाती है। यदि कुलावे के स्थान पर छोटी-सी साँकर (संकल) लगी हुई हो, तो उसे जुलफी, रोका या सटैनी कहते हैं। किवाड़ों को मज़वृती से वन्द रखने के लिए उनके पीछे एक मोटा श्रोर भारी डएडा श्रड़ा दिया जाता है, जो श्ररगड़ा (सं० श्रगंला), श्रड़गड़ा (सं० श्रगंड), श्रड़ंगा, श्रड़वंगा, वेंड़ा, कठगड़ा या सड़कोड़ा कहाता है। 'श्रगंड' वैदिक साहित्य (शत० प्राशाश) में प्रयुक्त बहुत पुराना शब्द है। किवाड़ों के पीछे मध्य माग में एक छोटी-सी लकड़ी लगी रहती है, जो कील के श्रावार पर श्रासानी से घूम जाती है। उसे विद्युल्या कहते हैं। विद्युल्या के लगा देने पर मिड़ी हुई (बन्द) किवाड़ें खुल नहीं सकतीं। एक तरह से विद्युल्या को श्रड़गड़े के खानदान की छोटी बहिन ही समिकए। किन्हीं-किन्हीं दरवाजों में देहारे के सिरों पर श्रीर वाजुशों के बीच में मी लकड़ी की गटकें लगा देते हैं, जिन्हें श्रड़ंगो, गुटकी या वजबली कहते हैं। वलवाली जब किवाड़ श्रीर वाजु के बीच में श्रड़ा दी जाती है, तब खुली हुई किवाड़ें बन्द नहीं हो सकतीं। साँकर श्रीर विद्युल्या का काम पायः रात में ही रहता है, लेकिन बलवाली दिन में वाहर की श्रीर द्वार की किवाड़ से पींठ सटाये श्रड़ी रहती है। बाजुशों में नीचे की श्रीर जो फूज-पत्तियाँ वनी रहती हैं, वे मराव कहाती हैं। देहिर में घुसे हुए बाजुशों के सिरे छुई कहाते हैं।

## किवाड

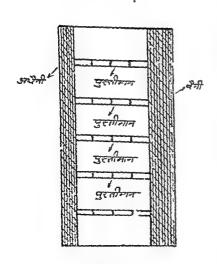

रिखा-चित्र ६४ ]

जोड़ी के अन्दर जो बैनी थान (बाजू) के पाछ होती है, अधेनी कहाती है, क्योंकि वह चौड़ाई में बैनी से आधी होती है। पँचबैनियाँ जोड़ी में जो बैनी बीच की बैनी के नीचे लगती है, उसे फरकौटा कहते हैं। फर कौटे की चौड़ाई बैनी से लगभग तीन अंगुल अधिक होती है। चौखटे और कियाड़ें देखिए (रेखा चित्र ६३, ६४)

है। चालट ग्रार किवाड दालए (स्ला किव स्त, रं, रं, १८८ — घर का ग्राँगन, कोठा ग्रौर छत— (१) घर के बीच में खुला हुग्रा चौकोर भाग चौक या ग्राँगन (सं० ग्रंगन) कहाता है। यदि ग्राँगन के चारों ग्रोर कोठे ग्रौर उन कोठों के ग्रागे दल्लान (बराम्दा) हीं, तो उन दल्लानों की पूरी सतह या फर्रा चौसरा या चोफड़ा कहाती है। तीन दरवाओं का दल्लान तिद्री (सं० त्रि + फा० दर) कहाता है। 'चोसरा' या 'चौफड़ा' राज्द लगभग उसी ग्रार्थ का चौतक है, जो ग्रांथ के हपेचरितकार वाण्यन्ट के 'चतुःशाल' राज्द हे व्यक्त होता है।' घर में कुसीं से नीचे बना हुग्रा कोठा

—डा॰ वासुदेवशरण श्रप्रवालः हर्वचिति एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ११६।

भे भार का च पुःशास भाग इस समय चौसल्ला कहताता है। ग्राँगन के चारों श्रीर यने हुए कमर चतुःशाल का मूत्र रूप था।"

तहखाना या तैखाना कहाता है । श्राँगन से लेकर द्वार तक एक पटेमा (पटी हुई) नाली बनी होती है, जिसमें होकर न्हान-धोमन (नहाने-धोगे) का पानी बहकर एक गड्ढे में इकट्टा होता है। उस नाली को मोरी श्रीर बाहर के उस गड्ढे को कुंडा या कुंडी कहते हैं। मोरी पर लगा हुश्रा पत्थर का चौकोर बड़ा टुकड़ा पटिया कहाता है।

- (२) श्रॉगन के पासवाले कोठे की चौखट के 'उतरंगा' के ऊपर जो एक तिखाल या ताक (श्र० ताक़) होती है, उसे वारोंथा कहते हैं। दीवाल में जो गहरी गोल तिखाल होती है, उसे मोखा कहते हैं। कोठे की चौड़ाई कौल कहाती है। घर के ऊपर छत पर चार द्वारों का बना हुया कोटा चौचारा (सं० चतुर्दारक) कहाता है। जायसी ने श्रपनी देहाती श्रवधी में 'चौनारा' शब्द का प्रयोग किया है।
- (३) छत के ऊपर मुड़नेली (मुझेरंं) के पहारे कैंचीनुमा हालत में दोनों ग्रोर दो-दो धुन-कियाँ या धूनियाँ (सं॰ स्थूिगका) वॉथी जाती हैं ग्रीर उनके ऊपर एक लम्बी-सी सोठ रख दी जाती है, जिसे बड़ेंड़ा (कबीर के शन्दों में वर्लाडा) कहने हैं। इस वड़ेंड़े पर दुपलिया छान रख दी जाती है। ऐसी छान को गधइया छान कहते हैं (सं॰ छादन > छायणि > छानि > छान को छुप्पर (देश० छिप्पीर—दे० ना॰ मा॰ ३।२८) भी कहते हैं।

छत के ऊपर इस तरह पड़ी हुई गधइया छान 'अटरिया' कहाती है। छत के चारों श्रोर जब दीवालें थोड़ी-थोड़ी ऊपर को उठा दी जाती हैं, तब उन्हें मुड़गेली या मुड़ेली कहते हैं।

(४) कोठे की लम्बाईवाली दीवाल को भांति (सं० भित्ति) श्रीर चौड़ाईवाली को पाखा या पक्खा कहते हैं। भीति के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है—

''इतनी बड़ी भई । पर पल्ली ख्रोर न गई।" ह

भींति या पाखे की मोटाई श्रासार कहाती है। भींति में जहाँ से मुझगेली श्रारम्भ होती है, वहाँ से कुछ नीचे की श्रोर लम्बाई में कुछ ऊँची-ऊँची मिटी की एक पटी बनी रहती है, जिसके ऊपर मोटी-मोटी लकड़ी या छोटे-छोटे मोटे डएडे गाड़ दिये जाते हैं। उन डएडों को टोढ़े श्रीर उस पट्टी को लड़ी या गरदना कहते हैं। उन टोढ़ो पर ही छान रखी जाती है। बड़ी छान छुण्पर श्रीर छोटी पंजरा कहाती है। पुराने पंजरे का जब फूँस जहाँ-तहाँ से उड़ जाता है श्रीर ठाँट, कोरे (=िबना चिरे बाँस) श्रीर वाती (=कोरों के ऊपर लकड़ियों या सरकंडों की जुट्टियों का बंधाव) चमकने लगती है, तब उन खाली जगहों को उड़ान कहते हैं। मुझगेलियों में जहाँ-तहाँ श्रार-पार भिल्ल (सं० विल = रहारा) होते हैं। उनमें सन की रस्सी या जून (नरई की रस्ती) डालकर छुण्र के बाँसों में बाँध देते हैं। उन रस्तियों को श्रींद कहते हैं।

१ 'कौल की है प्री जाकी दिन-दिन वादे छुवि।"

<sup>—</sup>सेनापति : कवित्तरत्नाकर, तरंग १ । छं० १५ ।

२ "सोतल बुंद ऊँच चौवारा । हरियर सब देखिश्र संसारा ॥"

<sup>--</sup>डा॰ माताप्रसाद गुप्त (संपा॰) : जायसी ग्रन्थावली, पदमावत, ३३७।५

अ "हित-चित की है थूनि उड़ानी मोह चलींड़ा ट्रटा।"

<sup>—</sup>सं० श्यामसुन्दरदास : कवीर प्रन्थावर्ता, काजी नागरी प्रचारिणी सभा, पद संख्या १६ ।

र् दीवाल काफ़ी लम्बी होती है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलती । 'पल्ली श्रोर जाना' का श्रर्थ मुड्ना है ।

(५) छन की कुछ मुड्गेलियाँ विना छनरों के नंगी ही रहती हैं। उनकी हिफाजत के लिए किसान हर साल उन्हें एहेसते और लीपते रहते हैं। 'लीपना' संस्कृत की लिए और 'लहंसना' संस्कृत की 'शिलप्' धातु से सम्मन्थित हैं। प्रायः लिहसाई तो चीका (निकनी भिट्टी) से और लिपाई गोवर से की जाती है। मुड्गेलियों (मुङ्गें) के नीचे यदि गरदना कुछ, चीड़ा अधिक होता है, तो प्रायः पड़िकया और कवृतर आदि चिडियाँ उस पर बैठी रहती हैं, और अपने अपने मं स्व लेती हैं। सम्भवतः मेयदूत में कालिदास ने चलभी (पृर्वमेय—छंद ३०) शब्द मुड़गेली (मुंडर) के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। 'गरदना' शब्द के लिए संस्कृत में 'क्योतपालि' शब्द आया है।'

मुंडेर में घने टोड़े लगाकर उन्हें किर कों (छोटी-छोटी चिरी हुई वा फटी हुई लकड़ियाँ) में

पाट दिया जाता है। इस पटाव की छुज्जा कहते हैं।

(६) किसान के कोठे की छत भी दो तरह की होती है—एक किरचिया या किरइया छन श्रीर दूसरी जाफरी छत । यन या अरहर की लकड़ियों का यना जाल-सा मुनकर उसे सोठों के अर डाल देते हैं श्रीर फिर उसके जपर कुछ फूँस विद्याकर मिट्टी पाट देने हैं। अरहर की लकड़ियों के छन होने हुए जाल को 'किरा' (सं० किरक) कहते हैं श्रीर उस किरे से जो छत पटती है, वह किरइया छत कहाती है। नीम या बबूल (सं० निम्ब अथवा सं० बब्बूल) श्रादि की लकड़ियों को भाडकर उनके छोटे-छोटे हुकड़े किये जाते हैं; वे किरचा कहाते हैं। किरचों द्वारा पटी हुई छन किरचिया छत कहाती है। वांसा की फटी हुई फच्चटों (चिरा हुआ वांस) से पटी हुई छन जाफरी (अ० लअफरी) कहाती है। जनाना कमरा भीतर घर या भीतरा कोटा कहाता है।

- (७) किसान के घर के कीठे में खिड़ कियाँ भी होती हैं। 'खिड़की' शब्द सं० तथा प्रा० 'खिडिक्का' से ब्युत्पन्न है। कोठे के दरवाने के ऊपर अन्दर की ओर की बड़ी ताक, दिवाल या तिखाल 'गुलम्बर' कहाती है। कभी-कभी किसान अपना सामान रखने के लिए कोठे की चौड़ाई के रख में लम्बाईवाली दीवालों में दो सोठें गाड़ लेता है और उन्हें पट्टों (तख्ता) से पाट लेता है। इसे टाँड कहते हैं। कोठे के अन्दर कुछ वस्तुएँ टाँगने के लिए लकड़ी की खंडियाँ और लोहे के आँकुड़े (अत०—कोल में हुक्क भी) दीवालों में गई रहते हैं। ऑकुड़े का सिरा ऊपर की और भोड़ा-सा मुझा रहता है। ऑगन में कपड़े आदि नुखाने के लिए एक तार अथवा एक रस्सी तान ली जाती है, जिसे अरगनी (सं० लंगनी-वंज० ओश) कहते हैं। लोहे की सलाखों से बना हुआ लकड़ी का एक चौखटा जंगला कहाता है। जंगले के ऊपर दीवाल में बनी हुई एक चन्द्राकार महराव 'चहादुरी' कहाती है। बहादुरी में नीचे की और किनारे-किनारे खमदार मोड़ें हो, तो उसे वंगरी कहते हैं।
- (二) वरसात का पानी छुतों पर से नीचे गिर जाय, इस दृष्टिकोण से किसान मुडेल में लक्डी या लोहे का एक दुकड़ा लगाता है, जिसे पँदरा, पँदारा, पनरा या पनारा (सं॰ प्रनाडक) कहते हैं। सूर ने 'पनारा' शब्द का उल्लेख किया है। छोटा 'पनारा' पनारी कहाता है। 'पनारी' शब्द का प्रयोग भी प्रजमापा के कवि सूर ने किया है। 3

छत पर चढ़ने के लिए लगातार बनी हुई सीढ़ियाँ भीना (फा॰ जीना) कहाती है। लकड़ी की सीढ़ियाँ नसेनी (सं॰ निःश्रेणी—फालन॰) कहाती है। इसी श्रर्थ में हेमचन्द्र ने गीसिणिश्रा (देश॰ नाममाला ४।४३) लिखा है।

१ डा० वासुदेवशरण अधवाल : मेघदूत एक अध्ययन, पृ० २२९ ।

र "कंचुकि-पट स्खत नहिं कवहूँ, उर-विच वहत पनारे ॥"

<sup>—</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।३२३६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "तटबारू उपचार-चूर जलप्र प्रस्वेद पनारी ।—वहीं, १०१३१९१

\$२६६—घर का चौका या रसोईघर—(१) श्राँगन में छुपार के नीचे रीस (ग्राँगन से छुछ ऊँची सतह) पर चौका बना होता है, जहाँ किसान की रोटी बना करती है। चौको में मुख्य वस्तु चूिल्ह (सं॰ चुल्लि = चूल्हा) है। चूल्हे दो प्रकार के होते हैं—(१) जमउश्रा चूल्हा, (२) उठउश्रा चूल्हा। उठउश्रा चूल्हा इच्छानुसार कहीं भी उठाकर रखा जा सकता है। इसके पेंदे (तली) के नीचे मिट्टी के चार टेकिया लगे रहते हैं, जिन पर यह टिका रहता है। श्राँगीठी या सिगड़ी भी एक प्रकार का उठउश्रा चूल्हा ही है। वह चूल्हा, जो कोहचर या खोचर (वह कोठा जहाँ देवी-देवता पुजते हैं) में बनाया जाता है श्रीर जिस पर पृजा-मंसी का नेवज (पकवान) सिकता है, तिमन कहाता है। 'चौका' को रसोई या रसोइया भी कहते हैं। रसोई (सं॰ रसवती) के पास ही एक श्राग का गड़दा भी बना होता है, जिसे दहारा कहते हैं। उस दहारे में प्रायः दूध की हुँडिया (सं॰ भाष्डिका) रखी जाती है। दहारा नहीं होता तो भगीना की भाँति की मिट्टी की एक वस्तु वनाई जाती है, जिसे भरोसी या बरोसी कहते हैं। बरोसी में ही प्रायः दूध श्रीटाया जाता है।

(२) चौकों का भोजन किसी को दिखाई न पड़े; इसलिए एक छोटी दीवाल आड़ के लिए खड़ी कर ली जाती है। इसे ओटा कहते हैं। ओटों में एक चौकोर या गोल सूराख कर लिया जाता है, जिसे गोखा (सं० गवास्क) कहते हैं। वैल की आँख की तरह गोल होने के कारण 'गवास्त' नाम पड़ गया।

चृत्हा बनाते समय तीन ग्रोर ईटें चिनी जाती हैं। इन तीनों भागों को दउग्राँ कहते हैं। तीनों बउग्रों से घिरी हुई धरती 'राहा' कहाती है। चृत्हे की राख राहे में ही इकट्ठी हुन्ना करती है। चृत्हे के दाहिने बउएँ के भीतरी भाग के पास की सतह घया कहाती है। यहीं एक ईट का टुकड़ा रखा रहता है, जिसके सहारे घये में रोटी सिकती है। इस ईट के टुकड़े को सिकना कहते हैं। तए (तवे) पर सिक जाने के बाद रोटी घये में ही ग्राती है। वर्तन माँजने की रस्ती जूना (चैं० सं० यून) या कूँचा (सं० कुर्चक) कहाती है।

चौकों में धुत्राँ उठकर ऊपर को जाता है। लगातार धुएँ की कालौंछ से चौकों के छुप्परों में जहाँ-तहाँ धुएँ से बने हुए कुछ तार-से लटक जाते हैं। उन्हें 'धूमसे' कहते हैं। छुप्पर के बाँस में एक रस्ती बाँचकर मूँज का बुना हुन्ना टोपीनुमा एक छींका (सं० शिक्यक) भी लटका रहता है। इसके ऊपर किसान की चइयरचानी (स्त्री) रोटियाँ रख देती है। सूर ने छींके के लिए 'सींका' शब्द लिखा है (सं० शिक्यक > प्रा० सिक्का > सिक्का > सिक्का > सीका > सीका > सीका > ।।

(३) चौके के पास में ही एक दीवाल में दो डंडे गाड़ दिये जाते हैं। तीसरा डंडा उन दोनों डंडों के सिरों पर रख दिया जाता है और कीलों से उन्हें जड़ दिया जाता है। इस तरह के बने हुए चौखटे पर किसान की पानी की गागरें रखी रहती हैं। इस चौखटे को पहेनी, पहेली, पहेंडी

१ ''गुप्तयुग की वास्तुकला में तोरणों के मध्य में बने हुए वातायन गोल हो गये हैं। तभी उनका गवाक्ष (वैल की श्रांख की तरह गोल) यह श्रन्वर्थ नाम पड़ा। इन भरोलों में प्रायः स्त्रीमुख श्रंकित किये हुए मिलते हैं। उसी के लिए बाग ने 'गृहदेवताननानीवगवाक्षेपुवीक्षमाणः' (१४८) यह कल्पना की है।"

<sup>—</sup>डा॰ वासुदेवशरण श्रव्रवालः हर्पचरित—एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ८६।

२ "इन्दुकर-कूर्चकैरिव प्रक्षालिताम्।"

<sup>--</sup>वाणः कादम्वरी, पूर्वभाग, सि॰ वि॰ वंगला संस्क॰, महारवेता वर्णना, पृ० ५०३।

<sup>3 &#</sup>x27;'देखि तहीं सींके पर भाजन ऊँचें धरि लटकायौ।"

<sup>---</sup>स्रसागर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १०। ३३४

'सं॰पालि—भारिङका) या धिनोची (सं॰ घटमंचिका > घड़ोंची > घनोंची) कहते हैं। पढ़ेनी के पात ही एक दीवाल के सहारे एक छोटी-सी डंडी या लाठी गड़ी रहती है जो दूध चलाने में काम ग्राती है; उसे बिल्लोंट कहते हैं। ग्राँगन में या कोठे में एक गड़ देदार कंकड़ या पत्थर गड़ा रहता है, जिसमें स्त्रियाँ लड़की के धनकुटों (सं॰ धान्यकुटक > धन्न कुट्य > धनकुट्य > धनकुट्य = मूसल) से प्रानाज (सं॰ ग्रानाच) छरती हैं। धनकुटे की चोट से ग्रानाज के दानों का छिलका उतारना छरना कहाता है। वह गड़देदार कंकड़ ग्रोखरी (ग्रोखली) कहाता है। ग्रोखरी के लिए वेद में 'उल्खल' शब्द (ऋक्० ११ २८। ६) ग्राया है। कोठे में चौड़ाई वाली दीवाल ग्रार्थात् पासे के वरावर कुछ जगह छोडकर दूसरी एक छोटी सी दीवाल ग्रार्थात् ग्रोटा लगा देते हैं। उसे डाँड़ या प्राड्डा कहते हैं। डाँड में प्रायः किसान नाज भर दिया करते हैं। डाँड के पास ही नाज से भरे मिट्टी के वर्तन तलेकपर (एक रूसरे के ऊपर) रससे रहते हैं, जो जेट कहाते हैं।

## २-- किसान की चौपार, कुटैरा श्रौर घेर

\$300—िकसान की मरदानी बैठक चौपारि या 'चौपार' कहाती है। इसमें कम से कम एक कोठा (सं० कोण्ठक) ग्रवश्य होता है। कोठे के ग्रागे एक बड़ा-सा छुपर पड़ा रहता है, जिसे 'उसारा (सं० न्नाप्तक) कहते हैं। हमचन्द्र ने 'ग्रोसिरिग्रा' (देशी नाममाला, १। १६१) शब्द भी 'ग्रिलिन्द' के न्नार्थ में लिखा है। उसारे का छुपर इतना चौड़ा होता है कि उसके नीचे साधने के लिए खड़ी लकड़ियाँ जमानी पड़ती हैं। उन्हें खम्म (खम्भ) कहते हैं। खम्भों के जपरी सिरे प्राय: दुसंखे होते हैं। उन पर बड़ेंड़ा (मोटी ग्रीर लम्बी सोठ जो छुपर के नीचे लगती है) खि दिया जाता है। यदि खम्भे छोटे बैठते हैं, तो उन्हें ऊँचा करने के लिए उनके नीचे दो-एक ईंट या लकड़ी का डुकड़ा लगा देते हैं; उसे उटेटा या टेक्सिया कहते हैं।

चौपार के आगे एक चौकोर चवूतरा होता है और उसको तीन ओर से कुछ-कुछ उपर उटा दिया जाता है, अर्थात् तीनों सीमाओं पर मुडेलें उटाई जाती हैं। इन मुडेलों को पार या सपील (ग्र० फ़सील) कहते हैं। 'पालि' शब्द का आर्थ 'तालाव आदि का वॉध' है—(पा॰ पालि = तालाव आदि का वॉध, पाई असइमहमहए एवं। कोश, प्र० ७३०)। जायसी ने भी 'पाली' शब्द 'पार' तालाव के वाँध) के आर्थ में ही प्रयुक्त किया है । चौपार के चवूतरा में तीन और सपीलें और एक और कोठे की दीवाल होती है। इस तरह चारों ओर वॉध वँध जाता है (सं॰ चड़ें। पालि > चड़पालि > चौपार > चौपार )।

\$20१—प्रायः चौपार के पास ही कुटैरा (कुटी कूटने का स्थान) होता है। चौपार के चयूतरे पर या उससे कुछ अलग एक छमर के नीचे धरती में एक गोल और मोटी लकड़ी गड़ी रहती है, जिस पर किसान गॅड़ासे से कुटी काटता है। उस लकड़ी को मुढ़ी कहते हैं। जहाँ ख़ी गड़ी रहती है, वही स्थान कुटैरा कहाता है। कुटैरों पर ही एक छोटी-सी कोटरी बनी रहती है, जिसमें भुस भरा रहता है। उसे मिसीरा था मिसीरी कहते हैं। चौपार या कुटैरे पर ही एक गड्ढा होता है, जिसमें आग रहती है। इस गड्ढे को अध्याना या अगिहाना (सं० अग्निधान—

पुत्रोत्पत्ति की कामना से जो स्त्रियाँ, गंगा-स्नान करने जाती हैं, वे गंगा के किनारे जत की धारा के पास वालू की मेंड लगा देती हैं, जिसे पार कहते हैं। वह किया पार 'बाँधना' कहाती है। पार वाँधतेहुएवे कहती हैं—''हे गंगा मैया! गोद भरी पाऊँ तो पारि खोलन श्राऊँ।"

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> "कित इस कित एह सरवर — पाली "

<sup>-</sup> सं ० डा ० माताप्रसाद गुप्त : जायसी-प्रंथावली, पद्मावत, ६०। ५

ऋकः १०।१६५।२) कहते हैं। अगिहाने में लगा हुआ कंडा (उपला) दहरा कहाता है। आग से लाल बना हुआ दहरा अंगार कहाना है।

§३०२--कुटेरे पर चार-छ: नीम के पेड़ भी उगा लिये जाते हैं, जिनकी छॉह (छाया) के नीचे बैठकर किसान सीरक (ठंडक, शीतलता) लेता है। उन पेड़ों के भुराड को 'नीचरी' कहते हैं। जेठ मास की धूप दोबहर के समय में टीकाटीक धौपरी कहाती है। टीकाटीक धौपरी में किसान नीवरी की छाँह में खाट पर लेटा हुन्ना पछुइयाँ (पछुत्रा हवा) की रमक (मन्दगित) का त्रानन्द लेता है। चिल्ला जाडों में जब **पारे** (पाला) की मार से किसान के हाथ-पाँव ठिउरकर सुन्न (सं० शून्य > प्रा० सुरुष > सुन्न) पड़ जाते हैं, तब वह ग्रागिहाने में ग्राग चराकर (वालकर) अपनी जिल्याइँद (जाड़े से पेदा हुई ठएट) छुटाता है। यदि अध्याने मे लकड़ियाँ गीली होती हैं, तो वे टीक नहीं जलतीं विलक्ष सुनसुन करती हुई धुत्राँ देती हैं। लकड़ियों का इस तरह जलना 'स्ँद्कना' कहाता है।

पेट् की पींड़ (तना) की ऊपरी छाल (देश ० छल्ली दे० ना० मा० ३।२४) को चक्छल (सं वल्कल, पा वक्कल > वक्कल) चौर नई लाल-पीली किलस (सं किसल) या कोंपल को 'गीदी' कहते हैं। गर्मियों के दिनों में किसान नीम के बक्कुल और गीदी को उपयोग में लाते है।

कुछ निर्धन कितान वरहे (जंगल) में द्यपने खेतों के पास रहते हैं। वे पहले खेत में से मिही लेकर और पानी से उसे गलाकर शिलाया या तगार (गाढ़ा-सा गारा) बनाते हैं। उसे गोंद कहते हैं। उस गोंदीली मिर्झ से छोटी-छोटी चार दीवारें त्रर्थात् दो भींतें (लम्बाईवाली दीवार) श्रीर दो पाखे (चौड़ाई वाली दीवार) छोप-छोपकर बनाते हैं। उन पर लम्बाई के रख में एक मोटा चड़ेंड़ा (बल्ली) रखकर एक गधइया छान (दुपलिया छप्पर) डाल लेते हैं। वही उनका घर होता है। उस घर को मढ़इया कहते हैं। मढ़इया किसान का घर और घेर दोनों ही होती है। उसमें ही किसान की रोटी बनती है। धुत्राँ निकलने के लिए गधइया छान में जो छेद होता है, उसे नैसुत्राँ कहते हैं। पाली भाषा में इसे ही धूमनेत्त (सं० धूमनेत्र) कहते थे (पा० धूमनेत्त,—टी० डब्ल्यू० राईस हेविट्स: पाली इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० २१३)।

§३०३—घेर खोर उसमें वँधी व्रुरमी तथा विटौरा—किसान के घेर में ही रथ खडा करने के लिए 'रथखाना' श्रीर घोड़े के लिए तचेला भी बना बहता है। तबेले को घुड़सार (संव घोटशाल) श्रीर श्रसवल (श्र॰ श्रस्तवल) भी कहते हैं।

जहाँ किसान के पौहे वंधते ग्रौर चारा खाते हैं, वह स्थान घेर या नौहरा (नोई = पशुग्रों को बॉधने की रस्ती + सं॰ यह + क > नोईहरा > नोहरा > नौहरा) कहाता है । नौहरे में वह कोठा जिसमें चारा खाने के लिए लम्बी लडामनी बनी रहती है, सार (सं॰ शाल) कहाता है। किसान के बैल, गाय, भैंस त्रादि पशु सार में ही न्यार (चारा) खाते हैं। वेद में 'गोष्ठ'र शब्द (ग्रथवे॰ ७।७५।२) 'सार' के ऋर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पािणिनि (ऋष्टा॰ ५।२।१८) ने भी गोंट³ शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद (१।३।८) में 'सार' के लिए 'सर' शब्द भी श्राया है।

१ 'नेतुग्राँ' के लिए जायसी ने 'नेन' शब्द लिखा है— "वरसहिं नेन जुअहिं घर माहाँ।"

<sup>---</sup>सं० डा० माताप्रसाद गुप्तः जायसी ग्रन्थावली, पद्मावत, ३५६।६ र ''इम् गोष्डमिद सदो धृतेनास्मान्त्समुक्षत ।''---अथर्व० ७।०५।२ अर्थात् हे गौओ ! इस सार में रहो । हमको घी से सींचो और वढ़ाओ !

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "गोप्ठात् खज् भूतपूर्वे"—पाणिनि : श्रप्टा० प्रारा९८

 <sup>&</sup>quot;विश्वेदेवासो अप्तुरः सुतमा गन्त तूर्णयः । उसा इव स्वसराणि ।" ऋक् मं १। सू ३।८, अर्थात् हे कर्मकुशल तथा शीघ्र कर्म करनेवाले विद्वदेव! जैसे गायें श्रपनी शालाग्रों को जाती हैं, उसी तरह यहाँ याग्रो।

किसान की सारी बसुधा घेर श्रीर खेत में ही रहती है। इसलिए लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"किसान के हैं तीन मदा। घेन, कुटेरा, बौहड़ा ॥"

कोई-कोई किसान अपने वेर के पास ही एक पानी की कुंडी बनवा लेता है, जिसमें पानी भर दिया जाता है ऋौर ऋावश्यक्ता पड़ने पर पौहे उसमें पी लेते हैं। इसे पौसरा (तं० प्रपाशाला) यहते हैं।

श्रॅंबेरी रात में किसान जब सार में बुसता है, तब सन की संदी को जलाकर उजीते (उजाला) के लिए ले जाता है। इस जलती हुई सेंटी की 'ल्कर्री' कहते हैं। सार के द्रवाने पर एक चौड़ी किवाड़ चढ़ा दी जाती है। इस किवाड़ में न वैनी होती है श्रीर न पुस्तीमान। केवल दोरुखे तख्ते जडे रहते हैं। पहजे चौड़ाई में फिर उनके ऊर लम्बाई में तख्ते जड़ दिये जाते हैं। ऐसी एक कियाड़ का द्रवाना खिरका या खरिका कहलाता है। विना कियाड़ की सार सार कहाती है त्रीर किवाड़ की सार खिरका कहाती है। खिरका वड़ा ग्रीर खिरिकया छोटी होनी है। खिरिका का उनकोग किसान के घर श्रीर चौपाल पर होता है। ब्रजमाणी कवि सूर ने 'खरिक' र शब्द का प्रयोग खिरके के अर्थ में किया है।

सार की पुरानी छन चौमासों में कई जगह से टपकने या चूने लगती है। इस प्रकार के चूने के लिए 'भद्कना' धानु का प्रयोग होता है।

§308—गाय, भैंस तथा बैलों के गोवर से जो गोल-गोल चाँदियाँ-सी बनाई जाती हैं, उन्हें कंडा, उपला (खैर-खुर्ने में) या गोसा (बुलं॰ में) (सं॰ गोसर्ग>गोसम्म>गोसम्म>गोसा कहते हैं। कंडे बनाने के लिए पाथना किया का प्रयोग किया जाता है। जंगल में पशु के गीवर के स्वतः सूल जाने पर जो कंडा बनता है, उसे श्रान्ना (सं० त्रारण्य) कहते हैं। बहुत छोटा ग्रीर पतला कंडा कंडी, कंडिया या करसी (खुर्डे में) कहाता है (सं० करीप<sup>3</sup> > करसी)।

किसानों की खियाँ कंडों को एक खास तरह से चिनकर एकत्र करती हैं; वे तभी सुरिक्त रहते हैं। कंडों को सुरिच्चित रखने का साधन चिटिश्रा (खैर में) या विटीरा (सं० विष्टाकूट) कहाता है। विटोरे का ऊपरी भाग पाला और मध्यवतीं भीतर की चिनाई चया कहाती है। चया त्रायताकार होती है, लेकिन पाला त्रिभु नाकार । विटोरा वड़ी साववानी से बनाया जाता है ।

पहले कई पाँतियों (पंक्तियों) में कंडों को तले ऊपर रक्खा जाता है। तीन-चार हाथ जॅबी देरियाँ लगाई जाती हैं, जिन्हें बाँट कहते हैं। बाँटों के बीच में खाली जगह को जिन कंडों से मरा जाता है, वे भरत या भरत कहाते हैं। बाँट ग्रीर मरेंत को मिलाकर चया बनावा जाता है। प्रत्येक बाँट में कंडे पह ही रक्खे जाते हैं। यदि बाँट में चित्त कंडे लग जाते हैं, तो वे कप्टयद बताये जाते हैं। किसानों का कहना है कि बॉटों में जितने की चित्त चिने हुए होंगे, उतने दिनों विदीरे के मालिक के सिर में दर्द रहेगा। जब चया ग्रीर पाला बनकर तैयार हो जाता है, तो उनके ऊपर गुवरेसी (पानी मिला हुआ गोवर) ल्हेस दी जाती है। विटीरे के ऊपर गुवरेसी ल्हेसने को कंडी

<sup>े</sup> किसान के रहने के लिए तीन स्थान ही है-एक घेर (जहाँ पशु वेंधते हैं) दूसरा कुटैरा (जहाँ कुट्टी की जाती है) श्रीर तीसरा खेत।

२ "वे सुरमी वह वच्छदोहनी खरिक दुहावन जाहीं।—स्रसागर, १०।४१५७

<sup>&</sup>lt;sup>३ ''करीप मिप्टकाङ् गाराच्छकरा वालुकास्तया।''</sup>

<sup>—</sup> मनुस्मृति, ग्रध्याय ८, श्लोक २५०।

दोवना या चया दोवना कहते हैं। मेह-बूंद से बचाव करने के लिए बिटीरे के ऊपर छोटी-सी एक छान (छन्यर) भी छ्याकर रख दी जाती है। बिटोरे को कभी-कभी पोतते छौर चीतते हैं। उसके सिरे पर एक हाँड़ी रखते हैं छोर एक चुटिया भी लगाते हैं। यह प्राचीन 'स्तूपी' या 'कलशी' की य्रमुक्ति है। बिटोरे के संबंध में लोकोक्ति प्रचलित है—

"मा डोले चोथी-चोथी, पूत विटौराई वक्सत्वै।"<sup>२</sup>

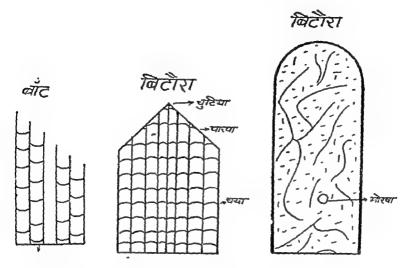

[रेखा-चित्र ६५ से ६७ तक]

वुरजी या बुरफी (ग्र॰ बुजीं = मीनार—स्टाइन॰) एक विशेष साधन है, जिससे किसान का भुस ख़राब नहीं होता। इसकी ग्राकृति मीनार की भाँति होती है। पहले गोलाई में ग्ररहर की लकड़ियाँ गाड़ी जाती हैं। इसे घेर (कासगंज, एटे में 'खीं' भी) कहते हैं। लोकोक्ति है—

"कातिक वाजरा वैसाख जी । खोदिलै खत्ती गाड़िलै खी ॥"3

श्ररहरी की लोदों (लकड़ियाँ) का ऊपरी भाग फुलकी कहाता है। फुलकी से कुछ नीचे घेर के चारो श्रोर भीगी हुई श्ररहर की लकड़ियों का जुटा बनाकर बाँध दिया जाता है। इसे वीड़ा या 'बता' कहते हैं। यदि श्ररहर की लकड़ियाँ नहीं होतीं तो साबित सेंटो (पतेल सहित सरकंडे) की मोटी जुटी बनाकर बाँध देते हैं। पतेल सहित सरकंडे को चोद्। कहते हैं। बते के नीचे उससे चिपटा हुश्रा जुना (बै॰ सं॰ यून > हिं० जूना = नरई का बना हुश्रा रस्सा) बाँधते हैं। बता श्रीर जूना दोनों मिलकर कोंधना (सं॰ कायबन्धन) कहाते हैं। कौधने को लकड़ियों से जिन मूँज की पटारों

<sup>ै</sup> डा॰ प्रसन्नकुमार श्राचार्यः ऐन साइन तोपीडिया श्राफ हिन्दू श्राकिटेनचर, ए० १०८

<sup>ं</sup> निर्धन मा-वाप का कोई लड़का यदि बहुत अपन्यशी हो, तो उस पर यह लोकोक्ति चरितार्थ होती है । शब्दार्थ यह है कि मा तो एक-एक कंडे के लिए पशुत्रों के चोथ जैसे-तैसे इक्ट्ठें करती फिरती है; लेकिन उसका पुत्र बिटौरा बख्शता है अर्थात् बिटौरा दान में देने का संकल्प करता है ।

<sup>ै</sup> कातिक में वाजरा के लिए खत्ती तैयार करा और वैसाख में जो भुस के लिए 'ख़ी' गाड़ लो।

द्वारा बाँघा जाता है, वे पटारें वन्देजा कहाती हैं। वेर से घिरी हुई खाली जगह आँच कहाती है। घाँच में भुस खूब दाव-दावकर अर्थात् पाँवों से ख़ॅद-ख़ॅदकर भर दिया जाता है। इसे 'ठसाटस भरना' कहते हैं। घाँच में भुस इतना भर देते हैं कि वह कुछ फुलकी से ऊपर दिखाई देने लगता है।

# **बु**रभी के अग

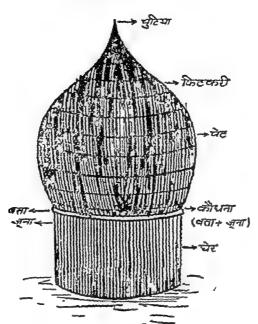

बुरभी—[रेखा-चित्र ६८ ]

नरई के प्लो से छुराई की जाती है। पूलो का फैलाव फिटकरी कहाता है। पूरी गोलां में फिटकरी लगाकर फिर उसे जूना से लपेट दिया जाता है। इसके बाद उतके ऊनर कैंचीनुमा मुँव की जेबरी की सॉकरी डाल दी जाती है। फिटकरी के ऊपर जो कैंचीनुमा रखी टाली जाती है; रखी की उस आकृति को सॉकरी और उस रखी के बॅधाव को 'भूत वाँधना' वा 'घूत वाँधना' वहते हैं। घूत पुरानी जेबरी से बॉधे जाते हैं। वह भींगा कहाती है।



[चित्र ११]

जूने को फिटकरी पर लपेटने से पहले की बनी के पास भुस में एक टंटा गाड़ लेते हैं। इसमें जूना का छोर बॉध लिया जाता है। उस डंडे को 'छोर' नाम से पुकारते है।

तुरनी के तीन भाग होते हैं। सबसे नीचे घर श्रथमा कोंधनी: फिर पेट श्रीर सबसे ऊपर चुटिया। भुस भरते नाते हैं। श्रीर पेट की छवाई करते नाते हैं। इस तरह ऊपर को वलते चलते एक चोंच-सी निक्ल श्राती है, जिसे चुटिया कहते हैं।

कमी-कभी घेर गाडकर श्रीर उसके घाँच में भूत भर-कर उसके ऊपर छत्पर टाल देते हैं, ताकि बरसात में भुत न भीगे। इसे वोंगा कहते हैं। बोंगा श्राकार में बुरभी से वहा होता है। भीगा हुश्रा सड़ा-गला भुस गूँड़ी या गूड़ी श्रीर बहुत वारीक भुस रैनो कहाता है।

# प्रकरण ६ किसान के गृह-उद्योग

# विभाग १

## पुरुषों के गृह-उद्योग

#### अध्याय १

#### खाट बुनना

\$२०५—रस्सी तैयार करना—रस्सी को जेवरी भी कहते हैं। रस्सी जिन पौधों श्रीर धासों से बनाई जाती है, वे कई प्रकार की होती हैं। सन के पौधों को किसान श्रसाद-सावन में बन के साथ बोता है। शेप सब धासें हैं, जो हरिमाया से (प्राकृतिक रूप में) ही खेतों में उग श्राती हैं। वे धासें भाभर, पटेर, काँस (सं० काश), कुस (सं० कुश) या दाव (सं० दर्भ), पतेल श्रीर मूँज (सं० मुंज) हैं। फुलसन श्रीर स्त की रस्सी स्तरी कहाती है श्रीर शेप सब धासों की बनी रस्सी जेवरी कही जाती है।

रस्ती जिन खास वस्तुत्रों से ऐंटी जाती है, उन्हें चरखी श्रीर ढेरा कहते हैं। चरखी का वह मोटा श्रीर चौड़ा खूँटा-सा डएडा जिसके सिरे पर छेद होता है, गड़ना कहाता है। गड़ने के



छेद में पड़नेवाली तथा एँठा लगानेवाली लकड़ी घेरनी या घेन्नी कहाती है। देरे में दो लकड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर इस (+) तरह कटान रूप में जड़ी रहती हैं, जिन्हें चक्का कहते हैं। उनके ऊपर एक खड़ी लकड़ी लगा दी जाती है, जो नरा, डाँड़ी (सं॰ दिएडका > डिएडग्रा > डएडी > डाँड़ी) या दिरनी कहाती है। दिरनी के ऊपर एक छोटी लकड़ी ठुकी रहती है, जिसमें रस्ती को ग्राटकाकर चक्के को धुमाते हैं। उस छोटी लकड़ी को रोक, सुलहुल या निक्कनी कहते हैं। चक्के के

चारों भाग ऋलग-ऋलग दशा में 'पखुरिया' कहाते हैं।

देरे द्वारा जब रस्सी एँटी जाती है, तब उसके लिए 'ढेरना' किया का प्रयोग होता है। हाथों की हथेलियों से जेबरी के दो पूँजों—(पटार) को मिलाकर एँटा लगाना चटना कहाता है। बटी हुई रस्सी को दुहरी या तिहरी करके उन्हें ग्रापस में लपेटना भानना कहाता है। भन जाने पर रस्सी बहुत मजबूत हो जाती है श्रीर उसे रस्सा कहने लगते हैं। पैर चलाने के लिए किसान चर्त की लटों (लड़ी या लड़) को भानता है। तीन लटें भनकर ही वर्त बनती है। जब इकहरी लट में चरखी की घरनी से एँठे लगाये जाते हैं, तब उस किया को चर्त चलाना कहते हैं। पुरानी वर्त का दुकड़ा चत्तेंंड़ा कहाता है। वर्तेंड़ में से उघेड़कर निकाली हुई लट गुढ़ या चट कहाती है। बट की लट बड़ी टेट्टी-मेट्टी श्रीर इँटी हुई होती है। सूर ने वियोगिनी राधा की श्रलक को वट की लट के समान बताते हुए 'बट' शब्द का उल्लेख किया है।

१ "स्रदास कहूँ सुनी न देखी पोत सृतरी पोहत।"

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना॰ प्र॰ सभा, १०।३६९०।

२ "श्रलक जु हुती भुवंगम हू सी वर-लर मनहु भई।"

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०१३४०४।

जेबरी में जब ग्रधिक ऐंठे लग जाते हैं, तब उसमें जगह-जगह मुड़ी हुई गाँठें पड़ जाती हैं, उन्हें श्रंटा, श्रलवेटा, गुड़ी, लहवेड़, घुर्रा या चल (सं॰ वल = टेढ़ कहते हैं। 'त्रिचित'' (= मांसलता के कारण पेट पर पदनेवाली तीन रेखाएँ) शब्द के मृल में सं॰ वल, या 'विल' शब्द ही है। बाण ने 'वल' शब्द का प्रयोग टेढ़, मोड़ या भुकाव के ग्रर्थ में किया है। टेढ़े होने के ग्रर्थ में 'वल खाना' मुहावरा भी प्रचलित है।

पतेल के पौषे के तने को दरकंडा, सैंटा, दरकना या सरकंडा कहते हैं। सरकंड के ऊपर का पत्तर पतोल कहाता है। सरकंडे की ऊपरी फुलक (सिरा) तीर कहाती है। तीरों की सिरकी बनती है। तीर के ऊपर का छिलका या पत्तर कोश्रा कहलाता है। सैंटे या सरकंडे के टुकड़े, जो मूढ़े बनाने के काम श्राते हैं, फरी कहाते हैं। सैंटे, पत्ते, पतोल श्रीर तीर सहित सरकंडों की छाट्टयां का समृह विडोरी कहाता है। पतोल श्रीर कोश्र को कृटकर रस्ती बनाई जाती है। यह पतेलिया जेवरी कहाती है। यह नीमन (मजबूत) नहीं होती; बहुत वोदी (कमजोर) होती है।

मूँज के सैंटों से भी पत्तर उचेला जाता है। यह क्रिया 'पतोलना' कहाती है। मूँज के तीर पर लिपटा हुन्ना पत्तर नारी कहाता है। नारी को कृटकर जो रस्सी बनाई जाती है, वह बहुत मजबूत होती है। सरकंडे के नीचे के मध्य माग तक लिपटा हुन्ना एक पर्त समन्द कहाता है। समन्द की जेबरी घटिया किस्म की होती है।

कोध, नारी, समन्द श्रीर पतोल को सुखाकर उन्हें जिस लकड़ी के तखते पर कूटा जाता है, उसे सुद्दी या सुद़ी कहते हैं। जिससे पीटते हैं, वह मूँठदार लकड़ी मोंगरी कहाती है। उटी हुई मूँज के पूँजों को चरखी से ऐंठते हैं। चरखी में एक चीखटा होता है, जिसकी लम्बाईवाली दो लकड़ियाँ पाटी श्रीर चौड़ाईवाली दो लकड़ियाँ पाटी श्रीर कहाती हैं। चौखटे के बीच में दो लकड़ियाँ धूमती हैं, जिन्हें वेलन कहते हैं। सेरे की गिल्ली में एक 'छोटी गट्टक पड़ी रहती हैं, जिसे फूल कहते हैं। वेलनों पर जो मोटी डोरी लिपटी रहती है, वह इँटानी कहाती है। इँटानी से ही वेलन धूमते हैं श्रीर मूँब इँटती हैं।

इँट जाने के बाद लकड़ी के बने हुए एक ब्रह्हे या चौखटे पर रस्ती को लपेट लिया जाता है। पूरी तरह लिपट जाने पर रस्ती की पूरी लपेट चान कहलाती है। एक बान में ५०० गज के लगभग ज़ेबरी होती है।

\$२०६—खाट के लिए रस्सी सुलक्षाना श्रीर खाट की बुनावट—श्राकार के विचार से खाटें (तं॰ खट्वा > खटा > खाट) कई प्रकार की होती हैं। बहुत छोटा खाट जिस पर छोटे-छोटे बालक सोते हैं, श्रीर ऊँचाई लगभग श्राध हाथ होती है, खटोला (सं॰ खट्वा + सं॰ पोतलक) कहाती है। खटोले से बड़ी खटिया, खटिया से बड़ी खाट, खाट से बड़ा पलका,

<sup>&</sup>lt;sup>५ (</sup>'कांची कलापेन दूयमानस्य नत्रयत्रि विलरेपावलयस्य ।"

<sup>—</sup>वाणः कादम्बरी, पंचम स्कं० निर्णयसागर प्रेस, १९१६, ए० १३६।

र "विविधांगवलेनायासितमध्यमागा वृधा खिद्यसे।"

<sup>---</sup>बाणः कादम्बरी, चन्द्रापीड दर्शने नागरीणां भावालापाः, सिद्धांत विद्यालय, कलकत्ता, पृ० ३२८।

<sup>&</sup>quot;तिर्यंग्वित्ततारकेण चक्षुवा श्रवनतमुखी राजानंसाम्यसूयिमवापश्यत्" बाणः कादम्बरो, राज्ञो गर्भवार्त्तावगमः, सिंव विव कव पृत २७० तथा निर्णयसागर गेरी, पंचम संस्कव, पृत १३९।

पिलका या पलँग (सं॰ पर्यंक<sup>9</sup>) श्रीर पलँग से बड़ा मचान या माँचा (सं॰ मंचक) होता है। लोक-गीतों की भाषा में पित-पत्नी के सोने की खाट सेंज या सिजिया कहाती है।

खाट में त्राठ ग्रंग होते हैं। चौड़ाई में लगी हुई दो लकड़ियाँ या वाँस सेरे, ग्रौर लम्बाईवाले डंडे पाटी या पट्टी (सं० पहिंका) कहाते हैं। खाट में चार पाये (सं० पादक) होते हैं। पायों के सिरों पर छेद होते हैं, जिन्हें सिल्ल, भिल्ल (सं० विल) स्नुलाख (क्वा॰ रहाता) या स्थाल कहते हैं। इन स्राखों में पाटी ग्रौर सेरों को सिरों पर कुछ पतला करके टोक दिया जाता है। वह माग जो स्राखों में धुसा हुग्रा रहता है, चूर (सं० चूड > चूल > चूर) कहाता है। यदि स्राखों में चूलें ढीली होती हैं, तो उनमें दो-एक लकड़ी की फच्चट ठोक दी जाती है, जिसे धाँस कहते हैं।

खाट का ऊपरी भाग जिधर सोते समय सिर रहता है, सिराना या सिरहाना कहाता है; श्रौर जिधर पाँव रहते हैं, वह पाइँता या पाइँत (सं० पादान्त>पायंत>पाइंत>पाइँत) कहाता है। पाटी श्रौर सेरों के ऊपर की चार, छः या श्राठ रिस्तयों की सामूहिक लड़े सोखा कह- लाती हैं।

जिस खाट की रिस्तियों की लड़ें ढीली हों गई हों श्रीर जहाँ-तहाँ टूट भी गई हों, उस खाट को भाँचरभारता, भाँगी या भटोता कहते हैं। लोकोक्ति है—

''भौंगी खाट, बाह की देह । छिनार तिरिया, दुख की गेह ॥र

जिस खाट की एक पट्टी बड़ी और दूसरी छोटी हो अथवा एक सेरा देसरे सेरे से छोटी हो, वह आकार में आयताकार नहीं रहती; बिल्क कोनों पर कुछ खिच जाती है, वह खाट केंक्सची कहाती है। उस टेढ़े खिचाव को 'कान' या 'खोंच' कहते हैं। विना बिछी खाट (जिस पर बिछीया न हो) खरैरीं कहाती है।

जिस खाट का एक पाया शेप तीन पायों से छोटा होता है, वह कुत्तामृतनी कहाती है। बैटने अथवा लेटने के समय जो खाट 'चर-चर' ध्विन अधिक करती है, वह चर्मरीं कहलाती है। जो खाट इतनी टीली हो कि उसके भौगे (खाट का टीला और गड्देदार पेट) में आदमी का सांस शरीर पिट्टियों और सेरों से नीचा चला जाय, वह सवल्लील या सवरलील कहाती है। पाइँ ते में पड़ी हुई मोटी रस्ती अदमाइन, या अदवाँइन कहाती है। यदि खाट इतनी छोटी हो कि सोनेवाले व्यक्ति की टाँगें कुछ आगे को निकली रहें और टखने के पास तथा एड़ी से ऊपरवाली नस अदमाइन (खाट के पाइँ ते में लगनेवाली मोटी रस्ती) से कटती हो, तो वह नसकाट कहाती है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"कुत्तामृतिन चरमरी, सवल्लील नसकाट। इन चारतु कूं छोड़िकें, भैया पौढ़ी खाट॥"3

भणंजरं मंचत्री मंचंकाकाष्ठं फलकासनम् । तथैव वालपर्यङ्कं पर्यंड्कमिति कथ्यते ॥"

<sup>--</sup>सं० डा० प्रसन्नकुमार श्राचार्य: मानसार, श्रध्याय ३, श्लोक ६।

<sup>&#</sup>x27;'परेश्व घांकयोः" अप्टा० ८।२।२२ के श्रनुसार 'पलंग' की सं०पत्यंक से ब्युत्पत्ति है।

र दीली खाट, बात से पीड़ित शरीर श्रीर कुलटा स्त्री—ये तीनों जहाँ होते हें, वहाँ दुःख ही दुःख है।

<sup>3</sup> कुत्तामृतनी, चर्रमर्र करनेवाली, सबरलील (सब निगल जानेवाली) श्रीर नसकाट—इन चार तरह की खाटों को छोड़कर, हे भाई! तुम किसी श्रीर खाट पर सोश्रो।

वैटने के लिए एक वर्गाकार खटोला होता'है, जिसमें श्रदमाइन (पाइँते की रस्ती) नहीं होती; उसे पीढ़ा (सं॰ पीडक > पीढश > पीढ़ा) कहेने हैं।

खाट बुननेवाले को खटबुना कहते हैं। खटबुना खाट बुनने के लिए पहले बान की रखी को उवेड्कर और मुलभाकर उसकी गुड़ी अर्थात् वल खुड़ाता है। फिर उस लम्बी रस्सी को पिंडे की माँति लपेट लेता है। उसे गूजरी या चिड़ी (सं॰ बीटिका > बीडिग्रा > बीड़ी > बिड़ी) कहते हैं। जब अपने हाथ के पंजे पर खटबुना रस्धी लपेटता है, तब उस लपेट को मोइया कहते हैं।

खटवुने (खाट बुननेवाले) जितनी तरह की बुनावटें बुनते हैं, उन सबको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) सोखिया बुनावट-इसमें सोखों के आधार पर अनेक प्रकार की बुनाई की जाती है। (२) साँकरी बुनावट—इसमें साँकरियों की विभिन्नता के श्राधार पर कर्ष बुनावटें बुनी जाती हैं। (३) लहरिया बुनाबट—इसमें खाट के चौक के चारों श्रोर श्रनेक प्रकार की लहरें डाली जाती हैं। विरोप रूप से सोखिया श्रीर सॉकरी नाम की बुनावटों में ही सॉकर छुिल्लियों ग्रीर फूल-पित्तयों के ग्रमेक घाट (डिनाइन) बुने नाते हैं।

## खाट की बुनावटों के नाम

(१) कड़ियों के विचार से—दुकड़ी, तिकड़ी, चौकड़ी, छिकड़ी, श्रठकड़ी, नोकड़ी श्रीर वारह कड़ी।

(२) फूलों के विचार से—चौफुली, नौफुली, सोलहफुली ग्रीर चौंसड फुलिया।

(३) वेल या लहर के विचार से-खज़री, गड़ेलिया या फरीदार, फूलगड़ेली, राजवान, चौफड़िया, सतरंजी, लहरिया।

(४) साँकर-इत्ली तथा अन्य दृष्टिकोण से—नौनक्यारी, पाखिया, डीकाभूली, गरकट, चौफगा, चक्कावृई, गधापटारी, जाफरी, चौफेरा, संकलपारिया, चौकिया, छत्तीस चौकिया, संकर्फुलिया, वरकड़ा, चटाई, मकड़ी, गड़िया, लगफार और निवाड़ी।



७१

# खाट की बुनावँट



जेबरी की एक लर श्रयांत् इकहरी रस्सी एक कड़ी कहाती है। दो कड़ी मिलकर जोट कहलाती हैं। बुनने में रस्सी की जोट ही दबती श्रीर उछलती हैं। चौकड़ी में चार कड़ियों के सोखे पड़ते हैं। साँकरी बुनावट में सोखे कड़ियों में नहीं बनते, बल्कि पूरी पट्टी रस्सी से दक जाती है श्रीर सेरे (चौड़ाईवाले डएडे) पाटियों (पट्टियों = लम्बाईवाले डएडे) के पास एक श्रायताकार साँकरी पड़ जाती है।

जोट के उछालने ग्रीर दवाने से खाट में लहर ग्रीर फूल भी पड़ते हैं। तब ग्रायताकार निशान भी बनते जाते हैं, जिन्हें चौक कहते हैं। पाइँते की ग्रीर की कुछ रिस्तयों का जुटा ग्रत-रामन, कौंधनी (सं॰ कायबंधनी) या माही कहाता है। इसी में ग्रदवाँइन डाली जाती है।



खटबुना पहले जेनरी की १२ जोटें अर्थात् २४ लरें या किंद्रगाँ पूरव-पिन्छिम के कोनों पर डालता है। इसे पूरना कहते हैं और ये लड़ें मिलकर 'पूर' कहाती हैं। पूरने से भी पहले जो कार्य किया जाता है, वह वड़ा आवश्यक है और उसी पर बुनाई निर्भर है। सबसे पहले अदवाँइन की ग्रांर खाट की चीड़ाई की हालत में रस्ती की पन्नह-त्रीस लड़ें पूरकर एक जुट़ा-सा बना लेते हैं, जिसे कींधनी कहते हैं। इस कोंधनी के ऊपर मजबूती के लिए लत्ता (कपड़ा) लपेट देतें हैं, जिसे लँगोटा या लँगोट कहते हैं। कांधनी के बीच में एक छोटा-सा डएडा डालकर उसतें कोंधनी में ऐंटा लगा देने हैं ग्रीर उस डंडे को खाट बुनने तक कोंधनी ग्रीर पाइँत के सेरे में श्रटकाये रखते हैं, जो श्रॅतरसटा कहाता है। लड़ें पूरने के बाद जो जोट पड़ती है ग्रीर चार या छः कड़ियाँ दच जाती हैं, तब उसे सोखा फूटना कहते हैं। बुनते-बुनते बीच में इस तरह बुनावट करनी चाहिए कि चीक की कड़ियाँ श्रन्त में उछती हुई रहें। उसे उछुरा चीक (उछला हुग्रा चीक) कहते हैं। दवेले चोक (दबा हुग्रा चीक) कहते हैं। दवेले चोक (दबा हुग्रा चीक) की खाट श्रन्छी नहीं मानी जाती। किसानों का कहना है कि दवे चीक की खाट पर सोनेवाना वर्राता रहता है। सोते-सोते कुछ मुँह से कहना 'चर्राना' कहाना है। लोकोक्ति है—

## "चौक जों न उछराइ। खाट परी वर्राइ॥"<sup>९</sup>

खाट की बुनावट में यदि केन्द्र-स्थान का चोक उछतता हुग्रा नहीं ग्राता, तो खटबुना एक लकड़ी से उसकी कड़ियाँ पास-पास करता है। इस क्रिया को 'सिंचियाना' कहते हैं। जिस लकड़ी से खाट सिंचियाई वाती है, वह सेंचनी कहाती है। विचियाने से खाट के पेठ (मध्यवर्ती माग) में बगह हो जाती है ग्रीर तब चौक को उछतता हुग्रा डाल दिया बाता है। बुनते समय यदि लई भूल से एक-दो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उसे लरकाट कहते हैं। खाट बुनने में तीन ग्रादमी लगने चाहिएँ—

"चार छार्वें । छः नरार्वें ॥ तीन खाट । दो बाट ॥"<sup>११</sup>

पुरानी खाट जब दो-एक जगह उघड़ जाती है, या उसकी रस्सी ट्रंट जाती है, तब उसे एक रस्सी से जहाँ-तहाँ बुनकर ठीक कर देते हैं। इस तरह बुनने को 'सॉटना' कहते हैं।

# अध्याय २

# गन्ने पेलना श्रौर गुड़ वनाना

\$200—कोल्ह के माग और गन्नों का रस—ईख (सं॰ इतु ) के खेत में गाँड़े (गन्ने) छीलनेवाला छोला कहाता है। छोला खेत में से कोल्हू के पास गन्नों का जो बोक लाकर डालता है, उसे फाँदी कहते हैं। जहाँ पर फाँदियाँ इकट्ठी की जाती हैं, वह जगह पेर या फड़ कहाती है। कोल्ह्स (देशा॰ कोल्ह्स >दे॰ ना॰ मा॰ २१६५) में मुख्य वस्तु एक मोटी चल्ली होती है, जिसमें

<sup>9</sup> यदि खाट के केन्द्रस्थान में चौक उछ्जा हुग्रा न रहा, तो उस पर सोनेवाला नींद में वर्रायेगा।

<sup>े</sup> छप्पर छाने में चार, नराने में छः, खाट बुनने में तीन और रास्ते में हो आदमियाँ का साथ-साथ होना ठीक है।

वैलों की जोट (जोड़ी) जोतकर चक्कर लगवाया जाता है। उस बल्ली को लाठ कहते हैं। बल्ली के सिरे पर एक वर्त का मोटा दुकड़ा बाँधा जाता है श्रीर उसके दूसरे सिरे का सम्बन्ध वैलो के जूए से कर दिया जाता है। उस दुकड़े को काढ़ कहते हैं। बैलों की जीत को हाँकनेवाला व्यक्ति जीटिया कहाता है। कुछ ब्रादमी ऐसे भी होते हैं जो गन्ना छीलते नहीं, बल्कि छोलास्त्रों के गन्नों को सिर पर लाकर पैर में पटकते रहते हैं, वे त्यादमी ढोवा कहलाते हैं। कोल्हू के बैल जिस वृत्ताकार रास्ते पर चलते रहते हैं, वह पाढ़ कहाता है। जिस ज़मीन पर कोल्हू गाड़ा जाता है, वह सतह थरिया या थरी (सं॰ स्थली > थली > थरी) कहाती है। थरी के पास एक नाली वनी रहती है, जिसमें कोल्हू के वेलनों में से गन्नों का रस ज्ञाता है और बहता हुआ नीचे एक गड्ढे में रखे हुए वर्तन में गिरता जाता है। वह छोटी-सी नाली पँदारी श्रीर वह वर्तन रसेंड़ी (सं॰ रस + सं॰ भारिडका) कहाते हैं। कभी-कभी छोटी नाँद (सं० नन्दा) भी श्रिधिक लाभदायक रहती है, उसे नँदोरी (सं० नन्दा + सं॰ पोतलिका) कहते हैं। गन्नों का रस पॅदारी में बहता हुन्ना रसेंड़ी में त्राकर गिरता है। रसेंड़ी के पास ही एक ग्रादमी बैठा रहता है, जो कोल्हू में गन्नों का मूँठा देता रहता है। उस व्यक्ति को मूं ठिया कहते हैं। कोल्हू के दूसरी त्रोर गन्नों के निचुड़े हुए छिलके निकलते जाते हैं। वेलनों की गन्नों के छुक्ते पाते या खोई कहाते हैं। खोई मट्टी में मोकने के काम त्राती है। खोई उठाने के लिए लकड़ी की बनी एक वस्तु होती है, जिसमें वॉस की फन्चटें श्रीर दो डंडे लगे रहते हैं। उसे मंभी या पच्छी कहते हैं ( रेखा-चित्र ⊏२) प्रायः भट्टी के ऊपर रखे हुए तीन कदावों में रस श्रीटता रहता है। सुखे हुए पातों को मही में भोकनेवाला 'भोंकिया' कहाता है। श्रीटे हुए रस के ऊपर से मेल अलग किया जाता है। उस मेल को 'मेली' या 'लदोई' कहते हैं। रस की सफाई के लिये भिंडी या सुकलाई (एक पौधा) का लुत्राय डालते हैं, जिसे निखारी कहते हैं। लदोई को छानने के लिए जिस कपड़े में रस डाला जाता है, उसे छुन्ना और जिस वस्तु से लदोई हौदी में से उठाई जाती है, उसे पीना या पीइना कहते हैं।

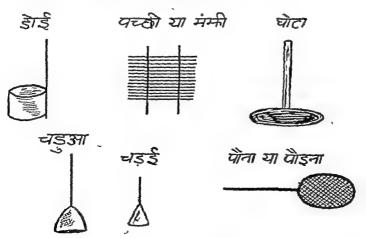

( रेखाचित्र ८१ से ८६ तक ) .

\$30= गुड़गोई स्रोर भट्टी के हिस्सों के नाम—जिस कोंपड़ी में चाशनी से गुड़ बनाया जाता है, उस कोंपड़ी को गुड़गोई या गुरगोई कहते हैं। गुड़गोई के दो मुख्य माग होते हैं:—(१) पारछा (२) भौहरी। वह जमीन जो चाक स्रोर मट्टी के बीच में होती है, पारछा या पाच्छा कहाती है। चाक के पास की सतह, जहाँ गुड़ बनाकर टाट पर रक्खा जाता है, भोंहरी या भोंरी कहाती है। गुड़ बनानेवाले व्यक्ति को गुड़िहा या गुड़ह्या कहते हैं।

भट्टी में मुख्य तीन भाग होते हैं। पीछे का भाग, जहाँ एक गट्टे में सूबी खोई भी रहती है, श्रीर भोंकिया (खोई भोंकनेवाला) वैठा-वैठा खोई भोंकता रहता है, मुकुराड (भोंक + कुरड) कहाता है। भट्टी के पीछे बना हुआ एक छेद, जिसमें से भोंकिया सूबी खोई भट्टी में फेंकता है, मंसा कहाता है। भट्टी के आगे का हिस्सा, जिसमें से धुआँ निकलता रहता है धुँनेना (संब्धूमन्यन) धूमना या धुमेना कहलाता है। धूमने के पास की कर्रहेया (क्द्राई) पहली क्द्राई होती है। इसी तरह पीछे की ओर की कमशः दूसरी और तीसरी क्द्राई मानी जाती है। रसेंडी में से लाग हुआ रस पहली कद्राई में ही पड़ता है। उस क्द्राई को होंदी कहते हैं। इसी तरह दूसरी क्द्राई कर्रहेया और तीसरी तर्इ कहाती है। पहली क्द्राई का रस कचेला, दूसरी का पाका और तीसरी का चासनी (क्रा॰ चाशनी) कहाता है। तई की चासनी ही गुड़ बनाने के लिए चाक (सं॰ चक्र) चक्क) पर डाली जाती है। गुड़ या शक्कर बनाने के लिये जो बरलएँ दूध, मिडी का रस आदि डाली जाती है, उन्हें लाग कहते हैं।



#### रेखाचित्र ८७

\$३०६—गुड़ बनाने में काम आनेवाले खीज़ार गुड़ बनाना—लकड़ी के जिस वर्तन है चासनी चाक पर डाली जाती है, उसे डोई (देश॰ डोग्र—दे॰ ना॰ मा॰ ४।११) कहते हैं। लकड़ी के चमचे से मिलती-जुलती दो वस्तुएँ चडुआ और घोटा हैं। तई की चासनी को लकड़ी की जिस बस्तु से घोटते हैं, वह घोटा कहाती है। चाक पर पड़ी हुई चासनी को लकड़ी के जिस खीजार से इधर-उधर फैलाया जाता है, उसे चडुआ कहते हैं। यह किया चड़ना कहाती है। चडुए से छोटी एक वस्तु चड़ई होती है, जिससे चाक पर जहाँ तहाँ चिपटी हुई चासनी खुरवी जाती है।

रस की चातनी से शक्कर (सं॰ शक्कर > पाली॰सक्खर सक्कर) राव, और गुड़ (सं॰ गुड़) वनाया नाता है। 'गुड़' को 'मिठाई' कहते हैं । ढाई सेर चासनी कपड़े में भरकर उसका एक वड़ां सा देला बना देते हैं, जिसे अदृहया मेली ' कहते हैं । पाँच सेर की मेली को पंसेरी मेला वहाते हैं । यदि १० सेर के लगभग चासनी किसी छुड़े में जमाई जाती है, तो वह मेला धाँदा या घोंधा कहाता है। सुट्टी भर के गोले जब सोंठ टालकर बनाये जाते हैं, तब वे सांठिया वहाते हैं । गमां के कारण पित्रला हुआ गुड़ लाट या धाप कहाता है। पानी में एक तरह की घाट होती है, जिसे सिवार (सं॰ श्वाल > सिवाल > सिवाल ) सिवार) कहते हैं । सिवार के पतों पर राव विद्या दी जाती है। उसमें से जो द्रव पदार्थ निकलता है, वह सीरा कहाता है।

गन्नों में दो किस्में बहुत प्रसिद्ध हैं—(१) कभा (२) चिन । चिन गन्ने का गुद्द ग्रन्छ। माना जाता है। कहे गन्ने को कठा गाँड़ी कहते हैं। जिस नरम गन्ने का छिलका ऊपरी पँगोली

¹ 'कान्ह कुँगर को कनछेदन है हाथ मुहारी मेलो गुर की ।" स्रसागर : काशी नागरी प्रचारिखी समा, १०। १८०

से लेकर नीचे की पँगोली तक निरन्तर उतरता चला जाता है, वह "कनफरों गाँड़ो" कहाता है। गाँड़े (गन्ने) से सम्बन्धित यह उक्ति पचलित है—"हाथिन के सँग गाँड़े खाइची।" इसका अर्थ है धींग अर्थात् बलवान् से प्रतिद्वन्द्विता मोल लेना या स्पर्क्ष करना। ऐसा करना वास्तव में अपने को छोटा, असमर्थ और विफल सिद्ध करना ही है। 'स्रसागर' में इस उक्ति का प्रयोग हुआ है।

इसी प्रकार मतलव गाँठने के लिए 'टिख्लो लगाना' और विना कष्ट के श्रानन्दपूर्ण जीवन विताने के लिए 'फूली-फूर्ला चरना' मुहावरों का प्रयोग होता है। काम की सफलता के लिए श्राशा की समाप्ति होने पर कहा जाता है कि "गई भैंस पानी में"। बात यह है कि भैंस जब किसी पोखर (सं॰ पुष्कर > पुक्खर > पोखर = छोटा तालाव, जोहड़) श्रादि के पानी में लोटने के लिए चली जाती है, तो उसका जल्दी वापस श्राना संभव नहीं।

# विभाग २

## किसान-स्त्रियों के गृह-उद्योग

## अध्याय ३

## वन वीनना

३१०—कपास के पौधे को चन या बाड़ी (खुर्जे में) कहते हैं। संभवतः सबसे पहले 'कपास' (सं० कपीस) का उल्लेख आश्वलायन श्रीतस्त्र (२।३।४।१७) ग्रीर लाट्यायन श्रीत स्त्र (२।६।१;६।२।१४) में हुआ है २।

वन के खेत में से कपास चुनना वन वीनना कहाता है। किसानों की स्नियाँ लहुँगे पहनकर श्रीर श्रोढ़ने (देश श्रोड़क्स, दे ना भा १। १५५) श्रोढ़कर वन वीनने जाती हैं। वन वीनने वाली स्नियाँ पेहारी कहाती हैं। वन बीनने में खेत का जितना भाग एक पैहारी के चाँट (हिस्ला) में श्राता है, वह माँग कहाता है। एक-एक माँग में एक-एक पेहारी वन वीनना श्रारम्भ करती है। माँग में धुसकर वन वीनना श्रारम्भ करना, मूढ़ा उठाना कहलाता है। वन का गूला श्रयांत् गूलर हवा श्रीर धूप से फट जाता है श्रीर उसमें कपास फूली-फूली-सी दिखाई देने लगती है, उसे वन का तिरना कहते हैं। तिरे हुए गूले को टेंट कहते हैं। जब टेंट को तोड़कर उसमें से कपास निकाल लेते हैं, तब उस गूले का ऊपरी सूखा खोल काँक या काँकसी कहाता है। पेहारियाँ (वन वीननेवाली स्नियाँ) कपास रख लेती हैं श्रीर काँकें फेंक देती हैं।

<sup>9 &#</sup>x27;'कहु पटपद, कैसे खेंगतु है हाथिन के सँग गाँड़े।"—स्रदास, अमरगीतसार, संपादक रामचन्द्र शुक्ल, सं० २००९ वि०, पद, २५

र डा॰ मोतोंचंद्र, प्राचीन भारतीय वैश्रभूषा, ए॰ १४।

पेहारियाँ विनी हुई कपास को कछेला, कछोटा (सं० कल्पट > कल्छपट > कल्छपट + क > कल्छउट + च्य > कल्छपट + क > कि मोद कछेला कहाती है, जिसमें पेहारी कपास रख लेती है। वेहारी ग्रपने लहुँ ये के ग्रागे के इछ पाटों ( = घूमों ) को ऊपर उठाकर उसके दोनों ठोक (=िसरें) ग्रपनी कमर के दायें-वायें माग में उरस लेती है। उनको इस ढंग से उरसा जाता है कि पेहारी की टूंडी (नामि) के नीचे लहुँगे में एक बड़ा थैला-सा बन जाता है। उसे ही कछेला कहते हैं। कछेला मारने पर लहुँगे का ग्रागे का हिस्सा पेहारी के घटनों तक ही रहता है।

कुछ पैहारियाँ ग्रोदनी की भोर, भोरी (सं॰ भोलिका) या भोरिया बना लेती है। पीठ-पीछे ग्रोदनी को लहँगे में इस ढंग से उरस लिया जाता है, कि पीठ पर एक ऐसा बड़ा थैला बन जाता है, जिसमें दॉर्ये-बायें उस में दो मुंह होते हैं। वह थैला-सा ही भोर कहाता है। उसमें पैहारियाँ ग्रपने दॉर्ये या बायें हाथ से कपास रखती जाती हैं। भोर में कछेले से ग्राधिक कपास श्राती है। कछेले में पाँच सेर ग्रीर भोर में दस सेर के लगभग कपास समा जाती है।

जिस वन में गूला समाप्तप्राय हो जाता है ग्रीर जिसका तिरना भी वन्द हो जाता है, वह निहरा ( ग्रत॰ में ) या निनरा ( कोल-हाथ॰ में ) वन कहाता है । जब वन के पैथिं पर से गूले पूरी तरह ट्रट जाते हैं ग्रीर हरे-हरे पत्ते भी पशुग्रों के लिए सूंत लिये जाते हैं, तब उस वन को उत्तरा ( उजड़ा हुग्रा ) कहते हैं ।

पैहारियाँ विनी हुई (एकत्र की हुई) कपास को खेत की मालकिन के घर ले जाती हैं। वहाँ मालिकन (खेतवाली किसानी) एक तखरी या नरजा (तोलने की तराजू) लेकर उने जोखती है (तोलती है) अथवा हाथों से वाँट करती हैं। सारी कपास के सोलह वाँट (हिस्से) किये जाते हैं। उनमें से एक पैहारी को मिलता है और पन्द्रह खेतवाली किसानी ले लेती है। इन हिस्सों को खूँट या कूँड़ा कहते हैं। इस तरह पैहारी को वन-विनाई (वन बीनने की मज़दूरी) बीनी हुई कपास की दैह मिलती है।

तिरे हुए वन की क्यास के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति पहेली के रूप में प्रसिद्ध है-

पहलें दही जमाइकें, पीछें दुहिएे गाय। बछरा माँ के पेट में, लौनी हाट विकाय॥°

किसानों की स्त्रियाँ कपास को एक वड़ी डिलिया में रखती हैं, जो विना चिरी अरहर की लकड़ियों से बनी होती है। उस डिलिया को अधनौटा कहते हैं। अधनौटा ऐसे अनुमान से बनाया जाता है कि उसमें २० सेर कपास आ जाती है। वर्त मान 'अधनौटा' हमें प्राचीन काल के 'ट्रोसा' ग्रीर पाय्य (पास्ति: अग्टा॰ ३। १। १२६) की याद दिलाता है, जो नाप-विशेष के प्रसिद्ध वर्त न ये। सं० अर्धमान>अद्वान > अपडन > अधीयन = आधा मन, २० सेर।

<sup>ै</sup> पहले बन को अच्छी तरह तिर जाने दों, जिससे खेत ऐसा माल्स पढ़े, मानों सफेद-सफेद दहीं जम रहा है। फिर बन को बीन छों ('गाय दुहना' का अर्थ 'बन बीनना' है)। बहरा अभी गाय के पेट में ही है (अर्थात बिनौला कपास के अन्दर है); परन्तु आदचर्य है कि गाय की होनी बाजार में बिक रहीं है [ कपास छौनी ( नवनीत ) की भाँति सफेद होती है, इसलिए उसे हीनी की उपमा दी गई है ]।

## अध्याय ४

#### क गस स्रोटना

\$3११—चरखी श्रोर उसके श्रंग—रेंटी (सं श्रायदिका) या चरखी द्वारा कपास से वनीरा (वन +सं शोतलक—वन +श्रोलश्र>वनीला > वनीरा) श्रलग करना 'श्रोटना' (सं श्रावर्तन >श्रोटण >श्रोटना) कहाता है। उटी हुई कपास रूश्र रूश्र—दे ना मा श्रि। हो कहाती है।

रेंटी में एक ख़ास चीज फरई है। यह लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता होता है, जिसके सिरों पर दो चोड़े ख़ूँटे हुके रहते हैं। उन दोनों ख़ूँटों के ऊपरी सिरे पर एक-एक छेद होता है। उनमें एक लोहे की उपड़ी और काठ का चिकना उपड़ा पड़ा रहता है। उपड़ी को डाँड़ी और उपड़े को चेलन कहते हैं। वेलन के सिरे पर एक लकड़ी और ठुकी रहती है, जिसे हथिया कहते हैं। हथिये के मुराख़ में एक छोटी-सी लकड़ी डालकर वेलन को धुमाते हैं। उस लकड़ी को



घेनी या घेरनी कहते हैं। लोहे की डाँडी का िस्स नुकीला श्रीर पत्तीदार कर दिया जाता है उन यहियों को पर (फ़ा॰ पर=पंख) कहते हैं। चेरनी डाँडी पर कहे के ऐसे (××××) चिन्ह डाँडी पर कहे के ऐसे (कंक्स क्यास के कान श्रीर डाँडी के बीच में दबती है श्रीर विनीले उससे श्रालग हो जाते हैं। उन गुणात्मक (×) या धनात्मक (+) चिन्हों को चिन्ती या गुदना कहते हैं। फर्इ के बीच में पीछे की श्रीर एक डएडा उका रहता है, उसे मंस्रा कहते हैं। चरखी चलाते समय

(रेखाचित्र ८८) है, उसे मिभा कहते हैं। चरखा चलात समय मंभे को किसी भारी कंकड़ या पत्थर से दाव देते हैं, ताकि चरखी श्रापनी जगह पर से इधर-उधर हिल न सके।

वेलन ग्रीर फर्र्ड के बीच में पीछे की ग्रीर एक कपड़ा बँधा रहता है, इससे उठी हुई कपास ( रुई ) पीछे की ग्रीर ही रहती है । उस कपड़े को 'लँगोटा' कहते हैं ।

#### अध्याय ५

#### चरखा कातना

\$3१२—चरखा या देंटा लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र 'होता है, जिससे धुनी हुई रुई को सूत में बदल दिया जाता है। चरखा धुमाकर स्त निकालना कातना (सं॰ कृत् से कर्तन) कहलाता है।

<sup>े</sup> पाइग्रसदमहएएवो कोश में 'रूत्रा' शब्द के श्रागे देश॰ 'रूत' भी लिखा है।

कते हुए स्त को लकड़ी के बने एक ग्राइंड पर लपेटा जाता है। इस तरह लपेटने के लिए 'ऐनना' या 'श्राइंटना' किया का प्रयोग होता है। उस ग्राइंड को ऐना या श्राइंटना कहते हैं। ऐने से लिपटा हुग्रा स्त जब ग्रालग कर लिया जाता है, तब वह एक किया हुग्रा स्त श्राइं या श्रादिया कहाता है।

चरखे में चीड़ा श्रीर भारी एक तस्ता होता है, जिसमें दो खूँटे टुके रहते हैं; उस तस्ते को फरई कहते हैं। फरई में गड़े हुए दोनों खूँटों के बीच में एक लम्बी लकड़ी पड़ी रहती है जिसे नरा या लाट (खुर्जा॰ में) कहते हैं। नरे के बीच में गोल तथा श्रंडाकार भारी काठ पड़ा रहता है, जो मदरा कहाता है। मदरे के दोनों श्रोर लकड़ी की चौड़ी-चौड़ी पित्याँ लगी रहती हैं, जो पखुरियाँ कहाती हैं। पंखुरियों के सिरों पर दो-दो कटान (गड़्डे) कर दिये जाते हैं, जो खाँचे कहाते हैं। खाँचों में एक डोरी लपेट दी जाती है, जो श्रद्धमाइन, श्रद्धाँइन या जंदनी (खुर्जे में) कहाती है। नरे के एक सिरे पर एक लकड़ी दुकी रहती है, जिसे हथिया कहते हैं। हथिये में एक छेद होता है जिसमें कि तर्जनी उँगली डालकर नरा धुमाया जाता है। नरे के घूमने से उसके ऊपर की वस्तुएँ मदरा श्रीर पखुरियाँ श्रादि भी घूमती हैं। यदि खूँटे श्रीर पखुरियों के बीच में जाफी जगह होती है श्रीर नरा तथा मदरा ठीक नहीं घूमता, तो पखुरियों श्रीर खूँटे के बोच में लकड़ी की एक गोल चकई-सी डाल दी जाती है, जिसे चेंगी या चिरहया कहते हैं। यदि लोहे का नरा होता है तो नरे में दोनों श्रोर लोहे का एक गोल छल्ला लगाया जाता है, जिसे कूम कहते हैं। कुम नरे के ऊपर ही घूमती है।

फरई चे कुछ पतली ग्रीर हलकी एक लकड़ी तकुली नाम की होती है, जिसके िरों के ऊपर एक-एक खूँटा ग्रीर बीच में दो छोटी-छोटी लकड़ियाँ गड़ी रहती हैं। उन दो लकड़ियों के बीच में तकुग्रा (सं॰ तकुं) होता है ग्रीर उस पर माल (एक काली डोरी) घूमती है। छोटी-छोटी दोनों लकड़ियों की गुड़ियाँ कहते हैं। तकली ग्रीर फरई को जोड़ने वाला बीच में एक डंडा होता है, जो मंका (सं॰ मध्यक >मक्कग्र >मंक्कग्र >मंक्का ) कहाता है।

तकली की दोनों गुड़ियों ( खूँटों ) के छेदों में मूँच की बनी हुई चमरखें लगी रहती हैं। उन चमरखों के छेदों में ही तकुत्रा ग्रार-पार होकर घूमता रहता है। तकुए के ऊपर सेंटे या बगनर की एक पोली गड़ेली चढ़ी रहती है, जिसे नरी या बीड़ी (खुकें में ) कहते हैं। नरी से ग्रागे दिमिरका चढ़ा रहता है। सुले ग्रार पके हुए तोमरें (लोका ) में से एक गोल चकई-सी बना ली जाती है ग्रीर उसे तकुए के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उस चकई को दिमिरका (द्रम्म + क + ग्राड़— ग्रायग्रंश प्रत्यय = दमकड़ा > दमकरा > दिमिरका ) कहते हैं। दिमिरका पैसे की माँति का होता है, लेकिन ग्राकार में पैसे से दूना होता है।

जब पखुरियों की श्रदमाइन श्रीर तकुए पर माल की मज्बृत बनाने के लिए उस पर रार (सं॰ राल = एक प्रकार का काला गोंद ) रगड़ी जाती है। जिस चमड़े के टुकड़े में रखकर राल को डोरे पर रगड़ा जाता है, वह चमड़ा छिपटा या छेवटा कहाता है।

पींजन (धुनकी) की ताँत से धुनी हुई रई में से सींक (सं॰ इपीका) द्वारा मोटी ग्रीर पीली वित्तयाँ-सी वटकर तैयार कर ली जाती हैं, जिन्हें पौनी (देश॰ पृषी—दे॰ ना॰ मा॰ ६। ५६) कहते हैं। कातते समय पानी में से तार, तागा या तगा (पह॰ ताक; फ़ा॰ ताग>तागा) निकाला जाता है। उस तागे को फिर तकुर पर ही लपेट दिया जाता है। तकुग्रा फिराकर पौनी में से तागा निकालना ही 'कातना' कहलाता है। ऋग्वेद (१। १५६। ४) में तागे के लिए 'तन्तु' शब्द का ग्रीर कातने के लिए 'तन्' धाद का प्रयोग हुग्रा है ।

१ 'नव्यं नव्यं तन्तुमातन्त्रते'— ऋक्० १। १५९। ४

(१) तकुए पर तांगा (देश ॰ तग्ग—दे॰ ना॰ मा॰ ५।१) लपेटना 'तगा पेसना' कहाता है (सं॰ प्रेप् >प्रेपण >पा॰ पेसण >पेसना )। जब तकुए पर लगातार तागा लपेटा जाता है. तब त्रत का जो पिंडा बनता है, उसे क्क्सरी कहते हैं। छोटी क्करी पिंदिया (सं॰ पिंडिका) कहाती है। क्करियाँ जब सर्दी पहुँचाने के लिए पानी में मिगोई जाती हैं; तब वह किया 'मोद्रा लगाना' कहलाती है। मोद्रा लगाने के बाद क्करियों को भूभर' (गर्मराख ) पर रख दिया जाता है। किसी की मीत चाहने के द्रार्थ में स्त्रियों की एक गाली प्रसिद्ध है—

## 'मुँह पर भृभर टालना।'?

चरखे को तेज चलाना 'चुन्नाना' कहाता है, क्योंकि वह चलते समय 'वुन्न-वुन्न' की ग्रावाज करता है। चरखे के सम्बन्ध में पहेली मसिद्ध है—

> "एक पुरस, बहुत गुनमरा । लेटी जागे, सोव लड़ी ॥ उलटा हैकें, डारे वेल । जे देखी, करता के खेल ॥"

पीनी में से थोड़ी-सी निकाली हुई रुई फी आ कहाती है। प्रारम्भ में फीए को लम्बा करके



श्रीर उसे तकुए की नोक पर पेसकर तार निकाला जाता है।

कत जाने के उपरान्त कुकरियों से तार (धागा) निकालकर उसे लकड़ी के एक ग्राइडे पर लपेटते हैं निसे ऐना या श्राटेरना कहते हैं। डा० वासुदेवशरण श्राग्रवाल का मत है कि ग्राट्टी और श्राटेरन शब्द पश्तो भाषा से हिन्दी में श्राये हैं है। ऐने पर सूत के धागे लपेटना 'ऐनना' कहाता है। कोनी लोग ऐने हुए सूत

[चित्र १२] 'ऐनना' कहाता है। कोली लोग ऐने हुए सूत की ऋाटें करड़ा बुनने के लिए ख़रीद लेते हैं। बहुत गर्म पानी में जब कुछ ठंडा पानी मिलाया जाता है, तब उसे 'समोना' कहते हैं। ऋाटों को समोये हुए पानी में मोया जाता है। मोया हुआ सूत बज़न में भारी हो जाता है। चालाक कन्ती (सं० कर्ज़ी = चर्ला कातने वाली) मोया हुआ सूत ही बचने के लिए ले जाती है। कहाबत है—

"पोंकि पसेउ बयारि करों, श्ररु पायँ पखारिहों भूभुरि डाढ़े।"

तुलसी ग्रन्थावती, दूसरा खंड, कवितावली, अयोध्याकांड, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, छन्द, १२।

य 'खोज खोना; 'कढ़ी करना' और 'मुँह पर फूँस फेरना' पिंड फोरना, सकेरा करना भा स्त्रियों की प्रचलित गाडियों हैं, जिनका अर्थ 'मौत चाहना' ही है।

ै एक पुरुप है ( एक वस्तु है जो पुंल्लिंग है ) गुन ( डोर्स ) उसके जपर है । लेटा हुआ वह जागता है और खड़ा हुआ सोता है । उलटा होकर वेत डाज़ता है । यह कर्ता का खेल है ।

४ डा० बासुदेवशरण श्रम्रवाल : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, नागरी प्रचारिणी पत्रिका,

<sup>े &#</sup>x27;भूभर' शब्द का प्रयोग गर्म रेत के चर्थ में भी होता है। तुलसीदासजी ने इसी चर्थ में इसका प्रयोग किया है-

"मोई ग्राटें वेचीं मन्दी 'कत्ती वडी़ चकत्ती।' कत्ती कहै कोरिया लूटी, कोरी कहै मैंने कत्ती॥"'

# रेने या अटेरने

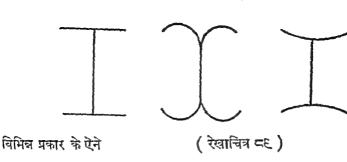

# अध्याय ६

# दही विलोना



[ चित्र १३ ] दही तिलोती हुई किसानी

\$2.2—दही के विभिन्न रूप— वमा हुया दूध दही (सं० दिंध) कहाता है। जिस थोड़े से दही से दूध जमाया जाता है, उसे वीधन, सेंहन, सहेजा या जामन कहते हैं। दही को मिट्टी के एक वहें वर्तन में जमाया जाता है। यह वर्तन ग्राकृति में गागर की माँति होता है, परन्तु उसका पेट ग्रीर मुँह चौड़ा होता है। उसे कछरी कहते हैं। कछरी में दही को विलोकर जब लोनी या नौनी (सं० नवनीत रेनवनीग्र) नडनी

नौनी) निकाली जाती है, तब उस किया को दही विलोना (सं० विलोलन>विलोना), दूध चलाना, या मठा चलाना कहते (सं० मिथत मठा हैं। हेमचन्द्र ने 'विलोना' के लिए अपने प्राकृत-व्याकरण में 'विरोल' (४। १२१) घातु का उल्लेख किया है। दोनों हथेलियों से रई को दही में चलाना 'खुरकना' कहाता है। थोड़ा दही खुरका ही जाता है।

फटे हुए दूध को छैना या छीलर कहते हैं। दही के कण 'फिटक' कहाते हैं। विना पानी का दूध निपनियाँ और पानी का पनिहाँ या पनियाँ कहाता है।

<sup>ै</sup> कत्ती (चरखा कातनेवाली) बड़ी चालाक थी। उसने मोग्रा लगी हुई आर्ट कोर्ला की मन्दे भाव पेंठ में बेची। तब कत्ती कहने लगी कि मैंने कोली खड़ लिया और कोली कहने लगा कि मैंने कती लड़ ली।

र "तस्ये नवनीतं तस्ये घृतं नस्या आभिक्षा तस्ये वाजिनम् ।" शतः ३।३।३।२

जिस मिट्टी के वर्तन में दही विलोग जाता है, उस वर्तन को विलोमनी (खुर्ज में) चला-मनी या दहेंड़ी (सं॰ दिध + भाषिडका) कहते हैं। दही का पानी जब दही से अलग किया जाता है, जब उस क्रिया को नितारना कहते हैं।

\$३१४—रई के श्रंग-प्रत्यंग—दही की चलामनी में लकड़ी का एक डंडा पड़ा रहता है, जिसे रई या मथानी कहते हैं। चलती हुई रई के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है—

"घोँदुन कीच कमर फन्दा। नाचतु ग्रावै रमचन्दा॥" र

रई के नीचे काठ की दो चिड़ियाँ लगी रहती हैं, जिन्हें चौंदा (कोल, हाथ० में) या चौंड़ः (सादा० में) कहते हैं। इन बौंदों के ऊपर बाँस या लकड़ी की चार सींकें लगी रहती हैं, जिन्हें कैम (सादा० में) तिल्ली या तीली कहते हैं। रई के लिए हेमचन्द्र (देशीनाममाला-७१३) ने रवन्न शब्द लिखा है। रई से जो रस्सी लिपटी रहती है, उसे नेंतो या नेंता (सं० नेम) कहते हैं। तिल्लियों से ऊपर रई में काठ की एक गोलाई बनी रहती है, जिसे कंठा या कंठी कहते हैं। जब नेंती के दोनों सिरे पकड़कर खींचे जाते हैं, तब रई घूमती है और दही को मथकर लौनी का लोंदा (लौनी का गोला) निकाला जाता है। रई चलते समय दही में से जो आवाज़ निकलती है, उसे खुरक, खुरकन या घमरा कहते हैं। सुरदास ने इसके लिए 'घमरकों' शब्द का उल्लेख किया है3।

किसानों की रित्रयाँ लौनी को ताकर (गर्म करके) और छानकर घीउ (सं॰ घृत) कर लेती हैं और उसे वेचती भी हैं। घी खरीदनेवाला घीया कहाता है। हर अट्टे (आठ दिन) के बाद इकट्टा घी खरीद लेना कटनऊ करना कहाता है।

कछुरी या चलामनी में दही जमाने से पहले ग्राथवा धौनी (सं० दोहनी) में दूध दुहने से पहले किसान की स्त्रियाँ थोड़ा-सा पानी डालती हैं ग्रीर उसे हिलाकर फिर उस पानी को फेंक देती हैं। इस किया को 'खँगारना' या 'पखारना' कहते हैं।

नेती के सिरों पर काठ की छोटी-छोटी दो गट्टकें पड़ी रहती हैं, इन्हें डील, कोइली (खुर्जा) कोइंला (श्रत०) या गिल्ली (इग०) कहते हैं। रई को दो रिस्पों से जमीन में गड़े हुए एक डराडे से सम्बन्धित किया जाता है। वह डराडा विल्लींट या गिड़गम कहाता है। उन गोल रिस्पों को खुर्जें में सेखड़ा (सं० शिक्य + इ) दोना या दोमना (कोल—हाथ० में) कहते हैं। एक दौमना रई के सिरे पर श्रीर एक रई के बीच में डाला जाता है, ताकि रई चलामनी में रकी रहे। चलामनी को मिट्टी के एक ढक्कन से ढक दिया जाता है। उसे ढकना

<sup>&</sup>quot;कोउ मटुकी कोउ माटभरी नवनीत मथानी ।" सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १६१८

२ घुटनों तक कीच है श्रीर कमर में फन्दा पड़ा है। इस हालत में रमचन्दा नाचता हुशा आ रहा है।

र "त्यों-त्यों मोहन नाचे, ज्यो-ज्यों रई-घमरको होइ (री) ।" स्रसागर, काली ना० प्र० सभा, १०। १४८

४ "नई दोहनी पोंछि पखारी" स्रसागर, काशी ना० प्र० समा, १०। १६००

भ "भरि भाजन मनि-खंभ निकट धरि नेति छई कर जाह।" सूरसागर, काशी ना॰ प्र० सभा, १०। १७८ २६

या पारा कहते हैं। पारा गहरे धरातल का एक तरतरीनुमा वर्तन होता है, जिसके बीच में पकड़ने के लिए एक ट्रमनी ( एक गोली-सी ) बनी रहती है।

दही में से लौनी निकल जाने पर मठा (सं० मिथत) था छाछ (सं० छिन्छिका) रह जाती है। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (३। २६ ) में 'छाछ' के लिए 'छासी' शब्द लिखा है। महाकवि यूर ने दही को 'दहयौं' ग्रौर मठा को 'महयौं' भी लिखा है । दही के चल जाने पर उसमें फिटक ( नवनीत के करण ) ऊपर ग्रा जाती हैं। उन्हें हाथ की खौंच में ले लेते हैं। जब दही के तिल्ला पूरी तरह से फिटक वन जाते हैं, तव उसे 'मठा श्राना' कहते हैं। मठा श्रा जाने पर ही फिटकों को इक्ट्रा करके लौंदा तैयार किया जाता है। लौंदा बनाते समय फिटकों की मठे पर से ले लेते हैं। इस किया को नितारना या संतना कहते हैं। यदि पृरी तरह फिटकें नहीं निकलतीं तो वह मठा अध्यचला कहाता है। अध्यक्ते में हाथ डालकर थोड़ी देर हिलते हुए हाथ से खुर-खुर ध्विन करते हुए उसे हिलाते हैं। मठे में हाथ डालकर घीरे-घीरे हाथ को हिलाना 'फलफलाना' कहलाता है।

## अध्याय ७

## चक्की चलाना

§ ३१५ — चक्की के श्रांग — चक्की को चाकी (सं० चिक्रका या चक्री) कहते हैं। चक्की चलाकर अन्न के दानों को आटे में बदलना चाकी चलाना, चाकी पीसना या चाकी श्रीरना कहाता है। पिसा हुश्रा श्राटा पिसान या चून (सं॰ चूर्ण) कहाता है। इसे जिस वस्तु में छानते हैं, उसे छलनी या चलनी (सं वालनी) कहते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"सूप तो सूप परि चलनीऊ बोली जामें हैरए सौ-सौ छेद।" र

"चलनी में घार कार्ढ़े करमऐ ठोके।" 3

चक्की पीसनेवाली स्त्री पिसनहारी कहाती है। जितना अनाज एक बार में चक्की में डाला जाता है, उस मात्रा को कौर (सं॰ कवल) कहते हैं।

चक्की में जगर नीचे जो दो गोल पत्थर लगे होते हैं, उन्हें पाट कहते हैं। कपर का पाट उपरौटा ग्रीर नीचे का तरौटा कहाता है। ऊगरी पाट के बीच में एक गोल छेद होता है, जिसे गलारा कहते हैं। गलारे में लकड़ी की एक गहक ग्रड़ी रहती है, जो गलुग्रा कहाती है। तरीटे (नीचे के पाट) के बीच में लोहे की एक कील उकी रहती है, जिसे कीली

<sup>3</sup> जो चलनी में दूध दुहता है, वह व्यर्थ ही श्रपना कर्म ठोकता है। अर्थात् वह व्यर्थ

तक्दीर को दोप देता है।

<sup>° &</sup>quot;कोऊ दूघ कोउ दह्यौ महत्यौ लै चर्ला सयानी।" वहीं, १०। १६१८

२ सुप वोला तो बोला, लेकिन श्रादचर्य है कि चलनी भी श्रपनी प्रशंसा करती है जिसमें कि सों-सी छेद (सं ॰ छिद = दोप) मौजूद हैं। यह लोकोक्ति उस समय कही जाती है, जब कोई दोपी या श्रवगुणी व्यक्ति श्रपनी प्रशंसा में वड्-वड्कर वात वना रहा हो ।

कहते हैं। कीली पर ही गलुश्रा घूमता है। कीली जिस लकड़ी के सिरे पर ठुकी रहती है, उसे मानी कहते हैं। मानी के नीचे लकड़ी का एक लम्बा तख्ता लगा रहता है, जो पटुली कहाता है। पटुली पत्थर के एक ठुकड़े पर जमी रहती है। उस ठुकड़े को करका कहते हैं। करके को ऊँचानीचा करने से ही चाकी चलने में हलकी-मारी हो जाती है।

मानी मिट्टी के बने हुए चूल्हे की भाँति के दो मटीलनों के बीच में रहती है, जिन्हें वउआँ कहते हैं। उन्हीं बउओं पर मिट्टी की भिर बनाई जाती है, जिसमें पिसा हुआ आटा आकर इकट्टा होता रहता है। भिर में एक जगह खाँच-सी होती है, जहाँ से भान्ने (वह कपड़ा जिससे आटा बटोरा जाता है) द्वारा आटा खले (सं० डल्लक = कागज क्टकर बनायी हुई एक टोकरी) में लाया जाता है। भिर की उस खाँच को 'आयना' कहते हैं। चक्की के ऊपरी पाट में १०-१२ अंगुल की एक लकड़ी दुकी रहती है, जिसे पकड़कर पिसनहारी (पीसने वाली) चक्की घुमाती है। उस लकड़ी को हथेला कहते हैं। कमी-कभी अधिक समय तक चक्की चलाने पर पिसनहारी की हथेली में हथेले की रगड़ से फलक या फफोला (सं० पूगफल > फोफ्फल > फोफ्फला > फोल्फला > हिं० श० नि०) पड़ जाता है।

यदि चक्की बहुत भारी चलती है, अर्थात् यदि ऊपर का पाट आसानी से नहीं धूमता है, तो कपड़े की चीर का एक छल्ला बनाया जाता है और उसे चक्की की कीली में डाला जाता है। उस छल्ले को गेड़ी कहते हैं। पीसने में काम आने वाली चक्की से छोटी वस्त दर्रता (सिकं० में) चकुला या चकला कहाती है। चकला दाल आदि दलने में काम 'आता है। आयः दालों के दलने में कीली के ऊपर गेड़ी को काम में लाया जाता है। अलीगढ़ चेत्र की बोली में सूप, चलनी, चकला आदि को सामूहिक रूप में 'सोज ' कहते हैं।

\$3१६—पीसना तैयार करना—जो श्रनाज पिसने के योग्य बना लिया जाता है, उसे 'पीसना' कहते हैं। 'पीसना' तैयार करने में जो जो क्रियाएँ होती हैं, वे सब 'पीसना करना' कहाती हैं।

सबसे पहले लोहे या पीतल के छेददार वर्तन में नाज (श्रनाज) छाना जाता है, ताकि उसमें से सरसों, रेत, राई, लहा श्रादि के दाने निकल जायँ। श्रलग किये गये रेत, सरसों श्रादि को छाँदन कहते हैं। उस छेददार वर्तन को छुँदना कहते हैं। सिरकी श्रार्थात् तुरी की बनी हुई एक वस्तु होती है, जिसमें श्रनाज को फटकते हैं। जिस वस्तु से श्रनाज फटकते हैं, उसे सूप (सं० श्र्र्य) कहते हैं। फटकने में मैल, मिट्टी, कंकड़ियाँ, डेलियाँ श्रादि किराकर रोल ली जाती हैं। किराना श्रीर रोरना (रोलना) महत्त्वपूर्ण कियाएँ हैं। जब सूप के श्रागे के भाग को कुछ नीचा करके हाथ ऊपर-नीचे किये जाते हैं, तब उसे 'किराना' कहते हैं। सूप को दायें बाये हिलाना रोरना (रोलना) कहाता है। किराने से सरसों राई श्रादि श्रनाज से श्रलग हो जाते हैं। कमी-कभी दानों सहित बाल के टुकड़े नाज में मिले हुए रह जाते हैं, जो दोवरी कहाते हैं। फटकने से दोवरियाँ श्रलग हो जाती हैं। उन सब दोवरियों को लेकर धनकुटे (मूसल) से किसानी एक श्रोखरी (श्रोखली) में डालकर कृट लेती है (सं० धान्यकुटक > धनकुटा = श्रनाज कृटने का लकड़ी का बना हुश्रा एक मोटा श्रीर

यास्कः निधयदु समान्वितनिरुक्त, नैगमकायड, पंजाब यूनीवर्सिटी प्रकाशन, अध्याय ६, खरड १०, पृ० ११५।

९ ''याहू सोंज संचि नहिं राखी श्रपनी घरनि घरी।'' सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १। १३०

र "शूर्पमशनपवनम्"

मारी डंडा, मूसल)। कमी-कमी सारा अनाज भी ओखली में कृटा जाता है, ताकि उसके उपर से मोटा छिलका उतर जाय। इस प्रकार धनकुटे से कृटने को 'छुरना' कहते हैं। यदि दोगरियाँ थोड़ी होती हैं, तो वे खरल या इमामदस्ते में मूसरी (सं॰ मुशलिका, मुपलिका, या मुसलिका) से कृट ली जाती हैं। पत्थर या कंकड़ की बनी हुई उठउआ ओखरी (चल ओखली) खरल, और लोहे की उठउआ ओखरी इमामदस्ता कहाती है। पत्थर के सिलबट्टे (सं॰ शिला + चटका) से भी दोबरी में से अन्न निकालते हैं। सिल को सिलौटा या सिलौटिया भी कहते हैं। यहा लोढ़ा या चटना कहाता है। लोड़े से सिल के उपर किसी वस्तु को घिसना चटना कहाता है। मूसली से अनाज कृटने के बाद दोबरी में से अन्न का दाना बाहर निकल आता है। उसे फिर फटके हुए साफ अनाज में मिला दिया जाता है। फटकने से जो कृड़ा-करकट निकलता है उसे फरकन कहते हैं। साफ अनाज को बाद में बीन लिया जाता है अर्थात् उसमें से कंकड़ियाँ और मिटी निकाल कर बाहर फेंक दी जाती हैं। बिन जाने के बाद अनाज पिसने योग्य बन जाता है। उस अनाज को 'पीसना' कहते हैं। पिसनहारियाँ (चक्की पीसनेवाली) पीसने को चक्की में पीसकर उसका आबा बनाया करती हैं।

'पीसने' के अनाज को जल्दी ही चक्की में पीस लिया जाता है। यदि कोई स्त्री अपने पीसने को एक दो महीने रखा रहने के बाद पीसती है तो उसकी पड़ोसिनें कमी-कमी कह देती हैं—

"पर कें मरी महया, एसों ग्राये ग्राँस्।"

श्रीता हुआ वर्ष पर की साल या पार साल कहाता है। आनेवाली साल भी पार साल ही कहाती है। वर्तमान साल को एसों (सं० एतद्वपं) कहते हैं। बीती हुई तीसरी साल या आनेवाली तीसरी साल त्योरस कहाती है।

सल्लो (सं॰ करला = सीधी, मूर्ज) चइयरचानी (स्त्री) चाकी औरते (चक्की चलाते) समय अपना मुँह, नाक, आँखें आदि चून (आटा) से भुड़भुड़ी कर लेती हैं। सुतैमन (सं॰ सुस्री-कमिए) सुतीयमिन अुतैमन) और करतवीली (कर्रा व्यशीला) स्त्रियाँ हँग से पीसती हैं। कमेरी (काम करने में लगी रहने वाली) स्त्री यदि काम करती रहे और पुष्टिकारक भोजन के स्थान पर अल्लो-मल्लो (नेकार का; बहुत ख़राब) खानो (भोजन) खाती रहे तो देह (शरीर) में लट जाती है अर्थात् दुवली-पतली हो जाती है। वह आये दिन माँदी (बीमार) ही रहती है। लोकोक्ति प्रव-लित है—

"मोंटी जब तक लटै घटै । पतरी तब तक मरि मिटे।""र

कोमल तथा कमज़ीर व्यक्ति के लिए जनपदीय शब्द लुजगुन या भूभूपाऊँ प्रचिति है। उसे लपसी को पिंड (सं॰ लिपस्का-पिंड) भी कह देते हैं। दुर्वलता के लिए वज बोली का शब्द 'वोदिगाई' है। ग्रन्छे खन्ने (कुल, खानदान) की स्त्रियों को बिना काम किये जक (चैन, कल) नहीं पड़ता। 'जक' शब्द का प्रयोग बिहारी ने भी किया है। वि

<sup>े</sup> माता तो पार साल मरी थी, किन्तु उसकी धीय (पुत्री) उसके वियोग में इस वर्ष रोई। भावार्थ यह है कि उपयुक्त समय के बीत जाने पर बहुत काल के उपरान्त किसी काम को करना श्रीर वह भी दिखावटी रूप में।

र जब तक मोटा व्यक्ति पतजा-दुवता होता है, तब तक पतला व्यक्ति मर जाता है।
3 "न जक धरत हरि हिय धरे", नाजुक कमला वाज ।

भजत, भार-भय-भीत है, घर्च, चन्द्रच, यनमाल ॥" विहारी —रत्नाकर, प्रणेता श्री जगजायदास रत्नाकर, सन् १९५५ हैं०, दों० ४०५

# प्रकरण १० वर्तन, खिलौने श्रीर संदूक

## अध्याय १

# मिट्टी के वर्तन और मिट्टी की अन्य वस्तुएँ

\$३१७—सभी प्रकार के मिट्टी के वर्तनों को सामान्यतः बासन श्या 'मॉंड़ा'' (सं॰ भाएडक ) कहा जाता है। धातु और मिट्टी के वर्तन एक जगह रखे हों तो उनको सामृहिक रूप से 'वासन-कूसन' या 'वर्तन-मॉंड़ें' भी कह दिया जाता है। जब तक वासन (मिट्टी का वर्तन) इस्तैमाल में नहीं आता, तब तक वह कोरा कहाता है। यदि मिट्टी के वर्तन को टट्टी-पाखाने के हाथों से छू लिया जाय तो वह मेंड़ीरा हो जाता है। पेशाव की कुंडियों का पानी जिन गागरों से मंगिनें (महतरानी) बाहर निकालती हैं, वे मेंड़ीरी गागरें कहाती हैं। यदि जूटे (सं॰ जुष्ट ) हाथों से पानी की गागर छू ली जाय तो वह उतरी गागर कहाती है।

गोधन (गोवर्धन) त्योहार से दो दिन पहले अर्थात् कातिक लगती चौदस (कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी) को कुम्हार किसान के घर छोटे-बड़े सभी प्रकार के वर्तन दे जाता है, जिन्हें सामृहिक रूप में कुलवारा कहते हैं।

§३१८—छोटे-छोटे वर्तन और खिलोने—मिट्टी के छोटे-छोटे वर्तन कई प्रकार के होते हैं और एक ही वर्तन को कई नामों से पुकारते हैं। बहुत छोटा वर्तन, जिसमें प्रायः तेल या चटनी रख ली जाती है, चिपिया कहाता है। इससे कुछ बड़ा दीवला या दिचला, दीवले से कुछ बड़ा दीया या दोवा कहलाता है। दीमें से बड़ा मानक दीया होता है। दीवले, दीये और मानक दीये दिवाली (सं॰ दीपावली =दीप + आवली) पर तेल और वाती (सं॰ वर्त्तिका) दारा जलाये जाते हैं।

मंगल कलश के ऊपर एक दक्कन आदे से भरकर रखा जाता है। वह आकार में दीवलें से दुगुना-तिगुना होता है। उसे सरवा (सं॰ शराव + क) या सरइया कहते हैं। इससे कुछ बड़ी तस्तरी या रकेवी कड़ाती है। सरवे से वड़ा सकोरा, कसोरा या ढोकसा होता है। 'अम्बर ढोकसा दीखना' एक मुहाबरा भी है, जिसका लक्ष्यार्थ 'अमिमान हो जाना' है। पानी पीने के लिए जो छोटा वर्त न काम आता है, वह भोलुआ या दु.ल्हड् कहलाता है। कुल्हड के लिए हेमचन्द्र ने 'कोल्लर' (देशीनाममाला, २। ४०) शब्द लिखा है। भोलुए से कुछ छोटा वर्त न कुल्हा, कुल्हुआ या कुल्हिरिया (सं॰ कुल्हिरिका) कहाता है। ज्याह-शादियों की पाँति (दावत) में दही बूरे के लिए सकोरा और पानी के लिए भोलुआ परोसे जाते हैं। कृल्हों में खील भरकर प्रायः दिवाली की रात को लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जब चार कृल्हे आपस में जुड़वाँ (जुड़े हुए) बनाये जाते हैं, तब वे चौंडोल कहाते हैं। जब नीचे से ऊपर को बड़े-छोटे के हिसाब से एक कुल्हे पर कई कुल्हे ३, ५ या ७ की संख्या में रखकर बनाये जाते हैं, तब

भ "लेहिं न वासन वसन चोराई।"

रामचरितमानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, अयोध्याकांड २५१। २

<sup>&</sup>quot; फोरि भाँड दिध भाखन खायौ ।'- सुरसागर, स्कन्ध १०, पद ३१८ ।

वह खिलौना कोठी या मँडेर (सं॰ भाण्डाविल > मॅंडेर—खुर्जे में) कहाता है। यह प्राचीन 'वर्शमान '' (ऐनसाइ॰) था। मकान की तिदरी की भॉतिका खिलौना हठरी कहाता है। वालक हठरी के द्वारों में दीवले जलाते हैं और खीलें भी भर लेते हैं। लक्ष्मी और गोधन की पूजा में हठरी रखी जाती है। सूर के वलदाऊ और कान्हा ने भी 'हठरी' से अपना मनोविनोद किया था रे।

चुर्ज की त्राकृति का ऊँचा-सा खिलीना चुर्ज कहाता है। यदि ऊपर से वह गोलाई में हो तो गोल चुर्ज कहलाता है। किसी वहें मुँह से वर्तन को ढकने के लिए एक ढकन काम में लाया जाता है, जिसके बीच में पकड़ने के लिए एक टूमनी लगी रहती है, वह पारा या परिया कहाता है। कहावत है—

"सवरी राति पीसौ श्रीर परिया भर सकेरी ॥" <sup>3</sup>

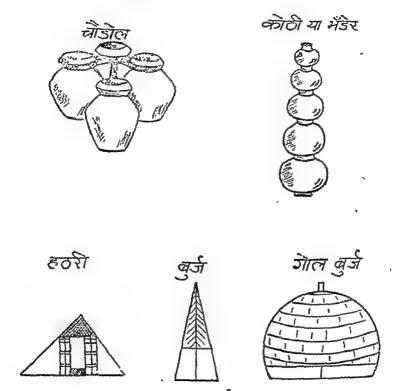

मिट्टी के खिलौने ग्रीर छोटे वर्तन—(रेखाचित्र ६० से ६४ तक)

३१६—मिट्टी की बनी हुई गङ्क-सी पर एक दीया ( सं॰ दीपक > दीवग्र > दीवा > दीया ) बना दिया जाता है; उसे दीवट (सं॰ दीपस्थ) कहते हैं। एक गोल छोटा पहिचा-सा जिसपर घड़ां ॰ (सं॰ धट + क) रखा जाता है, घेरा कहाता है। साग-तरकारी रखने के लिए एक छोटा वर्तन जिसके

<sup>ै</sup> डा॰ प्रसन्न कुमार श्राचार्यः ऐनसाइक्लोपीडिया आफ हिन्दू आरकीटैक्चर, श्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सन् १९२७ पृष्ठ, ४४८ ।

२ "सुरमी कान्ह जगाय खरिकहि वलमोहन चैठे हें हठरी।" स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, प्रथम संस्करण, रकन्य १०, पर ८१०।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एक पिसनहारी स्त्री सारी राव पीसती रही, परन्तु जब प्रातः में पिसे हुए आटे की सकेरा (इक्ट्रा किया) तो कुल परिया भर ही बैठा।

किनारे पतले श्रीर सपाट होते हैं, कुँड़ेली, कूँड़ी या कुंडी कहाता है। कूँड़ी से कुछ वड़ा वर्तन कुँड़ेला कहलाता है। एक खुरखुरा दुकड़ा-सा जिससे हाय-पाँवों का मैल छुड़ाया जाता है, सामा कहाता है।

घड़े से छोटा वर्तन जिसका मुँह श्रीर पेट चौड़ा होता है, गर्दन बहुत कम होती है, श्रीर किना ठे (मुँह का किनारा) कुछ मुड़े हुए तथा गोल होते हैं, कछरी, चपटिया, कमोरी, मटुकी, हँड़िया (सं॰ भाषिडका हिंडिग्रा हिंडिया हैंडिया) या हड़्रुकी कहलाता है। जिस कछरी में दूध तुहा जाता है, वह धोनी (सं॰ दोहनी) कहाती है। जिस कछरी में दूध जमाया जाता है यह जमावनी कहाती है; श्रीर जिसमें दही निलोया जाता है, वह विलोमनी, मथनी या चलामनी कही जाती है। त॰ सादाबाद में उसे ही पसन्ना (सं॰ प्रस्तवक) कहते हैं।

कळुए की शक्ल का बना हुआ एक वर्तन कळुवा कहाता है। जिसकी गर्दन लम्बी होती है, वह वर्तन सुराही या कुंजी और छोटी गर्दन का सारी या सजसर कहलाता है। कळुवा, सुराही और सारी पानी के काम में आनेवाले वर्तन हैं। बाण ने सारी के लिए ही सम्भवतः संस्कृत-शब्द 'आचामरुक' (हर्षचरित, चतुर्थ उच्छ्वास, निर्णयसागर प्रेस, पंचम संस्करण, पृ० १४८) लिखा है।

बूरे को रखने में एक चीड़े मुँह का वर्तन काम श्राता है, वह तीला या खमड़ा कहाता है। तीला श्राकार में घड़े का श्राघा होता है। तीले से छोटे वर्तन जो पानी के लिए काम में लाये जाते हैं, डबुआ, कूँजा, कमएडल (सं० कमएडलु); चरुआ (सं० चरुक); करचा श्रीर मलरा; मलसा (खुर्जे में मटकना) श्रीर मलला (सं० मल्लक = एक वर्तन—मो० वि०) कहलाते हैं। करए को चदना, करचली, (सं० करकर >करश्रा) या करचा भी कहते हैं। करवा वास्तव में एक प्रकार का पेंद्रनीदार (टॉटीदार) मिट्टी का लोटा होता है। उससे प्रायः सोबर (स्तिएह) के बालक नहलाये जाते हैं श्रीर दिवाली पर गोवर्धन की परिक्रमा श्रीर पूजा में उसी से जल डाला जाता है। उसी में रक्ला हुआ चरुए का पानी सोवरवाली जच्चा (बच्चे वाली स्त्री) को पिलाया जाता है। एक मलरे में जब जी मर दिये जाते हैं श्रीर दक्कन श्रयांत् एक सरवा ऊपर से खकर चून (सं० चूर्ण = श्राटा) में मिली हुई हिल्दी लहेस दी जाती है, तब व्याह के समय उसे ही बरमनियाँ या बरीनियाँ कहते हैं (सं० शराव>सरवा = छोटा सकोरा)।

मिट्टी के जिस वर्तन में तेल रखा जाता है, उसे गरिया या दिरिया कहते हैं। दिरिया का पेट वड़ा होता है, लेकिन मुँह छोटा ग्रीर गर्दन बहुत कम होती है। दिरिया से बड़ा एक तेल का वर्तन मौना, मौनी या मौनि कहाता है। मौनि का मुँह भी बहुत छोटा होता है, लेकिन पेट बहुत बड़ा होता है। लोटे के बराबर मिट्टी का एक वर्तन, जिसमें तेल रहता है, मलरिया या मलसिया कहाता है। छुछ लम्बा ग्रीर छोटे मुँह का एक वर्तन जिसमें श्रचार (का॰ ग्राचार > स्टाइन॰) या मुरच्वा पड़ता है 'श्रमरितवान' कहाता है।

 <sup>&</sup>quot;नन्दज् के वारे कान्ह छों डि दे मथनियाँ।"
 सूरसागर, काशी ना० प्र० समा, ६०। १४५

२ "तुपारपरिकरित करक शिशिरीकियमाणोदिश्विति।" बाण : हर्पचरित, उच्छ्वास पंचम, निर्णयसागर प्रेस बम्यई, पंचम संस्करण, पृष्ठ १५५।

वह को सामान्यतः गागर या गगरी (सं॰ गर्गरी > गगरी > गगरी) कहते हैं। छोटी गागर चपटा, घल्ला या घल्लिया कहाती है। घल्ले से छुछ बड़ा मिट्टी का वर्तन जिसमें पानी भरा रहता है, मटुकिया कहाता है। शिवमूर्ति पर चढ़ाई हुई पानी की दो गागरें जेहर कहाती हैं।

थाली की भाँति का मिट्टी का एक वर्तन, जिसमें हलवाई पेड़े रखते हैं, गिरदी कहलाता है। गिरदी से बढ़ा और गहरा एक वर्तन जिसमें दूध जमाया जाता है, क्टूँड़ा कहा जाता है (सं॰ कुएडक रें > कुंडग्रं > कूँड़ा)। गहरे कटोरे की भाँति का मिट्टी या कंकड़-पत्थर का एक वर्तन कूँड़ी (सं॰ कुंडिका रें > कुंडिग्रा > कुंडी > कूँड़ी) कहाता है।

३२०-चड़े श्रीर भारी चर्तन-मिट्टी के बहुत बड़े वर्तन को ग्राकार में बड़े हे हुगते, तिगुने तथा चौगुने तक होते हैं, मथना, माँट, मटुका, नाप (सं० निप³) चोट , गोल श्रीर करसी (लम्बोतरा मटका) कहलाते हैं। करसी में खाँड़ श्रीर उक्त शेष वर्तनों में प्रायः अनाज भरा जाता है।



<sup>ौ &#</sup>x27;'पिठरः स्थाल्युरवा कुएडम्'' अमर० २|९|३१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> "कुष्डिका स्रवति"

वामनजयादित्य, पाणिनीय व्याकरणसूत्रवृत्ति काशिका, अध्या० १।३।८५

३ "वटः कुट निपौं" श्रमर० २।९।३१

४ बीट = बीटकुट = लंबीतरा कम चीड़े मुँह का घड़ा। इस प्रकार की बीट अज़न्ता गुफ़ा १ में चित्रित है। (श्रोंधकृत अजन्ता, फलक २९, बुद्ध की उपासना करती हुई खियाँ शीर्षक चित्र में।) ऊपर दीवाल गिरी में लम्बोतरा पात्र 'बीटकुट' रक्खा है। डा॰ वासुटेवशरण अग्रवाल : जनपद त्रेमासिक वर्ष १, श्रंक २, ए॰ १९।

<sup>.</sup> ५ 'ग्रलिजर' एक महाकुरम अर्थात् यडा माँट था । वाण ने इसी का दूसरा नाम 'गोत' दिया है । (हर्पचरित, ए० १५६)

<sup>&</sup>quot;सरसंशीवल वंजियत गलर्द् गोलयंत्रके।" ढा० यासुदेवशरण अग्रवाल, विन्थ्य बन का एक गाँव, जनपद, खंड १, श्रंक १, ४० १८।

न्याह-शादियों के अवसर पर एक गहरे और भारी वर्तन में प्रायः साग रक्खा जाता है, उसे नाँद (सं॰ नन्दा) कहते हैं। छोटी नाँद नँदोरा (सं॰ नंदापोतलक = नाँद का बच्चा) कहाती है।

\$2.7.—मिट्टी की अन्य वस्तुएँ—कटोरेनुमा मिट्टी का एक वर्तन, जिसमें प्रायः दुकान पर हलवाई अपने पैसे रखता है, 'गल्ला' कहाता है। हुक्के की चिलम भी मिट्टी की ही वनती है। बड़ी चिलम को चिलमा और पतली तथा लम्बी गर्दन की छोटी क्लिम को सुलिफ्याई चिलम कहते हैं। कटोरदान की तरह की मिट्टी की एक वस्तु जिस पर खाल मद़ी जाती है और वजती है, भील कहाती है। तबले की खाल जिस मिट्टी के वर्तन पर मद़ी जाती है, वह कुंडा या

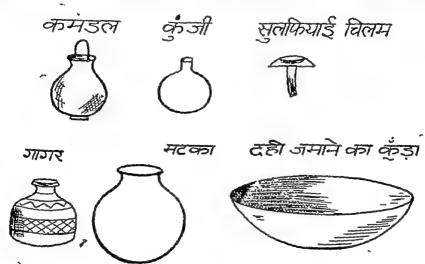

भिष्टी से बनी हुई निशिष्ट वस्तुएँ श्रीर वर्तन (रेखा-चित्र १०० से १०५ तक)

कुराडी कहाता है। गिलास की आकृति की मिट्टी की एक वस्तु, जिसके किनारे कुछ मुझे हुए होते हैं और पैंदे की अपेन्ना मुँह का चेरा वड़ा होता है, गमला या धमला कहाती है। मिट्टी की बनी हुई एक वस्तु जो चूल्हे के राहे में रहती है और जिसके सहारे से रोटी सिकती है, सिकना कहाती है। एक प्रकार का बन्द मुँह का कुल्हड़, जिसमें पैसा डालने के लिए एक लम्बा-सा छेद बना होता है, गुरुलक या गोलक कहाता है।

मिट्टी की एक लोटेनुमा गोल वस्तु, जिसमें किनाठों के नीचे पेट पर कई छेद बने होते हैं

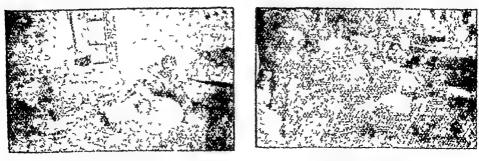

[ चित्र १४ ] श्रीर उन छेदों पर एक रंगीन हल्का कागज लगा दिया जाता है, भाँभी कहाती है। क्वार उत्तरती

दसमी (ग्राश्वन ग्रुक्ला दशमी) से लेकर क्वार की पूरनमाधी (ग्राश्वन ग्रुक्ला पूर्णिमा) तक लड़कियाँ घर-घर जाकर गीत गाती हैं ग्रीर ग्रनान प्राप्त करती है। इस भाँभी माँगना कहते हैं। इसी
तरह छोटे-छोटे लड़के टेस् माँगते हैं। तीन लकड़ियाँ (इंडियाँ) कैंचीतुमा जोड़ी जाती हैं। इनके
सिरों पर मिट्टी के ग्रादमी का सिर लगाया जाता है। ऊपर दीवक रखकर जलाते हैं। वे इंडियाँ टेस्
कहलाती हैं।

# अध्याय २

# काठ के वर्तन

\$322—काठ का बड़ा ग्रीर गहरा वर्तन, जिसमें ग्राटा माँड़ा ग्रीर गूँदा जाता है, कठौटा या कठउटी कहाता है। इसी तरह का पत्थर का पथरौटा होता है। सिकं०, हाथ० में पयरौटे को 'उदला' भी कहते हैं। कठौटी से छोटे ग्राकार का वर्तन, जिसमें रोटियाँ रखी जाती हैं, कठउग्रा या पतिया कहाता है। पितिये से छोटा कठेला ग्रीर कठेले से छोटी कठेली होती है।

वह गोल काठ जिस पर रोटी वेली जाती है, चकरिया या चकरा कहाता है। श्रंडाकार काठ, जिसमें दोनों श्रोर पकड़ने के लिए पतली डएडी निकली रहती है, विलिनिया या वेलन कहाता है। काठ का चमचा डोश्रा (देश० डोश्र० दे० ना० मा० ४। ११) कहाता है। सानेदार एक काठ की संदूकी जिसमें नमक-मिर्च श्रादि मसाले रक्से रहते हैं, मसालदंगी कहाती है।

सुरातमानों के घरों में साग-भाजी बनाने के लिए काठ की करछुली भी होती है। हेमचन्द्र ने इसके लिए 'कडच्छु' (दे० ना० मा० २। ७) शब्द लिखा है। गिरी निकले हुए एक खोखले



ं काठ के वर्तन (रेखा-चित्र १०६ से १०६ तक)

नारियल में एक लकड़ी और लगा ली जाती है; उसे मटके के पानी में डाले रहते हैं और पानी पीते समय उसी से पीते हैं। वह उतुआ कहाता है। वेसन या कड़ी में काम आनेवाली काठ की एक डोई भी होती है।

## अध्याय ३

# चमड़े के वर्तन

§323—एक चमड़े का टुकड़ा जो पुराने पुर (चरस) में से काटकर बनाया जाता है श्रीर जिस पर गुड़ श्रादि कृटकर महेले (घोड़े की एक खुराक) में मिलाया जाता है चमीटा या पुरेंड़ा कहाता है। पानी पिलाने तथा छिड़काव करने के लिए सक्का या मिश्ती के पास बकरी के चमड़े की एक लम्बी थेली होती है, जिसे मुसक (का॰ मशक-स्टाइन॰) कहते हैं। चमड़े का एक खोल (सं॰ दोल) होता है, जिससे सक्का कुएँ से पानी खींचता है। डोल से छोटी डोलची होती है। डोलची के किनारे-किनारे चमड़े की पट्टी लगी रहती है, उसे कक्का कहते हैं।

व्याह-शादियों में मसाल ( श्र॰ मशाल ) पर तेल डालने के लिए मशालची नाई पर एक कुरपी ( सं॰ कुतुपिका ) होती है जिसमें तेल रहता है। कुप्पी के नीचे का हिस्सा चमड़े का श्रीर मुँह काठ की नली का बना होता है। कुप्पी से बड़ा वर्तन कुरपा कहाता है।

\$3२४—मुशक के श्रंगों के नाम श्रीर खिड़काव—मुशक का मुँह, जिसमें से पानी की दाल या दल्ल (धार) निकलती है, धाना (फ़ा॰ दहाना) कहाता है। कमर पर लटकाने के लिए मुशक में लगी हुई वकरी के श्रगले दोनों पैरों की खाल काम में लाई जाती है। उन दोनों खालों को प(चे (फा॰ पायचा-स्टाइन॰) कहते हैं। पाँचों में लगी हुई गाँठ श्रीर पटार दसकला कहाती है। बकरी की पिछली टाँगों की खाल से बनी हुई चमड़े की चोंच-सी खूँटा कहाती है। खूँटा पकड़कर ही मरी हुई मुशक उठाई जाती है श्रीर पीठ पर लादी जाती है। चमड़े की डोरी जो भिश्ती के कन्धों पर रहती है श्रीर मुशक में भी वँधी रहती है, जोती कहाती है। मुशक में लम्बाई की हालत में एक सींमन (लिलावट) होती है, उसे दरज या दज्ज (श्र० दरज) कहते हैं।

मुशक के द्वारा धरती को पानी से तर करना छिरकाच या छिड़काच कहाता है। जब पानी पतली ग्रौर हलकी बूँदों के साथ छिड़काया जाता है, तब वह छिड़काय छींटिया छिरकाच कहाता है। छींटिया छिरकाय से ग्रिक पानीवाला छिड़काय बूँदिया छिरकान कहलाता है। बूँदिया छिरकान कहलाता है। बूँदिया छिरकान कहलाता है। बूँदिया छिरकान कहलाता है। कूँदिया छिरकान में यदि लम्बी धार से ग्रागे पतली बूँदें फुहारे की माँति पड़ें, तो उस छिड़काव को फुर्रा



कहते हैं। यदि फुरों में बड़ी-बड़ी बूँदें भी साथ-साथ गिरें तो वह छिड़काव छुर्रा कहाता है। यदि बूँदें न गिरें बिलक पानी बँधी धार में गिरे, तो उसे दल्ला कहते हैं। दल्ला नाम के छिड़काव से धरती पर कीच हो जाती है। यदि दल्ला का पानी एक लम्बी रेखा में दूर तक चला जाय तो उस छिड़काव को दलेली कहते हैं। फुरें की बहुत पतली बूँदों की लम्बी फेंक सुरीं कहाती है। 'सुरक' के लिए संस्कृत पान्य 'द्रांत' और भरता है। पालिस पाल में दिनिहीं (सरतेद विनायकोः पत्नी) पालिनि : १०१८० ३१२१२५) शब्द प्रचलित था। 'द्रांतहरि' एक छैदा पत्र होता भा जो दिते में पहाड़ी पर सामान दोने में काम प्राचा था। श्रानकत भी उसी मौति यो पहाड़ी मेडें प्रीर बकरियों पहाड़ी पर सामान दोना करती हैं।

# भैल पर लटकाती हुई पंखाल

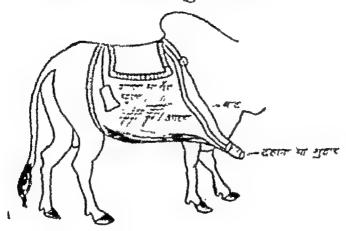

(रेपा-नित्र ११२)

\$3.24. — मुराक से भी बड़ी परवाल होती है, जिसमें भंगी (मेहनर) मोरियों छीर नालियों का गन्दा पानी भरकर बाहर फेंकते हैं। पलाल को भेंसे पर लादकर ले जाते हैं। वह दुहरी छीर दुतरका भंते तुमा होती है। दोनों तरफ एक-एक भंला लटकता है। प्रत्येक भाग छ्यासा पहाता है। पानी भरा जानेवाला मुँह गल्ला छीर पानी भरते समय गलते में लगनेवाली लकड़ी पक्खा या पाखा कहाती है। पलाल में भरा हुछा पानी नहीं से बाहर निकलता है, उस स्थान को मुहार कहते हैं। मुहार को बाँधनेवाली चमड़े की डोरी चंद कहाती है।

#### अध्याय ४

# पत्तों श्रीर कागजों से वने हुए वर्तन तथा अन्य वस्तुएँ

\$3.26—कमल के पत्ते अथवा तर (सं॰ वट) और दाक के पत्ते ब्याह-शादियों में पाँति (दावत) जिमाने के काम में आते हैं। दाक के पत्तों को नीम की सींकों से जोड़ लेते हैं। इस तरह वे एक थाली के पैंदे के तरावर हो जाते हैं। उन्हें पातर, पत्तर या पत्तल (एं॰ पत्र) पत्तर > पत्तर ) कहते हैं। कमल का केवल एक ही पत्ता पत्तर कहाता है। यदि वरी या दाक के एक पत्ते को गोल और गड्देदार दंग में मोइकर उसमें सींकें लगा दी जाती

हैं, तो उसका वह रूप दौना (सं॰ द्रोण ) कहाता है। इसे ही माँट में पतोखा । श्रीर सादाबाद में पतउत्रा भी बोलते हैं। एक सी दोनों की एक गड्डी श्रीर २०० पत्तलों का एक गट्ठा होता है। वड़ा गट्ठर जिसमें २५ गट्ठे होते हैं, एक श्रोरा कहाता है।

हवन में घी की आहौती (बै॰ सं॰ आहुति) डालने के लिए लकड़ी के एक सिरे पर वमचानुमा आम का पत्ता बाँध लेते हैं, उसे सुरवा (सं॰ सुवा) कहते हैं। कथा के समय या पुत्र के द्र्रोन (सं॰ द्शोत्थान) पर अथवा ब्याह में द्रवाने पर एक रस्ती में आम के कई पत्ते लगाकर बाँध दिये जाते हैं, उन्हें वन्दनवार कहते हैं। पूजा के लिए जिस पत्ते में फूल ले जाते हैं, उसे पुड़िया या पतीनी कहते हैं। दरवाने के ऊपर जब अर्डचन्द्राकार रूप में पत्ते लगा दिये जाते हैं, तब वह बाँधाव तोरन (सं॰ तोरण) कहाता है। यदि आम की तीन-चार डालियाँ एक जगह करके रस्ती में बाँधकर दरवाने या छत्त में लटका दी जाती हैं, तो उन्हें मरौना कहते हैं। त॰ सिकंदराराऊ और सोरों में उन्हें सुवना (शोभनक) भी बोलते हैं। कथा या पूजा के समय काठ की चौकी के चारों पायों पर केले के पत्ते वाँधकर किर उन चारो पत्तों के सिरों को मिलाकर ऊपर बाँध देते हैं। केलों का यह बाँधाव मराइप या मड़उआ (हाथ॰ में) कहाता है। कभी-कभी पंडित अपने जिजमान (सं॰ यजमान) के हाथ में एक आम का पत्ता दे देते हैं और उससे देव-विशेष के लिए जल छुड़वाते हैं, तब वह पत्ता अर्घनी (सं॰ अर्घिला) कहलाता है। जिस पत्ते से पंडित या परोइत (सं॰ परोहित) जिजमान को पूजा के समय जल पिलाते हैं, वह पत्ता अर्घोनी (सं॰ आ्राचमनी) कहाता है।

§३२७—िस्रयाँ रही (पुराने कागज) इकट्टी करके उन्हें पानी में गला देती हैं। जब कागज गलकर कुटने के योग्य हो जाते हैं, तब उन्हें पनपना कहते हैं। पनपनों को एक स्रोखली में



(रेखा-चित्र ११३ से ११७ तक)

धनकुटे (मूसल) से क्ट लिया जाता है। सिल पर पनपनों का कुटा हुआ रूप लुगदा या लुगदी

ऋक० १०।१०१।७

"द्रोगं द्रममयं भवति"

सं० डा० लक्ष्मणस्वरूप, यास्ककृत निवप्रुसमन्वित निरुक्त, नैगमकांड,

श्रध्याय ५, खंड २७, ५० १०७।

<sup>२</sup> "वारक वह मुख आनि दिखावहु दुहि पय पिवत पत्र्सी ।"

सूरसागर, ना० प्र० सभा, १०।३५५७

९ "द्रोणाहावमवतमश्मचक्रमं सत्रकोशं सिंचतानृपाणाम्"

कहाता है। किसी गागर या मल्ले (सं॰ मल्लक) को श्रोंधा रखकर उसके ऊपर लुगदी को ल्हेसते जाते हैं। गागर के पैंदे श्रीर पेट पर लुगदी को पूरी तरस ल्हेसकर हाथ से धीरे-धीरे थपथपा देते हैं। सुखाने के बाद उस पर से उतार लेते हैं। लुगदी से बना हुश्रा वह वर्तन उला (सं॰ डल्लक), उला, उल्ला या उलरिया कहाता है।

## अध्याय ५

# वर्तन रखने के आधार और काठ की बनी हुई अन्य वस्तुएँ

\$2२ मिटी और ईटों से बना हुआ छोटा-सा खम्म, जिस पर पानी के घड़े रख दिये जाते हैं, मठौना या मठौटा कहाता है। यदि मटोटा ऊँचाई में कम और चौड़ाई में अधिक हो तो उसे घलथरी या पनथलो (कासगंत्र में) कहते हैं। यदि ऊँची और लम्बी-सी चौतरी पर वर्तन रखे जायँ तो उसे चसेंड़ी कहते हैं। ऊँची तथा गोल चौतरी थमेंड़ी या थमेंरी कहाती है।

काठ का एक चीखटा जो दीवाल में गड़ा रहता है श्रीर जिस पर पानी के वर्तन रखे जाते हैं, पढ़ेंनी या पढ़ेंली कहाता है। इसे माँट में बड़ोंची (सं॰ घट + मंचिका > घड़ोंची > घनोंची) श्रीर सादाबाद में घनोंची कहते हैं।

एक गोल काठ जो बीच में खाली होता है और जिसमें नीचे तीन या चार लकड़ी के पाये लगा दिये जाते हैं, टिकडी या टिखडी (सं० त्रिकाण्डिका) कहाता है। गड्देदार और आयताकार तखते में तीन पाये लगा दिये जाते हैं, तो वह तिपाई कहाती है। तिपाई और टिखटी घड़े रखने के काम आती है। इसे टेकनी या सधैनी भी कहते हैं।

देहातों में चौपाल पर एक बड़ा तख्त पड़ा रहता है, जिसे कठमाँचा कहते हैं। उसके पारे टापदार बनते हैं। पार्यों के कोनों पर जो कीलें जड़ी जाती हैं वे कोनिया कहाती हैं। लकड़ी के तख्तों पर जड़ो जानेवाली कीलों को बताशेदार कीलें कहते हैं।

लोहे, पीतल श्रादि के वर्तन रखने के लिए एक कँचा-सा तख्ता काम में श्राता है, उसे पद्धा (सं० पट्टक) या पटा कहते हैं। यदि पट्टे की चौड़ाई कम हो श्रीर लम्बाई श्रिषक हो, तो उसे पद्धली या पटिलया कहते हैं। कूले की रस्ती में लगाने की खाँचदार लकड़ी भी पद्धली ही कहाती है। विल्लो पर पड़े हुए दुहरे कूले 'हिंडोले' कहाते हैं।

चार पायों की छोटी-छी चौकोर मेंचिया चौकी (सं॰ चतुरिकका > चउक्किया > चउक्की > चौकी) कहाती है। इस पर भी वर्तन रक्खे जाते हैं। बहुत बड़ी ग्रीर ऊँची चौकी तखत (ग्र॰ तथा फा॰ तख़्त—स्टाइन॰) कहाती है। तख्त के पाये ऊँचे नीचे हों, तो उनके नीचे ईंट-पत्थर का एक दुकड़ा लगा दिया जाता है, उसे उटेटा (कोल, हाथ॰ में) या टिकेटा (मांट में) कहते हैं।

स्वाट, खटोला, चौकी, तखत, पट्टा, टिखटी ग्रादि वस्तुग्रों को सामृहिक रूप में 'भाजर' कहते हैं।

\$२२६—काठ की वस्तुश्रों में जो चीके के काम श्राती हैं, उनमें चकरा, वेलन श्रीर कठपरिया बहुत प्रचलित हैं। पानी के घड़ों के मुँह ढकने के लिए काठ के बने गील ढकने (ढक्कन) कठपरिया कहाते हैं।

काठ के दो पल्लों से बनी हुई एक वस्तु होती है, जिसके दोनों पल्लों के बीच में नीबू ग्रादि को स्वकर रस निचोड़ा जाता है; उसे निब्बूनिचोड़ कहते हैं। काठ की चौड़ी पटली पर एक लोहें का सरीता लगाया जाता है। उससे ग्रामों को ग्रचार के लिए फाइते हैं। वह श्रमसरीता कहाता है। हुई (सं॰ हिस्ता), मिर्च ग्रादि कूटने के लिए लोहें का गहरा खरल होता है, जिसमें एक मूसली भी होती है, उसे इमामदस्ता (फा॰ हावनदस्ता) कहते हैं। नाव को शक्ल का पत्थर का बना हुग्रा खरल ग्रोर छोटी मूसली 'खल्लरवट्टा' कहे जाते हैं।

सावन के महीने में वालक जिन काठ की वस्तुश्रों से लेलते हैं, उनमें चकई (सं॰ चिक्रका) या चकती श्रीर लहटू या भोरा (स॰ श्रमरक) श्रिक प्रचितत है। चकई जिस डोरी पर घूमती है, श्रयीत् श्राती जाती है, वह चकडोरों कहताती है। एहेंटू या लट्टू की डोरी लटडोर या डोर कहाती है। भौरे के घूमने पर जो श्रावाज निकलती है, उसे 'बुन्न, या 'मुन्न' कहते हैं। जब भौरा इतने जोर से घूमता है कि उसका घूमना दिखाई नहीं देता, तब उसे तायभरना या ताव भरना कहते हैं। यदि एक जगह ही भौरा ताय (ताव) भर रहा हो, तो वह 'सोया हुआ' कहाता है।

भादों उतरती द्वादशी (इन्द्र द्वादशी) को चटसारों में पढ़ानेवाले अध्यापक विद्यार्थियों को लेकर उनके घर जाते हैं और उनके माता-पिताओं से दिल्लिणा लेते हैं। उस समय विद्यार्थी छोटी-छोटी काठ की इंडियो के जोड़े बजाते हैं और चोपई (पन्द्रह मात्रा का एक छन्द) गाते हैं। वे छोटे-छोटे इंडे चट्टा कहाते हैं। वे चोरदयाँ 'चट्टा-चोपई' कहाती हैं। उस समय सब छात्रों को छुछ मीठा भी दिया जाता है, उसे मिठाई या सिन्नों (फ़ा॰ शीरीन—स्टाइन॰) कहते हैं।

सींकों से बनी हुई जुट्टो, जो मकान काइने के काम त्राती है, बुहारी सोहनी, (सरैती त्रीर सुनैत खिलहान में ) त्रीर काड़ू कहाती है। हेमचन्द्र ने 'बोहारी' शब्द (देशी नाममाला ६।६७) देश्य माना है।

## अध्याय ६

चौके तथा अन्य गृह-कार्य में काम आनेवाले धातु के वर्तन

\$30—चूटहे की आग ठीक करने की चस्तुएँ—चिमटा या चीमटा लोहे का होता है। इसके दोनों पाते (पत्ता) आग की कंडी या आँगार (सं॰ आंगार) को पकड़ने में काम आते हैं। लोहे या काठ की पोली नली-सी होती है, जिससे चूल्हे की आग फूँक मारकर जलाई जाती है, फूँकनी, फुकनी या फुकना कहाती है।

९ ''व्रज-लरिकन सँग खेजत डोलत, हाथ निये चकडोरि।.

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना॰ प्र० समा, १०१६७०

\$338—रोटी सेंकने में काम आनेवाली वस्तुएँ—लोहे अथवा पीतल की एक वस्तु, जिससे तवे की रोटी पलटो जाती है, वेलचा, पल्टा (सं० प्रलोटक) या पिल्ट्या कहाती है। उसकी डाँड़ी के आगे लगा हुआ पत्ता कुछ-कुछ अर्द्धचन्द्राकार होता है। यदि पत्ता विलकुल गोल होता है, तो उसे कच्छू, करछुल, करछुला या करछुली कहते हैं। हेमचन्द्र ने इसके लिए 'कडच्छू' (दे० ना० मा०, २१७) शब्द लिखा है।



#### [रेखा-चित्र ११६]

\$222—पूरी, परामठे श्रीर सेव वनाने में काम श्रानेवाली वस्तुएँ—परामठों को पत्टा श्रीर टिक्कर भी कहते हैं। ये तये (तवे) पर सिकते हैं। चम्मच या चमचिया से घी लगाया जाता है। पूरियाँ (पूड़ियाँ) कर्हैया (कढ़ाई) में सिकती हैं। सिकी हुई पूड़ियाँ परछा या पच्छा, परिख्या या पिच्छया में से पौइना (हत्या) या पौनियाँ से कर्हैया (कढ़ाई) से बाहर निकाल ली जाती हैं। बहुत बड़ी कढ़ाई को पच्छा कहते हैं।

काठ की दो डंडियों के बीच में लोहे की चौड़ी एक छेददार पत्ती लगी रहती है। उसे छुँदना कहते हैं। उसमें सेच छाँटे जाते हैं। जिस घी और तेल में पूरी-कचौड़ी सिक चुकती है और फिर जो कदाई में बच रहता है, वह ढँढ़ेल कहाता है। टँढ़ेल को कदाई से निकालने के लिए डोई काम में आती है। एक काठ के डंडे में एक कटोरी को कील से ठोक दिया जाता है। उस कटोरी को डोई कहते हैं। यदि कटोरा लगा दिया गया हो तो वह डोआ कहाता है। "दारुहस्त" अर्थात् लकड़ी को चमची के अर्थ में देशी नाममाला (४।११) में "डोओ" शब्द लिखा है।

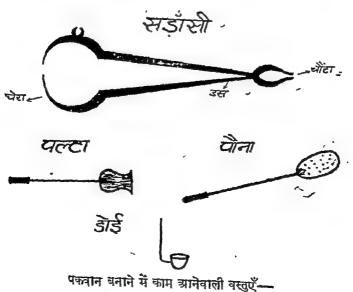

पकतान बनाने में काम ग्रानेवाली वस्तुएँ— (रेखा-चित्र १२० से १२२ तक) \$334—दाल-साग में काम आनेवाले वर्तन—स्नियाँ जिन वर्तनों में साग-दाल राँधती (सं० रन्ध् = राँधता, पकाना) हैं, वे वर्तन पीतल, कसकुट (भरत) और सिलवर आदि के होते हैं। उनमें बदुला, कसेंड़ा (सं० कंस + भांडक) बटलोई, पतीली (सं० पातिली), देगची (फा० देगचा शब्द का स्त्रीलिंग) आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। लोहे की सँड़ासी (सं० संदंशिका> प्रा० संडासिआ > संडासी > सँड़ासी) गर्म पतीली उतारने में काम आती है। लोहे या पीतल की छेददार एक वस्तु होती है, जिस पर गोला या लौका हरींथते हैं। वह विलइया, धीयाकस या कह कस कहाती है। विलइया पर किसी चीज को रगड़ना हरींथना कहलाता है।

\$338—म्राटा माँड़ने श्रीर रोटी रखने में काम श्रानेवाले वर्तन—परात, थारी या थरिया (सं० स्थालका>मा० थिल्लया>यरिया), तसला, थार (सं० स्थाल) श्रीर कटोर-दान । कटोरदान में दो पल्ले होते हैं। दोनों कटोरेनुमा पल्ले एक दूसरे में फूँस जाते हैं श्रीर जो वस्तु रखी जाती है, वह श्रन्दर वन्द हो जाती है।

\$३२५—दाल-साग के खाने में काम आनेवाले वर्तन—कटोरी, वेला या विलिया, छोला और कटोरा (सं॰ करोटि<sup>९</sup>, करोट, कटोर) विशेपतः काम आते हैं। वेले और छोले फूल (कॉसा<sup>२</sup>) के बने होते हैं।

§३३६—पानी पीने में काम आनेवाले वर्तन—मनुष्य प्रायः गिलास, लोटा या लुटिया और घएटी में पानी पीते हैं। छोटा और हलका लोटा घएटी कहाता है। लोटे को गड़ुआ और लुटिया को गड़ई भी कहते हैं। एक विशेष प्रकार का गिलास जिसका पेट पिचका होता है, कमएडल (सं० कमएडल) कहाता है। बालकों की छोटी टोटीदार घएटी या लुटिया नुतई कहाती है। प्राय: दो-तीन वर्ष के बच्चे तुतई में पानी पीते हैं।

§३३७—पानी भरने में काम श्रानेवाले वर्तन—ताँवे का टोंटीदार बड़ा लोटा गंगा-सागर कहाता है। पीतल का एक वर्तन जिसका पेट बहुत बड़ा श्रीर मुंह छोटा होता है, तौली कहाता है। ताँवे की तौली को तिमया कहते हैं। इसी से मिलते हुए वर्तन टोपिया, टोकनी टोकना (देशी टेोककण्श्र) कलसा श्रीर कलसिया हैं। ताँवे की बड़ी श्रीर ऊँची नाँद तमेंड़ी या तमेंड़ा कहाती है। पीतल की बड़ी नाँद को देग (फा॰ देग) कहते हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ी पतीली को देग ही कहते हैं।

चौड़े मुँह का पीतल का एक वर्तन जिसके किनारे कुछ मुड़े होते हैं, 'भगीना (सं०

<sup>ै</sup> कटोरा शब्द को ब्युत्पत्ति सं० करोट, कटोर या करोटि— तीनों से ही सम्भव है । मोनियर विलियम्स कोश श्रौर वाचस्पत्यबृहद्भिधान कोश में कटोर शब्द का अर्थ पात्र-विशेप लिखा है । कटोरा लिये हुए देवमूर्तियों के लिए "करोटिपाणिदेव" शब्द प्रयुक्त हुश्रा है । डा० प्रसन्नकुमार आचार्य द्वारा संपादित एनसाइक्जोपोडिया आफ हिन्दू श्राकिंटेक्चर (ए० १०३) में 'करोटि' शब्द का श्रर्थ वर्तन लिखा है ।

२ "न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वर्जयेत्"

<sup>—</sup>महाभारत, अनुशासन पर्वं, सातवलेकर संस्क०, १०४।६६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "कबीर तप्टा टोकणीं लीए फिरै सुभाइ।

<sup>-</sup>रामनाम चीन्हें नहीं पीतल ही के चाय ॥" कवीर ग्रन्थावली, काशी ना० प्र० सभा, चोंगक की ग्रंग, दो० ५।

भागद्रोग्। कहाता है। वह पानी भरने के काम आता है। प्राचीन संस्कृत में "भाग" का अर्थ था—"ग्रन्न का राजप्राह्म ग्रंग ग्रौर 'द्रोग्। शब्द का ग्रर्थ था—'नापने के काम श्रानेवाला एक लकड़ी का वर्तन।' (सं॰ भागद्रोग्।क>भागदोग्गग्र>भागग्रोनग्र>भगौना)।

कुछ छोटे वर्तन जो लोटे या वहे गिलास के वरावर होते हैं, टेनुत्रा ग्रीर वंटा कहाते हैं। चार वड़ी-वड़ी कटोरियाँ जिसमें जुड़ी रहती हैं, वह चौकड़ा कहाता है। एक हर्ष्यदार छोटा मगौना जिसमें द्रव पदार्थ बाहर निकलने के लिए एक नाली-सी वनी रहती है, रायतेदान कहाता है। इसे ही हाथरस में टेनी या टेनिया कहते हैं।

डोल ग्रौर चल्टी भी पानी के वर्तन हैं। इसके ग्रांतिरिक्त कनस्तर ग्रौर कोठी या ताश ( ड्राम नैसा लोहे का गोल ग्रौर गहरा वर्तन ) में भी पानी भर दिया जाता है। कनस्तर का ग्राधा भाग कट्टा या कट्टिया कहाता है। पीतल या ग्रम्य किसी धातु की वनी हुई एक तरह की दीवट,



(रेखा-चित्र १२३ से १२५ तक)

जिस पर रखकर प्राय: दीपक जलाया जाता है, पतीलसोख (फ़ा॰ फ़तीलसोज ॰) कहाती है। हाथ की पाँचों उँगलियों की मॉति पाँच ढंडियों में, जो एक ही मोटी ढंडी में से बनाई जाती है, एक कपड़ा लपेटा जाता है। उस कपड़े को पलींता (फ़ा॰ फ़लीता) कहते हैं। जिस चींक में पलीता लगाया जाता है, वह पंजी कहाती है।

## अध्याय ७

# धातु और लकड़ी के सन्दृक

§२२ः-— काठ की वनी हुई गोल ग्रौर ढक्कनदार वस्तु खिञ्चा कहाती है। डिञ्चे में

<sup>े</sup> डा॰ वासुदेवशरण अप्रवाल : इस हिन्दी शब्दों की निरुक्ति, हिन्दी श्रनुशीलन पत्रिका (त्रैमासिक), वर्ष ४, श्रंक ३, ए० ४।

स्टाइनगास 'फर्ताल्सोज' को श्रासी श्रीर फारसी दोनों भाषाओं का शब्द मानते हैं।
 पश्चिम इंगलिश डिक्शनरी, दितीय संस्कृ सन् १९३० पृ० ९०८।

कटोरदान की भाँति दो पल्ले होते हैं, जो त्रावश्यकतानुसार मिला दिये जाते हैं, त्रीर त्रालग हो जाते हैं, डिब्वे से छोटी **डिविया** होती है, जिसमें प्रायः स्त्रियाँ ईगुर-वेंदी ( विन्दी ) रखती हैं।

\$23&—वाँस या खज्र की बनी हुई गोल या आयताकार दो पल्लोंवाली मंजूपा पिटारी या पिटारा कहाती है। पिटारे बाँस की खपंचों (चिरे हुए बाँस के दुकड़े) या खज्र के पिलगों (पत्तों) से बनाये जाते हैं।

जब पिटारों में पकड़ने या लटकाने के लिए हत्ये लगा देते हैं, तब वे कॅंडिया कहाते हैं। काठ की खानेदार संदूकी जिसमें स्त्रियाँ श्रपने श्रंगार की वस्तुएँ रखती हैं, 'सिंगरीटी' कहाती है। इसे त० माँट में 'सुहोगिली' श्रीर त० सादाबाद में 'सोहिली' भी कहते हैं।

\$380—लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा बस्स, जिसमें गद्दा, रजाई दड़ी, लिहाफ आदि बड़े-बड़े कपड़े रखे जाते हैं, और जिसमें दो-दो कुन्दे और साँकरें जड़ी होती हैं, सिंदुका (अ०सन्दूक) कहलाता है। इससे छोटा सिंदुक या संदूक कहाता है। संदूक से छोटी सिंदुकिया या संदूकची होती है।

\$388 — लोहे की चहर के बने हुए संदूक वक्स (अँग॰ बैक्स) कहाते हैं। बहुत छोटा वक्स वकिसया कहाता है। वकिसया से कुछ बड़ा वक्स पेटी कहलाता है। इन सबमें एक ही साँकर-कुन्दा होता है ग्रीर पकड़ने के लिए कुन्दे के पास ही हत्था या कौंड़ा पड़ा रहता है, जिसे पकड़कर बक्स उठाया जाता है।

§३४२---जब वक्स आकार में काफी वड़ा होता है और उसमें दाई -बाई पखों में भी कौड़ों को जड़ दिया जाता है, तब वह टिरंक (अ॰ ट्रंक) कहाने लगता है।

# प्रकरण ११

# पहनाव-उढ़ावू, साज-सिंगार त्रौर खान-पान

#### अध्याय १

### पुरुपों के कपड़े

\$282—कपड़े के लिए जनपदीय बोली में प्रचलित शब्द लता (सं० लक्क-मो० वि०; फा० लत्ता-स्टाइन०) है। जो कपड़ा प्राय: रक्खा रहता है, अर्थात् जो विशेष अवसरो पर ही पहना जाता है, उसे धरऊ कहते हैं। प्रतिदिन पहना जानेवाला रोजनदार कहाता है। फटे-पुराने को गूदरा (गूदड़ा) या चीथरा (चीथड़ा) कहते हैं। गूदड़ों का ढेर गूदड़ कहाता है। किसी कपड़े का बहुत कम चौड़ा लेकिन अधिक लम्बा हुकड़ा चीर कहाता है। चौड़ी चीर पट्टी कहाती है। यारीर से उतारकर जो कपड़ा अलग कर दिया जाता है, तथा जिसे फिर नहीं पहना जाता, उसे उत्तरन कहते हैं। पुराना और फटा हुआ कपड़ा फटीचरा (सं० पटच्चर-अमर० राहा११५) कहाता है। एक प्रकार के मोटे कपड़े को गाढ़ा या गजी कहते हैं। एक का प्रकार बहुत मोटा कपड़ा सनी-चरा कहाता है। करड़ा फट जाने पर उसमें जो कत्तल लगाई जाती है, उसे थेगरी या पैवन्द कहते हैं। कठिन और आश्चर्यजनक कार्य करने के अर्थ में 'अम्बर में थेगरी लगाना' एक मुहाबरा मी प्रचलित है। कपड़े का एक टुकड़ा, जो एक-दो विलाइँद (बालिश्त) का हो, टूँक या टुकेला कहाता है।

\$288— सिर से पाँच तक पहने जानेवाले पाँच विशेष कपड़े पँचवसना था सिरोपा कहाते हैं। विवाह में भात ग्रादि के श्रवसर पर जब किसी को सिरोपा पहनाया जाता है, तब उसे पहरावनी कहते हैं। सिरोपे के कपड़ों में सिर की पाग (सिर पर वाँधा जानेवाला एक कपड़ा), श्राँगरखा (सं० श्रांगरज्ञक>श्राँगरखा = श्रवकन या कोट की तरह का एक वस्त्र), गले का खपट्टा, पाजामा (फा० पायजामा-स्टाइन०) श्रीर पटुका (कमर में वाँधने का एक कपड़ा) सम्मिलित हैं। पटुके को फेटा या कमरपेटा भी कहते हैं। स्त्रियों के एक लहेंगे श्रीर उसके साथ एक श्रोदनी को मिलाकर तीहर कहा जाता है। विवाह में लड़केवाला वरीपुरी (चढ़ावा) के समय एक बढ़िया तीहर चढ़ाता है, जो प्रायः प्रदर्शन के लिए ही रक्खी जाती है, उसे दिखाये की तीहर कहते हैं। उसे व्याहुली (नविवाहिता लड़की) विदा के समय पहनती नहीं, विल्क साथ में वक्स के श्रान्दर रख दी जाती है। जब सुन्दर तथा स्वस्थ मनुष्य किसी काम-धन्ये को नहीं करता, केवल वैटा ही रहता है; तब उसके लिए 'दिखाये की तीहर' मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। पाग (पकड़ी) श्रीर खुपट्टे को मिलाकर वागा कहते हैं। स्रदास ने 'वगा' श्रीर सेनापित ने 'वागा' श्रवह

'पंचरुक्मा पंचनवानि वस्त्रा पंचासमै धेनवः कामदुघा भवन्ति ।'

<sup>े</sup> श्रथर्ववेद में पँचवसना देने का उल्लेख है—

<sup>---</sup> श्रथर्व ० ९।५।२५

र 'दियो सिरपाव नृपराव नै महर की श्राषु पहिरावने सब दिखाये।'

<sup>—</sup>स्रसागर, काशी नागरीयचारियी सभा, १०१५८७ 'देके सिरपाउ तौ हरामें बाँधि राखिए।'

<sup>-</sup> उमाशंकर शुक्ल (संपादक) : सेनापति कृत कवित्तरत्नाकर, तरंग १, छंद ।७८।

<sup>3 &#</sup>x27;माथे के चढ़ाइ लीनों लाल को बगा।' स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०|३९

४ 'बागौ निसिवासर सुधारत हो सेनापति।'

<sup>—</sup>उमाशंकर शुक्छ (सं॰) : सेनापतिकृत कवित्तरत्नाकर, २।७२

का प्रयोग किया है। ज्याह में दूल्हे के म्हौर (सं॰ मुकुट > मउर > मीर > महीर) की याग के ऊपर जो एक लाल पट्टी बँधती है, उसे पेचों कहते हैं। पेचों की लपेट पेच कहाती है। अचकन-जैसा लम्बा और दीला बस्न जिसे दूल्हा विवाह में पहनता है, जामा, भगा या चोला कहाता है। जामे के ऊपर कमर में एक पीले रंग का फेंटा बाँधा जाता है, जिसे पीरिया कहते हैं। पीरिये को दूल्हे के कन्ये पर या गले में भी डाल देते हैं। पीरिये के एक ठोक (एक कोने का सिरा) पर एक लम्बी लाल पट्टी बाँध दी जाती है, जिसे चीरा कहते हैं। ३-४ हाथ लम्बा एक कपड़ा जो हाथ-मुँह पोंछने के काम आता है, अँगीछा (सं॰ अंग में मोड्यू = रगड़ना) कहाता है।

\$284—सिर के कपड़े—ग्राठ-दस गज लम्बा कपड़ा, जो सिर पर बाँधा जाता है, साफा, स्वाफा, मुड़ाइसा, मुड़ासा (सं॰ मुगडवासक) या हिमामा (ग्र॰ इमामा-स्टाइन॰) कहाता है। मुड़ासे का पना या वर (ग्रर्ज = चौड़ाई) पगड़ी के वर से बहुत बड़ा होता है। टोपे-टोपियाँ भी सिर के ही कपड़े हैं। एक टोपा, जो कानों को दक लेता है ग्रौर जिसकी दाई-बाई पट्टियाँ कानों पर होती हुई गले के नीचे घुगड़ी द्वारा मिला दी जाती हैं, कंटोपा कहाता है। घुगड़ी जिस गोल छेद में प्रविष्ट की जाती है, उसे नक्की कहते हैं। बालकों की छोटी गोल टोपी फुलहुइया (फा॰ कुलाह-स्टाइन॰) कहाती है। टोपी के ग्रथ में स्रदास ने 'कुल ही' या प्रवेद का प्रयोग किया है।

\$282—धड़ पर पहने जानेवाले सिले हुए कपड़े—एक प्रकार का सिला हुम्रा कपड़ा, जो बन्द गले के कोट की भाँति नीचा होता है, म्रचकन (सं० कंचुक >प्रा० ग्रंचुक-हिं० श० सा०) कहाता है। अपकन से मिलते-जुलते एक कपड़े को चपकन (क्षा० चपकन-स्टाइन०) कहते हैं। शरीर में ढीला-ढाला ग्रोर चपकन की तरह नीचा एक कपड़ा फ्रॅगरखा (सं० ग्रंगरक्क) कहाता है। ग्रँगरखा नीचाई में घुटनों से नीचे तक होता है। इसके दाहिने पर्त का रूपरी भाग इस तरह गोलाई में काटा जाता है कि उसको पहननेवाले ग्रादमी का दाहिना स्तन चमकता रहता है। ग्रँगरखे दुपोस्ते (दुहरे पर्त के) ग्रीर कईदार भी बनते हैं। एक प्रकार से कईदार ग्रँगरखे को किसान का चैस्टर समिक्स । ग्रँगरखे में बटन नहीं लगते; उनके स्थान पर प्रायः ग्राठ तिनयाँ (कपड़े से बनाई हुई डोरियाँ-सी) टाँकी जाती हैं। ग्रॅगरखा दो प्रकार का होता है—(१) स्त्रिकलिया (सं० पट्>प्रा० छ + सं० कलिका = ६ कलियोंवाला) (२) चौकलिया (सं० चतुक्कलिक)।

श्रचकननुमा ढीला कपड़ा, जिस पर सोने के सलमे-सितारे जड़े रहते हैं, पिसवाज ( का॰ पेरावाज-स्टाइन॰) कहाता है। इसे प्राय: ब्याह में वरने ( दूल्हा ) को पहनाते हैं। कारचीवी

<sup>े</sup> ढा॰ सुनीतिकुमार चाहुज्यां : भारतीय श्रार्यभाषा श्रीर हिन्दी, ए० १००।

२ 'पूरी गजगति वरदार है सरस श्रति।'

<sup>—</sup>सेनापति : कवित्तरत्नाकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, हिन्दी परिपट्, तरंग १, छंद १७।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 'कुलही उसति सिर स्यामसुँदर के बहुविधि सुरँग वनाई।'

<sup>—</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० समा, स्कंघ १०। पद १०८।

र श्रॅगरखे की भाँति का एक वस्त्र 'कंजुक' कहाता था। विक्रम की ६-७ वीं शतार्टिं में राजाओं के शन्तःपुर में रहनेवाले कंजुकी 'कंजुक' पहनते थे। हर्प ने रत्नावली में लिखा है कि—'राजा उदयन के शन्तःपुर में रहनेवाले कंजुकी के कंजुक में एक बौने (गष्टा श्रादमी) ने वन्दर के डर से श्रपने को छिपा लिया था। उदाहरण—

<sup>&#</sup>x27;ग्रन्तः कंचुकिकंचुकस्य विश्वति त्रासाद्यं वामनः।'

<sup>--</sup> हर्प : रत्नावली, निर्णयसागर प्रेस, चतुर्थ संस्क० श्रंक २, दलोक ३।

या कसीदे के काम के लिए ऋग्वेद में 'पेशस्' (श्रेष्ठं व: पेशो श्रिषिधायि दर्शतं-ऋक्० ४।३६।७) सन्द श्राया है। प्राचीन काल में कदाई के सीधे तार (ऊपर के धागे) 'प्रवयण' श्रीर उल्टे तार (नीचे के धागे) 'श्रवप्रजन' कहलाते थे। ऐतरेय ब्राह्मण् में 'श्रवप्रजन' शब्द का उल्लेख़ किया गया है।

रुईदार दीला श्रॅगरखा-सा जिसमें वाँहें नहीं होतीं 'धगला' कहाता है। इसे साधु-संन्यासी श्रिथिक पहनते हैं।

\$289—श्रॅगरखे से छोटी श्रॅगरखी होती है, जिसे मिर्जई भी कहते हैं। इसकी नीचाई घुटनों से ऊपर जॉघों तक ही होती है। मिर्जई का पेस (सामने का भाग) दो पतों का होता है। पतों का उपरी भाग चोली; श्रोर टूँड़ी (नाभि) से नीचे का भाग घर कहाता है। घर में लगे हुए कपड़े के पर्त कली कहाते हैं। मिर्जई के सामने में दो कलियाँ होती हैं। बाँहों को 'श्रास्तीन' भी कहते हैं। श्रास्तीन के किनारे को महोरी कहते हैं। बगल के नीचे एक तिखुंटा कपड़ा लगाया जाता है, जिसे बगल कहते हैं। बगलों के ऊपर का भाग जो बाँह श्रीर कन्धे के बीच में होता है कोठा या मुद्दा कहाता है। मिर्जई के पीछे का भाग पींठ या पछेती कहाता है।

§३४८—यदि ग्रॅंगरखी की नीचाई कम हो ग्रार्थात् उसका घेर चूतड़ को न ढक सके, तो उसे चुतरकटी श्रॅंगरखी कहते हैं। श्रॅंगरखी या मिर्जई में छाती का दाहिना भाग कुछ-कुछ चमकता रहता है, जैसा कि श्रॅंगरखे में चमकता है।

मिर्जंई से मिलता-जुलता एक कपड़ा चगलचन्दी कहाता है। इसमें भी मिर्जंई की भाँति द्र तिनयाँ होती हैं, लेकिन बटन छोर काज नहीं होते। बगलबन्दी को किसान का देशी डबलब्रेस्ट कोट समिक्तए, जिसमें तिनयाँ होती हैं छोर उन्हीं में गाँठ लगाकर बायें पर्त पर दाहिना पर्त बिठा दिया जाता है। कपड़े की बहुत पतली चीर, जिसे लम्बाई में दुहरी मोड़कर सिलाई कर देते हैं तनी कहाती है। दो तिनयों में जो जल्दी खुल जानेवाली गाँठ लगती है, उसे सरकफूँद कहते हैं। तनी को सिरा खींच देने पर गाँठ तुरन्त खुल जाती है। बगलबन्दी के छन्दरवाले पर्त में एक जैव ( छ० जेव ) भी लगाई जाती है।

\$388—बन्चे की एक तरह की गोल टोपी, जिसमें चार या छः पट्टियाँ लगती हैं, चौंतनी कहाती हैं। कुरतेनुमा एक कपड़ा, जिसे छोटे-छोटे बन्चे पहनते हैं, भगुला या भगुली कहाता है। भगुले के गले के आगे एक चौड़ी पट्टी भी ऊपर से बॉधी जाती है, जिसे गरोंट कहते हैं। बन्चे की लार गरोंट पर ही गिरती रहती है। जन्मोत्सव पर छठी के दिन बन्चे की फूफी (ब्आ) एक प्रकार का कुरता, अपने भतीने को पहनाती है, जो छट्ट्रकरी कहाता है। दूल्हे को व्याह में अचकन जैसा एक कपड़ा पहनाया जाता है, जिसे भगा कहते हैं। एक प्रकार से भगुला भगें का वेटा है, जो बाप की होर (छिन) और उनहार (आकृति) पर ही होता है। दूल्हा जब व्याहने के लिए घर से चलता है, तब उस लोकाचार को निकरौसी या सेकोंड़ा कहते हैं। निकरौसी पर दूल्हे को भगा पहनाया जाता है।

§३५० - जनपदीय बोली में कुरते को 'कुस्ता' श्रौर |कभीज को 'कमीच' (श्र० कमीस-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'त्रानॅंदमगन राम गुन गावै दुख-सँताप की काटि तनी ।'

<sup>---</sup> सुरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा १।३९ |

र 'क्रीनीय भगालि तामें कंचन-तगा।' -वहीं, १०।३९

<sup>3 &#</sup>x27;लाल बधाई पाऊँ लाल की भागा।' —वही, १०।३९

स्टाइन०) भी कहते हैं। कुरते दो प्रकार के होते हैं—(१) कलीदार (२) कलकतिया। कलीदार में वगल से नीचे की ख्रोर किलयाँ पड़ती हैं ख्रीर वह आकार में वड़ा तथा ढीला-ढाला होता है। कलकतिया देह से चिपटा हुआ-सा रहता है और वॉहें ऊपर से नीचे की ओर संकोच होती चली जाती हैं। कमीज के त्राकार का एक छोटा कपड़ा कुरती (फा॰ कुरती १-स्टाइन॰) कहाता है। कत्तीदार कुरते के चेर में चार कलियाँ पड़ती हैं। पट्टी का एक जोड़, जो ऊपर कम श्रीर नीचे ग्रिधिक होता है, कली कहाता है। बारीक मलमल के कपड़े के कलीदार कुरते प्राय: गर्मियों में पहने जाते हैं। इनकी कलियों की सिलाई गोल दर्ज (गोल किनारी की सिलाई) की होती है। सामने और पीठ के घेर के किनारों पर तुरपाई (कपड़े के किनारों को मोड़कर और ऊपरी तया निचले पर्त को लेते हुए जो सिलाई की जाती है, उसे तुरपाई या तुरपन कहते हैं) की जाती है। जिस सिलाई में तुरपन की चौड़ी पत्ती-सी बनती है, वह अमलपत्ती की सिलाई कहाती है। अमलपत्ती से भी अधिक चौड़ी सीमन (सिलाई) चौरा कही जाती है। कुरते के दायें बायें खुले हुए भाग चाक कहाते हैं। चाकों के ऊपरी भाग में भी अमलपत्ती की सिलाई होती है। यदि कुरता फट जाता है तो फटे हुए भाग के दोनों किनारे मिलाकर जब मुई से सिलाई की जाती है, तव उस किया को 'फोंक भरना' कहते हैं। वह भाग, जो फट जाता है, फोंक या खींप कहाता है। हाथ की सिमाई (सिलाई) में पाँच काम मुख्य हैं—(१) लंगर (लम्बे लम्बे टॉकी की कर्नी सिलाई) (२) फींक (३) अमलपत्ती (४) गोलदर्ज (५) तुरपाई। मशीन की सिलाई विखया कहाती है। जब खोता (फटा हुन्ना हिस्सा) उसी कपड़े से मिलते-जुलते डोरे की पूर्कर भर दिया जाता है, तब उसे 'रफू' कहते हैं। रफू का काम करनेवाला कारीगर रफूगर कहाता है। फोंक के दोनों पर्व मिलाकर जब एक साथ फन्दे डालते हुए उठी हुई किनारी की माँति सिये जाते हैं, तब उस किया को गोंठना कहते हैं। प्राय: सल्लो (अनाड़ी ग्रौर अनभिश) बङ्झरवानी (स्त्री) कपड़े की फोंक को गोंठ लिया करती है।

कुरते प्रायः मलमल, डोरिया, गजी, गाढ़ा, खद्दर, रेशम, टसर श्रीर पौपलेन स्नादि कपड़ों के बनते हैं। एक प्रकार की घास से बने हुए कपड़े के लिये श्रयवंवेद (१८।४।३१) में 'तार्प' शब्द श्राया है। डा० सरकार ने 'टसर' से 'तार्प' की तुलना की हैं।

कलकितये कुरते में किलयाँ नहीं पड़तीं। उसका घर कम होता है। उसकी बगलों में चौवगले (वगलों में लगनेवाली चौखूँटी पट्टी) नहीं डाले जाते। कलीदार कुरते में चौवगले डाले जाते हैं। किसी कपड़े में सिलाई की खराबी से यदि कहीं सिकुड़न ग्रार्थात् सलयट पड़ने लगती है, तो उसे भोल कहते हैं। यह कपड़े की सिलाई का दोप या बुटि मानी जाती है। स्रदास ने 'भील' शब्द का प्रयोग कभी या खोट के ग्रार्थ में किया है। कुरतों में गले कई तरह के होते हैं। सामने का गला पेसगला; बगल के पास का बगली कहाता है। निसके कन्धे पर धुंडियाँ लगती हैं, उसे हँसुिलया गला कहते हैं। पेस-गले में प्राय: काज ग्रीर बटन लगते हैं। रोष ग्रान्य प्रकार के गलों में कपड़े की धुंटी ग्रीर डोरे की फन्देदार नक्की से ही काम हो जाता है।

पेस-गले में नीचे का पर्त, जिसमें बटन लगे रहते हैं, चटनटेक कहाता है। ऊपर की काजवाली पट्टी काजपट्टी कहाती है। गले के नीचे का हिस्सा गरा या गरेवान (फा॰ गिरीवान

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> एफ० स्टाइनगास : पश्चियन-इँगलिश डिक्शनर्रा, द्वितीय संस्करण, पृ० १०२१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> **बा**॰ मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय चेशभूषा, पृ० १४ ।

<sup>3</sup> कैपों तुम पायन प्रमु नाहीं, के कबु मोमें भोली ।

<sup>-</sup>स्रसागर, काशी नागरीप्रचारिखी समा, १।१३६

स्टाइन०) कहाता है। गरेवान के नीचे कपड़े की एक छोटी-सी पट्टी लगी रहती है, जो ताबीज (ग्र० ताबीज) कहाती है। तिकोने ताबीज को तिखूँटिया श्रौर चौकोने को चौखूँटिया कहते हैं। कलीदार कुरते में तिखूँटिया श्रौर कलकतिये कुरते में चौखूँटिया ताबीज लगता है। काज बनाते समय दर्जी जो डोरे का फन्दा डालता है, वह श्राँट कहाता है।

याघी बाँहों की कम नीची कमीज कटा कहाती है। कट्टे के घर की नीचाई कमर से कुछ नीचे तक होती है। कट्टे का घर और गला कुरते के घर और गले से मिलता-जुलता होता है। कुरता हमारा प्राचीन पहनावा है। इसका उल्लेख लियेन के संस्कृत-चीनी कोश (पृ० ७८५-७६४) में हुआ है। एक चीनी शब्द "चान-का" है जिसका पर्यायवाची शब्द "कुरतउ" लिखा गया है—(बागची, द्रलेक्सीक संस्कृत शिनुआ, भाग २, पृ० ३५७, पेरिस १६२७)। पुर्तगाली भागा में एक शब्द 'कुरता-कवाया' है। इससे भी 'कुरता' शब्द का साम्य स्थापित किया जाता है । टर्नर और स्टाइनगास 'कुरता' शब्द को फारसी भागा का मानते हैं। हिन्दी शब्दसागर में इसे तुर्की माना गया है। कुरतों या कमीजों में जो कपड़ा, गले के चारों और पट्टी के रूप में लगता है, वह गरीटी कहाता है। यह अँगरेजी शब्द 'कीलर' के लिए प्रचलित जनपदीय शब्द है। कमीज या कुरते की वाँह या आस्तीन (फा० आस्तीन = बाँह) के आगे किनारे की पट्टी बहोलटी कहाती है। नाप की अपेचा बड़ी आस्तीनें वन जाने पर उन्हें बीच में कुछ मोड़कर सी देते हैं। वह मुड़ा हुआ भाग मुरकान या मुरकान कहाता है। कुरते की बाहों के अप भाग को "बहोल" कहते हैं।

\$24१—ग्राजकल की फैरान में जो रूप 'जवाहरकट' का है ठीक उसी प्रकार का एक कपड़ा फत्री या सल्का कहलाता है। सल्के में बाँहें होती हैं और सामने में दो परत (पर्त) होते हैं। यह प्रायः दुहरे कपड़े का बनता है। दुहरे कपड़े से तात्पर्य यह है कि इसमें नीचे अस्तर (नीचे लगने वाला कपड़ा) लगता है। अस्तर वाला सल्का दुपोस्ता सल्का कहाता है। बिना बाँहों के सल्के को वंडी कह देते हैं। जनाने सल्के के पेस (सामना) में दो भाग होते हैं। जपर का भाग सीना और नीचे का पेटी कहाता है। पेटी नाम का भाग पेट को दकता है। कपड़े की नाप को नपाना कहते हैं। जनाने सल्के में सीने का नपाना पेटी से कुछ सिजल (अधिक) रखा जाता है।

पानदार या गोल गले वाला एक कपड़ा विनयान कहाता है। इसमें वटन नहीं लगते, लेकिन कन्धों पर घुण्डियाँ लग जाती हैं। विना आस्तीनों की विनयान कट्टी कहाती है। सेंडो विनयान की भाँति सिली हुई विना वाहों की विनयान को आधकट्टी कहते हैं।

§३५२—कमर से नीचे पहने जानेवाले कपड़े—कुछ कपड़े, जिसमें तिनयाँ शौर पिट्टियाँ लगती हैं शौर जो सामने के भाग शौर नितम्ब भाग को दक लेते हैं, कच्छा, लँगोट, लुंगी शौर कमाली कहाते हैं। प्राय: पहलवान अर्थात् मल्ल लँगोट बाँधकर महाई (पहलवानी) करते हैं। कुछ लोग गुप्तांगों को दकने के लिए कमर शौर सामने के भाग में दो पट्टियाँ बाँधते हैं; उन्हें लँगोटी या कोपीन (सं० कौपीन) कहते हैं। एक वस्न, जिसके पायचे शुटनो तक होते हैं, सुटन्ना

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> डा॰ मोतीचन्द्रः प्राचीन भारतीय वेशमूपा, पृ० १७८ ।

र धारत घरा पे ना उदार अति आदर सीं, सारत बहोलिन जो श्राँस-श्रधिकाई है।"

<sup>--</sup>जगन्नाथदास रत्नाकर : रत्नाकर पहला भाग, उद्धव-शतक, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा, तीसरा संस्करण, सं० २००३, कवित्त संख्या १०८, ए० १५५ ।

कहाता है। यह किसान का देशी नेकर है। घुटन्ने से छोटा एक वस्न जो प्रायः लँगोट के जगर पहिना जाता है, जाँगिया या जाँघिया कहाता है।

\$343—बुटने के पायंचों से बड़े पायंचोंवाला एक वस्त्र पाजामा (फा॰पायजामा), पजामा, पजामा या सृतना (सं॰ स्वस्थान > मृत्यन > मृथान > स्थन > स्थना > स्त्ना) कहाता है। बाल ने हर्पनित में 'स्वस्थान ' ग्रीर स्रदास ने स्रसागर में स्थन ' शब्दों का उल्लेख किया है। दीला ग्रीर बहुत चौडी म्हीरियों का पाजामा स्वृस्ता, खुसन्ना या गरारेदार पाजामा कहाता है। तंग पाजामा चूड़ीदार या ग्रीरेची कहाता है। चूड़ीदार के पायँचे बहुत तंग ग्रीर लम्बे होते हैं। उनमें पहनने के समय बहुत सी सलबर्टे-सी पड़ जाती हैं जो चूड़ियाँ कहाती हैं। मामृली चौड़े पायँचों का एक मध्यवतों पाजामा ग्रालीगढ़ी कहाता है। ग्रालीगढ़ी पाजामा ग्रालीगढ़ के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में पहनते हैं। यह चूड़ीदार की भाँति पिंडलियों पर कसा हुग्रा ग्रीर चिपटा हुग्रा नहीं रहता।

\$342—ग्राधी घोती के बराबर एक कपड़ा, जिसे प्राय: मुसलमान बाँधते हैं, तहमद या तैमद कहाता है। इसे बिना लाँग (काँछ = घोती का वह भाग जो ग्रागे से पीछे को उरस लिया जाता है) के कमर में लपेट लिया जाता है। घोती (सं० घोतिका > घोतिग्रा > घोती > घोती को जनपदीय बोली में घोचती भी कहते हैं। 'धौत' शब्द का ग्रार्थ कपड़ा है । लाँग के दिन्तिकोण से घोतियाँ दो प्रकार से बाँधी जाती हैं—(१) इकलंगी (२) दुलंगी। बँधाव के विचार से घोतियों के ग्रलग-ग्रलग नाम हैं—(१) फेंटिया बँधाव (२) पटुलिया बँधाव।

फेंटिया बँधाव की धोती में कमर में फेंटा ।धोती का एक खिरा जिससे कमर बाँधी जाती है) वाँधा जाता है। इसमें एक टाँग पर लाँगदार मोड़ ज्ञाती है। यह एक लाँग का फेंटिया वँधाव कहाता है। प्राय: किसान काम के समय दुलंगा फेंटिया वँधाव ही बाँधते हैं) इकलंगा फेंटिया ज्ञीर पटुलिया नाम के वँधावों की धोतियाँ प्राय: पंडित लोग वाँधा करते हैं। प्रत्येक धोती में दो छोर ज्ञीर चार ठोक (कोने) होते हैं। चीडाई वाले दोनों ठोकों के बीच का भाग छोर कहाता है। प्रसिद्ध है—

"घोवती के छोर लटकावै। जलइया काहे घर नायँ आवै।।" \*

'छोर' के लिए संस्कृत में 'पटान्त' शब्द भी प्रयुक्त होता था। जनानी घोती का वह भाग, जो स्त्रियों के स्तनों को दँके रहता है, आँचर (सं० अंचल) या प्रसा (सं० पल्लव >पल्लअ >

<sup>ै &#</sup>x27;उच्चित नेत्र सुकुमार स्वस्थान-स्थिगत जवाकाएडैः।"

श्रर्थात् फूलदार नेत्र नामक कपड़े के बने हुए सुलायम स्थनों में जिनकी पिंडलियाँ फँसी
हुई थीं।

<sup>—</sup>डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल : हर्पं चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७६ ।

२ "नारा-बन्धन सूथन जंघन।"

<sup>-</sup>स्रसागर, काशी नागरी प्रचारिणी समा, १०। ११८०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डा॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या : भारतीय ग्रार्यभाषा ग्रौर हिन्दी, पृ० १०१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>वह दिलजञानेवाला पटलोदार घोती वाँघकर उसके छोर लटकाता फिरता है, न माल्स घर क्यों नहीं थाता है ?

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> 'राजा पटान्तेन फलकमाच्छादयति।'

<sup>--</sup>हर्ष : रत्नावत्री नाटिका, निर्णयसागर प्रेस, चतुर्थ संस्करण, पृ० ६२

पल्ला ) कहाता है। कादम्बरी में महाश्वेता के पल्ले (सं॰ पल्लव ) से किपंजल के पाँव पोंछने का उल्लेख है। छोटी आयु की तथा क्वारी लड़की का अंचल-पट गाती (सं॰ गात्रिका) कहाता है। धोती का छोर जब बाई बगल में दबाया जाता है, तब उसे गाती मारना कहते हैं। साधु-संन्यासी चादर या घोती को इस ढंग से लपेटते हैं कि उनका पेट, पीठ, छाती और जांवें आदि सब बुछ देंक जाता है। इस प्रकार के बॅथाव को 'गाती' ही कहते हैं।

३५५६—ने बड़ी चादरें जिन्हें किसान लोग जाड़ों में ओढ़ते हैं, पिछोरा, पिछोरी वा पिछोरिया कहाती हैं। कवीर ने इसके लिए 'पछेनड़ा' शब्द का प्रयोग किया है । एक प्रकार का दुपोस्ता (दो पर्तो का) चादरा खोर, दोहर या दोहड़ (खैर-खुर्जे में) कहाता है। दोहड़ के किनारों पर जो गोट लगाई जाती है, उसे फल्लर, संजाप, मगजी या घोट कहते हैं। खोर के किनारों पर गोट (किनारों की पट्टी) नहीं लगती है। दोहड़ में दो पर्त होते हैं। ऊपर का पर्त अवरा और नीचे का अस्तर कहाता है। मज़र या संजान के द्यर्थ में वैदिक संस्कृत में 'दशा' (कात्या० ४। १। १७) और 'दश' (शत० ३। ३। २। ६) शब्दों का उल्लेख हुआ है। वाल ने भी उसी अर्थ में 'दश' शब्द का प्रयोग किया है। वर्षा के समय अपने शरीर को मीगने से बचाने के लिए किसान नलई या पिछोरे का एक खास तरह का ओढ़ना बना लेते हैं, जिसे खोइआ कहते हैं। नलई के खोइए को किरा भी कहते हैं। किरा अथवा खोइआ एक प्रकार की किसान कीवरसाती है, जिसे ओड़कर किसान बरसते हुए मेह में भी काम करता रहता है।

§३४६—सोते समय श्रोढ़ने-विछाने के कपड़े—सोते समय खाट पर जो कपड़े श्रोढ़े-विछाये जाते हैं, वे उढ़ह्या-विछुइया कहाते हैं। दुहरे सूत का बुना हुश्रा एक प्रकार का विछुइया (विछीना) खेस (का॰ खेश-स्टाइन॰) कहाता है। चटैमा (बटे हुए) श्रीर मोटे ताने-वाने से एक कपड़ा दो पतों का बुना जाता है। दोनों पतों को बराबर रखकर बीच में जालीनुमा जोड़ लगा दिया जाता है, उसे दोवरा या दोवड़ा कहते हैं। दोवड़े में चर (श्रज ) की श्रोर छोटे-छोटे डोरे लटके रहते हैं। उन्हें ऐंटकर श्रापत में बाँध दिया जाता है। उस किया को छोर बाँधना कहते हैं। वे छोरे कहाते हैं। मोटा श्रीर मजबूत कपड़ा श्रदूट लत्ता कहाता है। मोटे सूत का एक विछीना

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'चरणवुपमृज्यचोत्तरीयांशुकपल्लवेन ।'

<sup>—</sup>वाणः कादम्बरी, मदनाकुलमहाश्वेतावस्था, सिद्धान्त विद्यालय, कलकत्ता, संस्करण,

<sup>े &#</sup>x27;गान्निका' से ही हिन्दी का 'गाती' शब्द निकला है। ब्रह्मचारी या संन्यासी श्रभी तक उत्तरीय की गाती बाँधते हैं।'

<sup>—</sup>डा॰ वासुदेवशरण अप्रवाल : हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १५।

<sup>3 &#</sup>x27;पीत पिछौरी स्याम तनु ।'

<sup>—</sup>सूरसांगर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, १०। ११८०

४ "दिल मन्दिर में पैसिकर ताँ णि पछ्छेचड़ा सोइ।"

<sup>--</sup> कबीर प्रथावली, विसास की ग्रंग, काशी ना॰ प्र॰ सभा, दो॰ ३।

<sup>&</sup>quot; "कर्णा दशा वा"

<sup>--</sup>कात्यायन श्रीतसूत्र, अध्याय ४, कंडिका १, सूत्र १७।

<sup>&#</sup>x27; "गोरोचनाचित्रित दशमनुपहतमतिषवलं दुक्ल-युगलम् ।"

<sup>—</sup>बागाः कादम्वरो पूर्व भाग, राज्ञीगर्भवार्तागम, सिद्धान्तविद्यातय, कलकत्ता, वंगला संस्क०, प्र० २६९।

दरी या दड़ी कहाता है। महीन (वारीक) युत का एक विद्यीना जिनमें दो एतं होते हैं, दुतर्र (दोतही = दो तहवाली) कहाती है। चार तहीं की बनी हुई चौतर्द कही जाती है। यदि कोई विद्यीना दो तों करके विद्याया जाता है, तो उसे दुक्लर या दुहरलर विद्युह्या कहते हैं। चार तहीं का चौलर या चौहरूलर कहाता है। कृतों श्रीर पिचयों की उमरी हुई दुनावट का एक विद्यीना सुजनी (का करोजनी) कहाता है। श्रीहने में काम श्रानेवाला एक हलका करहा चादरा या चहरा कहाता है। कटे-पुराने करही के दुकड़ों को जोड़कर तहदार मोटा विद्यीना कथूला कहा जाता है। इसी तरह के एक उढ़हये (श्रीहने का करेश) को गृदरी, गुदरी या गृदड़ी कहते हैं।

सूर ने 'मृद्रि' शब्द ग्द्दी के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। साल, दो साल के बालक के नीचे कपड़े का एक हुकड़ा लगाये रहते हैं, ताकि उसके टट्टी-पेशाव से गोद खराव न हों; उस हुकड़े को फलरिया, फलरूआ या पोतड़ा करते हैं।

§३५.९—६ई से भरा हुआ विद्याने का एक करड़ा गद्दा या जीनपोस कहाता है। बैटने में काम आनेवाला छोटा चीकोर गद्दा गद्दी कहाता है। भेले और बदब्दार गद्दे को गलीज गद्दा (अ० गलीज-स्टाइन०) कहते हैं। असम बदब् 'बुक्काइँद' कहाती है। उससे हलकी बदब् की बास कहते हैं।

रही से मरे हुए श्रोदने के कपड़े सौर या सौड़ (खैर-खुनें में), लिहाफ (श्र० लिहाफ) रजाई (फा० रजाई) श्रीर फर्द कहाते हैं। सौर मोटे चपड़े की होती है श्रीर उसमें लगभग ३-४ सेर रहें पड़ती है। लिहाफ श्रीर रजाई में क्रमश: ३ सेर या २ सेर के लगभग रहें भी जाती है। प्राय: छींट श्रीर रंगीन कपड़े की बनी हुई हलकी सौर रजाई कहाती है। फर्द किसान की सफरी रजाई है। इसमें सेर-सन्ना सेर रुई पड़ती है। सौर सबसे बड़ी होती है इससे छोटा लिहाफ, लिहाफ से छोटी रजाई श्रीर रजाई से छोटी फर्द होती है। बिना रुई की गीटदार फर्द गलेफ कहाती है। जायसी ने 'सौर' शब्द का प्रयोग 'पदमावत' में किया है। उक्त वस्तों के सम्बन्ध में जाड़े के लिये कहावत प्रचलित है—

'सीर में सी मन। रजाई में नी मन। नेंक फर्द फटी में। परि नंगे की मुठी में॥'3

सौर या फर्द के नीचे लगा हुत्रा हल्का-सा कपड़ा श्रधोतर कहाता है। श्रधोतर हुई वेगरी( विरत ) बुनी हुई होती है श्रीर खुरखुरी भी होती है, इसीलिए उसमें रुई चिपट जाती है।

\$३५= श्रोहने-विछाने के ऊर्ना कपड़ें — भेड़ श्रादि पशुश्रों के गर्म वालों को ऊन (सं॰ ऊर्ण > प्रा॰ उएण > उन्न > जन ) कहते हैं। दुहरे पर्त का एक ऊनी कपड़ा जो श्रोहने में काम श्राता है, दुसाला कहाता है। जरी के काम सिहत इकहरे पर्तवाले को साल कहते हैं। वड़ा

१ "पाटम्बर श्रंवर तनि गृद्दिर पहिराऊ।"

<sup>-</sup>सुरसागर, काशी ना॰ प्र॰ समा, १। १६६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सौर सुपेती त्रावे जुड़ी। जानहुँ सेज हिवंचल वूड़ी।

<sup>—</sup>डा॰ माताप्रसाद गुप्त (सं॰) : जायसी ग्रन्थावली, पदमावत, ३५०।४

<sup>3</sup> जाड़ा सौर में सो मन श्रीर रजाई में नी मन लगता है। फरी हुई फर्द में थोड़ा-धोड़ा भनुभव होता है। लेकिन नग्न (वस्त्रहीन) मनुष्य मुठी वाँधकर ही उसे विता देते हैं।

'श्रीर ऊनी एक कपड़ा कम्बर श्रथवा कम्मर (सं० कम्बल ) कहाता है। ऊन से बुना हुश्रा एक कपड़ा लोई (सं० लोमिका) कहाता है। जिस लोई में दोनों श्रोर वाल होते हैं, वह उदलोई (सं० उदलोमिका) कहाती है। मोटी श्रीर खुरदरी-सी ऊन का. एक प्रकार का कम्बल दुस्सा या धुस्सा (सं० दूर्य) पा० दुस्स धुस्सा) कहाता है। श्रथवेंवेद (४।०।६; ८।६।११) में 'दूर्य' शब्द का प्रयोग इसी श्रथ्य में हुश्रा है। लम्बे वालोंवाली ऊन का एक कपड़ा समूरा कहाता है। एक प्रकार के ऊनी कपड़े के श्रथ्य में 'शामुल्य' शब्द ऋगवेद (१०।८५।२६) श्रीर श्रथवेंवद (१४।१।२५) में प्रयुक्त हुश्रा है। सम्भवत: 'समूरा' शब्द 'शामुल्य' से विकिसत है।

\$34.8— श्रम्य कपड़े—गले में लपेटने की या कानों पर लपेट लगाने की एक ऊनी पट्टी गुलीवन्द कहाती है। यात्रा के समय कुछ लोग पिंडलियों पर ऊनी पट्टियाँ लपेटा करते हैं, उन्हें मँजली कहते हैं।

\$३६०—एक छोटी-सी थेली होती है, जिसका मुँह गाय के मुँह से मिलता-जलता होता है; उसे गऊमुखी (सं॰ गोमुखी) कहते हैं। पड़ित, पंडे, पुजारी ऋादि भगवान् का भजन गऊमुखी में हाथ डालकर किया करते हैं। उसके अन्दर माला भजी जाती है।

भॉग-ठंडाई तथा तमाखू (तम्त्राक्) ग्रादि रखने के लिए जो सरकनी डोरियों का एक गोल थैला होता है, चटुन्ना कहाता है। यह कपड़े का सिलवाकर बनाया जाता है। इसी तरह की खुले मुँह की एक थैली होती है। थैली को थैलिया (प्रा० थइन्ना + ग्राल्लिया) भी कहते हैं। बटुए का मुँह डोरियों के खींचने से खुलता ग्रीर बन्द होता है।

एक प्रकार की सिली हुई दुतरफा कोली खुरजी (फा॰ खुरजीन-स्टाइन॰) कहाती है। उसमें दो गहरी थैलियाँ बनी रहती हैं, जिनमें किसान अपना सामान रखकर उसे (खुर्जी को) कन्ये पर दोनों ओर लटका लेता है। खुरजी की गहरी थैलियाँ अर्थात् गहरी जेवें खलीता (अ॰ ख़रीता) या खीसा (फा॰ कीसा) कहाती हैं।

§३६१ — छतरी को अड़ानी नाम से पुकारते हैं। अड़ानी के कपड़े को ओढ़ना या टोपी कहते हैं। लोहे की पतली पित्तयाँ तानें और डंडी में उका हुआ गोल तथा लम्बान्सा तार घोड़ा कहाता है। घोड़े पर ही तानों से खुड़ा हुआ छुटला सधता है। इसे साम या गुजरी कहते हैं। तमी छतरी खुली हुई रहती है। छतरी का खोलना 'तानना' और बन्द करना 'सकोरना' कहाता है। छतरी की डॉड़ी (डंडी) का वह भाग, जहाँ उसे पकड़ते हैं, मूँठ कहता है। मूँठ से दूसरी और सिरे पर एक लम्बा गोलाईदार छुटला उका रहता है, जिसे पोला कहते हैं। छतरी के कपड़े

<sup>ै</sup> प्रो॰ प्रिजलुस्की के मतानुसार 'कम्बल' शब्द मुंडा-स्मेर भाषा का है। उनका कहना है कि उस भाषा से इस शब्द को वैदिक संस्कृत ने उधार ले क्षिया है।

र 'समूर' शब्द का अर्थ है 'रूएँदार चमड़ा'। इस ग्रर्थ में यह शब्द कोटिल्य के अर्थनास्त्र में भी शाया है।

<sup>---</sup>ड्रा॰ मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय वेश-भूषा, प्र॰ ११ ।

<sup>3 &#</sup>x27;थे ती' कान्य के अर्थ में संस्कृत कान्य 'स्थितिका' है। इसका आकृत रूप थड़आ' (पाइश्र सह महण्णवों कोण, ए० ५४९) है। 'थड्या' में प्राकृत की श्रत्यिया प्रत्यय के योग के 'धयित्वया' की न्युत्वित्त सम्भव है। थयित्वया' शन्द ही विकसित होकर हिन्दी में थेली हो गया है।

की ऊपरी डाँड़ी (डंडी) में एक गोल कपड़ा लगा दिया जाता है, जो चँदुन्ना या चँदउन्ना कहाती है। तानों के िसरों पर जो छेद होते हैं, वे'नकुए' कहाते हैं। नकुए के पास की तान की धंडी गोलिन्ना कहाती है। मूँठ के पास का घोड़ा, जो छतरी वन्द करते समय गुजरी के घारे (खाँच) में ऊपर निकल द्याता है, खुटका कहाता है। छोटी तान का िसरा जहाँ वड़ी तान के बीच हिस्से में जुड़ा रहता है, वहीं कपड़े की एक कतरन लगी रहती है, उसे टिकरी कहते हैं। मूँठ पर एक खाँचदार छपका लगा रहता है, जिसमें तानों के गोलिए (धुंडियाँ) फूँस जाते हैं, उस छपके की हुलका कहते हैं। काड़ा रहित छतरी ढाँच कहाती है। रेशमी कपड़े की बड़ी ब्रीर बढ़िया छतरी, जो प्रायः ब्याह में दूल्हे पर तानी जाती है छन्तुर (सं० छन्न) कहाती है।

\$2६२—सोते समय सिर को ऊँचा रखने के लिए सिरहाने तिकयां लगाया जाता है। तिकिये के ऊपर का कपड़ा खोखा, खोल या गिलाफ (अ० गिलाफ स्टाइन०) कहाता है। लम्मा, भारी और गोल तिकया, जो बैठते समय पींठ के सहारे के लिए लगाया जाता है, मसन्द (अ० मसनद) कहाता है। मसन्द नुमा एक तिकया गेंडुआ (खुर्जे में) या गेंडुआ कहाता है। वाण्मटट ने हर्षचरित (हर्षचरित, निर्णयसागर प्रेस, पंचम संस्करण, पृ० १४०) में 'गंडक-उपधान' शब्द लिखा है।

'तिकया' को इगलास ग्रीर माँट में 'सिराहना' भी कहते हैं (सं० शिरस् + ग्राधान > सिराहना > सिराना) । भवभूति द्वारा उत्तररामचिरत नाटक में प्रयुक्त संस्कृत के 'उपधान' शब्द का श्रनुवाद कविरत्न स्व० सत्यनारायण ने हिंदी उत्तररामचिरत नाटक में 'सिराहनों' किया है। र

\$2६२—फर्श पर विछाने के मोटे, रंगीन श्रौर ऊनदार कपड़े कालीन (तु॰ कालीन-स्टाइन॰) श्रौर गलीचा हैं। स्ती कपड़े जो फर्श पर विछाये जाते हैं, फर्स, जाजिम श्रौर दर्ड़ी हैं। खज़्र श्रौर गाँड़र (एक घास) से वननेवाला फर्श चटाई कहाता है। विदया चटाई जो प्रायः ठंडी रहती है, सीतलपट्टी कहाती है।

छत में लगनेवाला कपड़ा चाँदनी कहाता है। नीचे विछानेवाली सफेद चादर भी चाँदनी कहाती है। डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि ''यह शब्द 'फर्श-ए-चन्दनी' से निकला है" अर्थात् चन्दन के रंग का फर्श जिसे पहली बार न्रजहाँ ने चलाया था (आईन अक्वरी, फिलोट, अँगरेजी अनुवाद, ए॰ १। ५७४)। 3

वजानों के यहाँ विकनेवाले कपड़ों में मलमल, मारखीन, कसमीरा, लट्डा, लहरिया, नैनसुख, दिल की प्यास, धूप-छाँह, मेरीतेरी मर्जी, गिलहरा, गुलवदन श्रीर चन्दातारई श्रिधिक प्रसिद्ध हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ढा॰ वासुदेवशरण श्रग्रवाल : हर्षचरित एक सांस्कृतिक श्रध्ययन, पृ॰ ६९ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२ '</sup>राम की ताही भुजा को सिराहनों लेड लगावहु प्रान पियारी।' सत्यनारायण कविरत्न (ग्रनुवादक) : भवभूति कृत उत्तररामचरित का हिंदी श्रनुवाद, रत्नाक्षम, श्रागरा, सं० १९९४, श्रंक १, छंद ३७।

<sup>ें</sup> ढा० वासुदेवशरण श्रप्रवाल : हिन्दी के सी शब्दों की निरुक्ति, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५४, श्रंक २-३, पृ० १००।

#### अध्याय २

\$2६४—हित्रयों के कपड़ें —िक्रियों के स्तनों के दकने के लिए तीन कपड़े श्रिषक प्रचितत हैं — (१) श्रॅंगिया (२) चोली (३) चखोई ।१ चोली को पेटी या वंडी भी कहते हैं। श्रॅंगिया का वह करोरीनुमा हिस्सा जो स्त्री के स्तन को दक्ता है. करोरी, दुक्की या मुलकर कहाता है। दोनों दुक्कियों को मिलाकर जब सी दिया जाता है, तब उनके द्वारा बना हुश्रा गला कंटा कहाता है। दोनों दुक्कियों के निचले किनारे पर लटकती हुई एक चौड़ी पट्टी इस तरह जोड़ी जाती है कि श्रॅंगिया पहननेवाली स्त्री का पेट उससे दक जाता है उसे श्रॅंतरीटा (सं० श्रन्तर-पट) या घाट कहते हैं। श्रॅंतरीटे का निचला भाग टूँड़ी (नामि) तक लटकता है। श्रॅंगिया की बाँहें कुहिनयों से ऊपर ही रहती हैं। बाँहों के किनारे मुहरी या महौरी श्रीर ऊपरी भाग मुद्ध कहाते हैं। श्रॅंगिया का पिछला भाग, जिसमें तनी बॅधी रहती है, पछुत्रा कहाता है। स्तन को दक्नेवाली दुक्शी कई कत्तलों को जोड़कर बनाई जाती है, उनमें से प्रत्येक कत्तल खरवूजा कहाती है। दोनों दुक्शियों की सिलाई की जगह, जो बीच छाती पर दोनों स्तनों के बीच में रहती है, दीवार कहाती है। दिक्कियों पर तिकोना टँका हुश्रा साज लहर या माँड़नी कहाता है। किसी-किसी श्रॅंगिया की बगलों में दो चौखुंटी कललें लगाई जाती हैं। उनमें प्रत्येक को कक्सबी (सं० किस्ता) किस्तिश्रा) कहती हैं। पछुश्रों में बँधी हुई सुत की डोरियॉ तिनयाँ कहाती हैं।

चरला कातनेवाली स्त्रियाँ कभी-कभी चरले के तकुए से कूकरी उतारकर श्राँगिया की टुक्की में रल लेती हैं । टुक्की के नीचे का वह भाग गोभा सं० गुहाक > गुष्मश्र > गोभा) कहाता है । स्तनों को टकनेवाली एक चौड़ी पट्टी-सी, जिसके निचले किनारे में एक डोरी पड़ी रहती है, चोली कहाती है ।

न्याह में कन्या के लिए मामा लाल रंग का एक दुपद्वा (दुपट्टा) लाता है, जिस पर लाल वूँदें होती हैं। लड़की उसे श्रोदकर भाँवरों पर बैठती है। उसे चोरा कहते हैं। मामा भानजी के लिए चोरा-वारी (चोरा वस्त्र श्रीर कानों की वाली) श्रोर मानजे के लिए म्हौर-पन्हइयाँ (मौर श्रीर पाँवों के जूते) न्याह के समय श्रवश्य लाता है।

३६५—कमर पर वँधनेवाला एक पहनावा लहँगा है। बड़े घेर का लहँगा घाँघरा कहाता है। क्वारी तथा छोटी उम्र की लड़की का छोटा लहँगा घाँघरिया कहाता है। लहँगानुमा अथवा पेटीकोट की भाँति का एक पहनावा जो घेर में एक जगह सिला हुआ रहता है, चिनया (मं॰ चलनिका > प्रा॰ चलिया > पा॰ स॰) कहाता है। दीला-दाला जनाना पजामा, जिसे प्रायः छोटी लड़कियाँ पहनती हैं, इजरिया कहा जाता है। जिस इजरिया की म्हौरियाँ काफी चौड़ी होती हैं, और पायँचे भी चौड़े होते हैं, उसे गरारा (अ॰ गिरार—स्टाइन॰) कहते हैं। छोटे लहँगे को फरिया (अत॰ अन्० में) भी कहते हैं। सुरदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है।

लहँगे में मुख्य चार माग होते हैं—(१) नेफा (२) घेर (३) संजाप या गोट (४) लामन।

<sup>े</sup> बरनी को भाँवरों के समय एक चोलीनुमा कपड़ा पहनाया जाता है, जिसे लड़केवाला कन्या के लिए लाता है। उसे बखोई कहते हैं।

र "श्रॅंगिया नील मॉंडुनी राती निरखत नैन चुराह ।"-सुरसागर, १० । १०५३

<sup>3 &</sup>quot;नीत बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पींठि रुत्रति मकमोरी।"

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। ३७२

सबसे ऊपर का भाग जिसमें नारा (कमरबन्द) पड़ता है, नेफा कहाता है। नेफे का वह खुला हुग्रा हिस्सा जहाँ नारे की गाँठ लगती है, निविया या नीविया कहाता है। ग्रथवंवेद (पार।१६) में 'नीवि<sup>१९</sup> शान्द का उल्लेख हुआ है। घोती की घूमें भी, जिन्हें चुनकर स्त्रियाँ नामि के नीचे उरस लेती हैं, नीची कहाती हैं। सूर ने 'नीबी' शब्द का प्रयोग किया है। र

बुना हुत्रा नारा वुनैमा; नटा हुत्रा वटेमा; जिसमें सूत के लच्छे लटकते हों वह फुलना या भच्चुत्रा ग्रीर जिसमें लम्बी ग्रीर गोल गाँठें सिरों पर बनाई गई हों, वह नारा करेलिया कहाता है। बुनैमा को जालिया और वटमा को गोला भी कहते हैं। जीड़ा और गफ बुना हुआ स्त का नारा पटार श्रीर सोने चाँदी के तारों का बुना हुश्रा 'वादला' कहाता है।

लहँगे के घेरे में जो कपड़े के पर्त जुड़े रहते हैं, पाट कहाते हैं। अधिक पाटों का बड़ा लहँगा घाँघरा कहाता है। घाँघरे में २४-३० पाट तक होते हैं। पाटों की मोड़ घूम कहाती है। हमचन्द्र ने 'घग्घर' (देशीनाममाला २। १०७) शब्द जॉघों के पहनावे के अर्थ में लिखा है। लोकोक्ति है-

"लहँगा सोई जो घूम-घुमारौ । लामनि भारति चलै गिरारौ ॥"3

घेर के नीचे किनारे-किनारे एक पट्टी लगती है, जो घोट या 'गोट' या संजाप कहाती है। बढ़िया कपड़े के लहँगों में वाँकड़ी (जालीदार गोट), लहस (मखमली फूलदार पट्टी), लहरिया (लहरदार बुने हुए पल्ले) श्रीर सकलपारे (त्रिभुजाकार कत्तलें) भी संजाप के स्थान पर लगाये जाते हैं। घेर में जहाँ संजाप लगती है, वहीं नीचे की ग्रोर मिन्न रंग की एक पट्टी लगती है, जिसे लामन कहते हैं। व्याह के लहँगे में जो चीड़ी माल की पट्टी या संजाप लगती हैं, उसके लिए 'भलाबोर' (=कलावत्तून का बुना हुत्रा साड़ी त्रादि का चौड़ा ग्रंचल, हि॰ श॰ सा॰ कोश) शब्द व्यवहृत होता है।

लहँगे में टॅंकी हुई बॉंकड़ी, लहरिया और लहस आदि को भरत्तर भी कहते हैं। लहस पर कढ़ाई (कसीदा) होती है। ४

जिस स्त्री के पुत्र पैदा होता है, उसके पीहर से छोछुक में लहँगा और ओहना आते हैं। उस समय (नामकरण के दिन) यह लहँगा लुगरा श्रीर श्रोदना जगमोहन कहाता है। व्याह के समय लड़की के लिए लड़केवाजे के यहाँ से लाल धारियों का एक लहँगा श्रीर एक चहर स्राती है, निन्हें पहनकर लड़की भाँवरों पर माँड्वे (सं० मएडप) के नीचे बैठती है। उस लहूँगे को मिसरू श्रीर चद्दर को सालू कहते हैं। ब्राह्मणों श्रीर चत्रियों में एक भिरमिरी-सी श्रोदनी भी लड़की के

१ " यां नीविं कृणुपेत्वम्"—श्रथर्व० ८। २। १६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ''नीची लिखत गही जदुराइ।"

<sup>-</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। ६८२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> लहुँगा वही श्रच्छा होता है, जो श्रधिक घूमोंवाला हो श्रौर जिसकी लामन (श्रन्दर की श्रोर की किनारे पर लगी पट्टी) गलिहारा भाड़ती हुई चले।

र ऋक् और श्रथर्व वेद में तथा ऐतरेय बाह्मण (७।३२) में 'सिच' शब्द श्रीर शतपथ ब्राह्मण (३।१।२।१३) में 'त्रारोकाः' शब्द श्राया है। ये शब्द संभवतः कपड़े पर बने हुए बेजबूटे तथा यलकारों के अर्थ में आये हैं। "ढा० सरकार के मत से 'ग्रारोकाः' शब्द की न्युत्पत्ति नामिल 'श्रस्किण' से हैं, जिसका श्रर्थ होता है—कपड़े के अलंकृत किनारे।" डा॰ मोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय वैशभूपा, पृ॰ १६।

लिए त्राती है, जिसे त्रोदकर लड़की भाँवरें फिरती है। उस त्रोदनी को चकला की चहर कहते हैं। सालू मिसरू का उल्लेख निम्नांकित रनभाँभन लोकगीत में हुत्रा है—

"वाबा नन्द हाट में ठाड़े सालू-मिसर विसाँ ।" । (पुत्र-जन्म के समय गाया जानेवाला एक गीत—रनभाँभन)

\$2६६—किसान-स्त्रियाँ लहँगे के साथ सिर पर एक कपड़ा श्रोइती हैं, जो लगभग ५ हाथ लम्बा श्रोर ३ हाथ चौड़ा होता है। उसे श्रोइनी, श्रोझी, लूगरी या फरिया (त० हाँथ०)कहते हैं। रंगीन तथा भाँत (सं० भक्ति>भित्ति>भाँत = विशेष प्रकार की छ्याई) की श्रोइनी चूँद्री, चुँद्री या च्यूनरी कहाती है। चूनरी हलके तथा बारीक सत की होती है। श्रलीगढ़ चेत्र की जनपदीय बोली में 'फरिया' शन्द का विचित्र इतिहास है। यह शब्द त० श्रत० श्रन्० सिकं०, श्रीर कास० में लहँगा या वँवरिया के श्रथं में अचलित है, किन्तु त० इग०, कोल०, हाथ० श्रीर सादा० में श्रोइनी के श्रथं में बोला जाता है। बढ़िया कपड़े की श्रोइनी को 'डुपटिया' भी कहते हैं। फरिया के संवंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है—

"जैसौ रंग कमुमी फरिया को । तैसौ रंग पराई तिरिया कौ ॥"र

चूँदरी श्रथवा श्रोद्रनी के ऊपर एक कपड़ा श्रीर श्रोद्रां जाता है, जिसे श्रोद्रना, श्रोत्रां, उपरना, उपसा (सं॰ उपरि + श्रावरण), परेला 'या चहर (फ़ा॰ चादर—स्टाइन॰) कहते हैं। जरी के काम की जनानी बनारसी चादर सेला कहलाती है। श्रोद्रने का नपाना (= लम्बाई-चौड़ाई) चूँदरी से कुछ वड़ा होता है। कपड़े की चौड़ाई को वर या पना (सं॰ परीणाह) कहते हैं। साधार एतः श्रोद्रने का वर ५ हाथ श्रीर लम्बाई ६ हाथ होती है। सरदास ने श्रोद्रने के श्रर्थ में 'उपरना' शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं। कहते हैं। सावरों के समय वरनी (दुलहिन) को एक लाल चूनरी उदाई जाती है, जिसके एक पल्ले पर चाँदी के छोटे-छोटे चूँघरू टेंके रहते हैं। उस,चूनरी को चाँची कहते हैं। तभी माँग पर कन्द (लाल रंग का कपड़ा) का एक लम्बा हकड़ा वँधता है, जो सिरगुँदिया कहाता है।

रेशम ग्रादि बदिया कपड़े की दुहरे पर्त की ग्रोदनी, जिसके किनारों पर गोट लगी रहती है, दुलाई कहाती है। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (५१४१) में 'दुल्ल' शब्द करड़े के ग्रर्थ में लिखा है। 'दुलाई' शब्द का सम्बन्ध देशी 'दुल्ल' से मालूम पड़ता है। दुलाई की धारीदार गोट हाँसिया फहाती है। हाँसिये के कोनों पर चौकोर कत्तलें लगी रहती हैं, जिन्हें चौकी कहते हैं। प्रायः दुलाइयाँ कीनखाँप (फा॰ किमज़ाव = चिकन के काम का एक कपड़ा) की बनती हैं। 'ग्रोदना' के लिए हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (१११५५) में 'ग्रोइट्स' लिखा है। जच्चा (बच्चे की मा) छुड़ी के दिन दस हाथ लम्बा ग्रीर तीन हाथ चौड़ा खासा (वारीक मारकीन) पहिनकर छुड़ी पूजती है। उस कपड़े को दसीता कहते हैं।

<sup>े</sup> नन्द वावा बाजार में खड़े हुए साछ श्रीर मिसरू नाम के कपड़े खरीद रहे हैं।

<sup>े</sup> कसूम (सं॰ कुसुम्म = एक पीला फुल) के रंग में रॅंगी हुई चादर जिस प्रकार थोड़े समय तक चटक दिखाकर फीकी पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार न्यवहार श्रीर प्रेम-भाव पराई स्त्री का होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>' 3</sup> "पहिरे राती चूनरी सेत उपरना सोहै (हो)।"

<sup>-</sup> सूरसागरः काशी ना॰ प्र॰ सभा, ११४४

यदि कोई मनुष्य नया कपड़ा पहने और पहनने के कुछ दिन बाद वह कपड़ा जल जाय या किसी कील ग्रादि में हिलगकर फट जाय ग्रथवा पहननेवाले का कोई ग्रानिष्ट हो जाय तो उसके लिए कहा जाता है कि —'लत्ता (कपड़ा) छुजो नायँ ग्रथीत् कपड़ा छुजा नहीं। कपड़ा छुजे, इसलिए प्राय: नया कपड़ा ग्रुक्तार, शनिवार ग्रीर रविवार को पहना जाता है। लोकोिक मी प्रचलित है—

'लत्ता पहरै तीन बार । मुक्कुर सनीचर ऐतवार ॥ १

\$2६७—स्त्रियाँ अपनी ओढ़िनयों या धोतियों को छावाती और करवाती भी हैं। कसीदे कें काम करवाने के लिए 'कढ़चाना' किया का प्रयोग होता है। काठ (सं॰ काछ = लकहीं) का साँचा, जिससे छुगई की जाती है, छापा या ठप्पा (सं॰ स्थाप्य + क>ठप्पा = स्थापित करने योग्य) कहाता है। ठप्पे के निशानों पर कपड़े में सुई से जो डोरे निकाले जाते हैं, उस काम को कढ़ाई, सुईकारी या कसीदा कहते हैं। अलग से एक उप्पे का निशान व्यक्तिगत रूप से बूटा कहाता है। वृटों के मिलान को बेल कहते हैं। सुईकारी में जो बेल-बूटे बनते हैं, उनके कई भेद और नाम हैं। उनकें प्रचलित नाम इस प्रकार हैं—

(१) चिरइया-चिरौटा (२) फूल-पत्ती (३) साँकर-छल्ली (४) जाली (५) गुलदस्ता (६) चुंदकी (७) चौखाना (=) सकलपारा (६) चिड़ी (२०) पान (११) पंखा (१२) चौफड़ (१३) मकडीजाला।

सफेद रंग के कच्चे रेशम से जब छोटे-छोटे बूटों की कढ़ाई की जाती है, तब उसे चिकितिया कढ़ाई कहते हैं। यह दोनों तरफ एक-सी होती है। दुहरे सूत की कढ़ाई दुस्तिया कहाती है। यह प्राय: दुस्ती कपड़े पर की जाती है। सादा कपड़े पर की हुई कढ़ाई सीधी या सादा कहाती है। पक्के रेशमी धागों की ऊपरी कढ़ाई सिन्धी कहाती है। इसमें पहले लहरिया तार पूर लिये जाते हैं, और उनके मध्यवर्ती स्थान को उल्सन (पक्के रेशमी डोरे) से भर देते हैं।

क्दाई में काम ग्रानेवाला लकड़ी का गोल घेरा श्राड्डा कहाता है, जिसमें कपड़े का कदाई किये जानेवाला भाग फाँसकर कस लिया जाता है।

सुईकारी के अलग-अलग नमुने

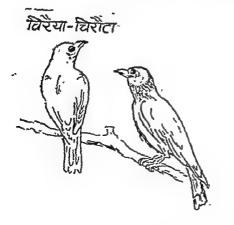





(रेखा चित्र १२६ से १२७ तक ) (१) चिरइया-चिरौटा १२६, (२) गुलस्दता १२७।

<sup>े</sup> छजने के दृष्टिकोण से कपड़ा शुक्रवार, शनिवार श्रीर श्रादिखवार को पहनता चाहिए। श्रन्य दिनों में पहना हुश्रा कपड़ा पहननेवाले को नहीं छजेगा।

### सुईकारी के विभिन्न काम

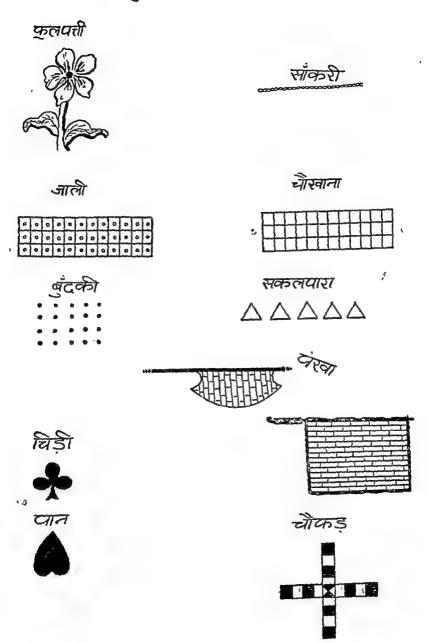

(रेखा-चित्र १२८ से १३७ तक )
(१) फूल-पत्ती १२८, (२) सॉकरी या साँकग्छुझी १२६, (३) जाली १३०, (४) बूँदकी या बूँदकी १३१, (५) चौखाना १३२, (६) सकलपारा १३३, (७) चिड़ी १३४, (८) पान १३५, (६) पंखा १३६, (१०) चौफड़ १३७।







बुटा कुड़ १. कुड़ 1

चिकानिया कढ़ाई



सिन्धी कढ़ाई



सिन्धी कढ़ाई

(रेखा-चित्र १३८ से १४३ तक)

(१) मकड़ी-जाला १३८, (२) गूजरी या गुजरिया १३६, (३) वेल १४०, (४) वृटा १४१, (५) चिकनिया १४२, (६) सिंधी कढ़ाई १४३।

वुनी हुई वस्तुएँ

\$2६=—ऊन की बुनाई जिस यंत्र से की जाती है, वह सरइया या सराई कहाता है। धोतियों के पल्ले (सं॰ पल्लव) जिस यंत्र से बुनै जाते हैं, वह कुरसिया या किरोसिया कहाता है। कुरसिया नौंक पर कुछ कटी हुई होती है। उसके कटे भाग में डोरो फैंस जाता है।

कन की बुनी हुई छोटी-सी एक श्रोइनी साल कहाती है। कन की बुनाइयों के बहुत ने नाम हैं। प्रायः निम्नांकित बुनाइयाँ श्राजकल मिलती हैं—धनियाँ, महुनी, पान, फरी, लहर, पट्ठा, सकलपारा, सिंघाड़ा, गाँठन, खजूरा, नामिया अथवा हरूफी (अ० हरूफ से सम्बन्धित) फुलपतिया, श्रमरूदी या सपड़िया, माकड़ी और रसगुरुला।

जपर की त्रोर की बुनाई सुदी या सूधी (सीधी) कहाती है। नीचे की त्रोर की उत्तरी कहताती है।



(१) धनिये की बुनाई १४४, (२) फरी की बुनाई १४५, (३) लहर की बुनाई १४६, (४) सकलपारे की बुनाई १४७, (५) माँकड़ी की बुनाई १४८, (६) पान की बुनाई १४८, (७) अमरूद की बुनाई १५०, (८) लहर-पट्ठे की बुनाई १५१, (६) रसगुल्ले की बुनाई १५२।

### अध्याय ३

## स्त्रियों के सिर के वाल, गुद्ना तथा अन्य शृंगार

\$268—िस्त्रयों के श्रंगारों में सिर के वालों का विशेष स्थान है। काले वाल स्याह श्रीर सुनहले लोहरे कहाते हैं। लम्बे श्रीर सीधे वालों को सटकारे श्रीर छुल्लेदार टेढ़े वालों को घुँघरारे कहते हैं। घुँघरारे वालों की मोड़ 'घूमर' कहाती है।

माथे श्रीर कान के छोटे-छोटे वाल जो गुहने (गुथने) में नहीं श्राते, छाँहरे कहाते हैं। वीच माथे पर के वाल जो श्रागे को कुछ लटके होते हैं 'भौरा' कहाते हैं। छाँहरे माथे में दाई- वाई श्रोर होते हैं श्रोर मोरे वीच में। छाँहरों की वैनी (सं० वेणी) नहीं वनती विलक चौंटिया (पतली वैनी) वनता है। बहुत पतली-पतली वैनी गुहना चौंटना कहाता है। चौंटने से जो छाँहरे वालों की पतली वैनी वनतो है, वह चौंटिया कही जाती है। वैनी से वड़ा श्रीर मोटा वैना कहाता है। वैनी बनाने से पहले कुछ वालों की लट हाथ में पकड़ी जाती है। उस लट के तीन हिस्से किये जाते हैं। प्रत्येक हिस्सा पिखया कहाता है। उन तीनों पिखयों को कम से एक दूसरी के साथ लपेटते चलते हैं। इस के लिए 'गुहना' किया है। गुही हुई तीनों पिखयाँ एक वैनी या एक वैना कही जाती हैं। टेढ़ी लट वंक लट (वक + लट) कहाती है इसके लिए संस्कृत में श्रालक ' शब्द है।

\$200—िंसर के मुख्य चार भाग होते हैं—(१) ग्रागे का भाग माथा (सं॰ मस्तक) मत्थग्र > मत्था > माथा (२) पीछे का भाग पिछाई। (३) माथे ग्रीर पिछाई के बीच का तरुत्री (४) तरुत्रा के दायें-वायें भाग पक्खे कहाते हैं। पक्खों पर की बैनी मेठी कहाती है।

पिछाई के वालों की लट चुटिया या चोटी कहाती है।

वालों को घोने के बाद स्त्रियाँ उन्हें निचोड़कर श्राम या नीम की डंडी से भाइती हैं। फिर हाथ की उँगलियों से उलके हुए वालों को सुलभाकर श्रलग-श्रलग करती हैं। इस किया की व्यौरना कहते हैं। व्यौरे हुए वालों में तेल पड़ता है श्रीर फिर वे ककई (सं० कंकतिका) से काड़े जाते हैं। इस किया को ककई करना भी कहते हैं। इसके बाद वाल बाँचे जाते हैं। वालों का बाँचना 'सिर करना' या 'सिर वाँचना' कहाता है।

§३७१ — िं के वँधाव के मुख्य प्रकार दो हैं — (१) इकचुटिया (२) वैनियाँ।

इकचुटिया में सारे वालों को तीन हिस्सों में वॉटकर उनको आपस में गुह लिया जाता है। इस तरह एक चोटी पीछे वन जाती है। यदि इस चोटी को ईंडुरी की भाँति लपेट लिया जाता है, तो वह जुड़ा (सं॰ चूट + क) कहाता है। पीछे का जूड़ा चुट्टा और सिर के ऊपर का ईंडुरी कहाता है।

ज्याह-शादी त्रादि शुभ त्रवसरों पर लड़की के सिर पर वैनियों सिहत जूड़ा ही बँघता है। यह सिरगूँदी कहाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इक्चुटिया अर्थात् एक वेशी का सिर प्राचीन काल में कोघवती, वियोगिनी और विघवा नारियाँ ही बाँघती थीं। वियोगावस्था में

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'शुद्धस्नानात्परूपमलकं नृनमागएडलम्बम् ।'

<sup>-</sup>कालिदास : उत्तरमेघ, क्लोक २८।

२ "एकवेर्गी दृढंबद्ध्वा गतसत्वेव किन्नरी।"

<sup>—</sup>वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्याकाग्रड, पूर्वार्ड, प्रकाशक रामनारायण लाल, इलाहाबाद, सन् १९४६, १०१६

की शकंतला श्रीर यत्ती एक वेगी का इकचुटिया सिर बाँघे हुए ही दिखाई कालिदास गई हैं।

· §३७२—सिर का बैनियाँ बँधाव पाँच तरह का होता है—(१) तुक्की माँग (सीधी माँग) (२) चंकी माँग (टेढ़ी माँग) (३) कउआ (४) खोंपा (५) छिलिया।

बैनियाँ वेंधाव में कम से कम तीन बैनियाँ और अधिक से अधिक पाँच बैनियाँ गुही जाती हैं।

जब 'सीधी माँग' का सिर बाँधना होता है, तब माथे के बीच से नाक की सीध में एक रेखा बनाते हुए वालों को दो हिस्सों में बॉट देते हैं। फिर दाई स्त्रोर स्त्रागे-पीछे दो बैनियाँ श्रीर वाई ग्रोर श्रागे-पीछे दो वैनियाँ गुहते हैं। ये दो-दो वैनियाँ पक्खों में बनाई जाती हैं। पिछाई में चोटी रहती है, जिसमें चुटीला (वाल वाँघने का ऊनी डोरा) गुहा जाता है। उस चोटी से चारों वैनियों को मिला दिया जाता है।

इसी प्रकार टेढ़ी माँग में भी चार बैनियाँ बनती हैं, परन्तु माँग आँख के कीए की सीध

में निकाली जाती है।

कडम्रा (सं॰ ककुत्>कडम्र > कडम्रा) के वेंधाव में तीन वैनियाँ बनती हैं। दो पक्लों में श्रीर एक तालू पर के वालों से। तालू पर के वालों के जुड़े को इस तरह गुहा जाता है, कि सिर के केन्द्र भाग में कउए के सिर तथा चोंच की-सी शक्ल वन जाती है। यह कउन्ना-वैनी कहाती है। तीनों वैनियों को चोटी से मिला दिया जाता है।

खोंपा-वँधाव ग्रोर छिल्लिया-वँधाव वहे महत्त्व के हैं। प्राय: तीज-त्योहारों पर स्त्रियाँ खोंपा (खोंपा) ही वेंधवाती हैं। ज्याह में वरनी का सिर छल्लिया-वेंधाव का वेंधता है।

लोंपे के वैंधाव में पहले सिर के बीच में से एक सीधी माँग निकाली जाती है, फिर तलुए पर से कुछ बाल लेकर एक पान की-सी शक्ल में बैनी गुह दी जाती है। पक्लों में दो-दो के हिसाब से चार बैनियाँ गुही जाती हैं। पिछाई में चोटी के वाल रहते हैं। पाँचों बैनियों को चोटी से सम्बन्धित कर दिया जाता है। अन्त में उस चोटी को जूड़े की शक्ल में लपेट देते हैं। तलुए के ऊपर के बालों को गुहकर पान की-सी शक्ल बनाई जाती है, जो खोंपा कहाती है। 'खोंपा' दिवड़ भाषा का शब्द है। तामिल में 'कोप्पु' शब्द है, जिसका ग्रर्थ है---वालों का जूड़ा। इसी प्रकार कन्नड़

१ "वसने परिधृसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः॥" —कालिदास : श्रभिज्ञान शाकुंतल, निर्णयसागर प्रेस बग्वई, पंचम संस्करण, ७।२१ "गएडाभोगात् किनविषमामेक वेर्णीं करेण्"

<sup>—</sup>कालिदास : मेघदृत, उत्तरमेघ, क्लोक २९।

र खोंपे की चाल ही दनिखनी या तमित्र चाल होने के कारण 'दुमिल' या 'धम्मिल्ल' कहजाती है। इसीं से स्त्री 'धिम्मलिनी' कहलाई। गुप्तकाल के लगभग 'धिम्मल्ल' शब्द संस्कृत भाषा में श्राया।

<sup>&</sup>quot;देवसीमन्तिनीनां तु धम्मिल्लस्य विमोक्षणः।"

<sup>—</sup>मत्स्य पुराण, संपा० हरनारायण श्राप्टे, श्रानन्दाश्रम संस्क०, श्रध्याय १४७।१८

<sup>&</sup>quot;ऐतेपां महिपीम्यां (णां) च धम्मिल्लमकुटा (टमा) हतम्।" डा॰ प्रसन्नकुमार त्राचार्य (संपादक) : मानसार, मौलिलक्षणा, त्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सन् १९३३, अध्याय ४९, श्लोक १६।

में 'कोप्पु'; कुइ सापा 'कोप' (स्त्री का जूड़ा); कर्कु भाषा 'खोषा' (= बालों का जूड़ा)। प्राय: सभी ग्रार्य भाषात्रों में यह शब्द पहुँच गया है। जायसी ने भी पदमायत में 'खोषा' शब्द का उल्लेख किया है। र

\$2.92—सिर वँघ जाने के उपरान्त सघवा स्त्रियाँ श्रापनी माँगों में खिंदूर जैसा लाल रंग फा एक चूर्ण भरती हैं, जिसे हुंगुर या सिंद्रप कहते हैं। ईंगुर माँग में लगाना 'माँग भरना' कहाता है। माँग के लिए वैदिक तथा लीकिक संस्कृत में 'सीमन्त' शब्द श्राया है। सिर पर वालों के बीच की रेखा माँग (सं० मङ्ग्>गा० मंग>गाँग = एक रंजन द्रव्य—या० स० म०, पृ० ६१६) कहाती है। संस्कृत में एक प्रकार के रंजन द्रव्य को 'मङ्ग्' कहते थे, जिसे स्त्रियाँ सिर में लगाया करती थी। सीमन्त में मङ्ग् भरा जाता था, इसलिए कालान्तर में सीमन्त को ही मङ्ग् (माँग) कहने लगे। कालिदास ने उत्तर मेघ में माँग के लिए 'सीमन्त' शब्द का प्रयोग किया है। 3

कानों के पास का वह भाग जो कान श्रीर श्राँख के मध्य में होता है, कनपुटी या कनपटी कहाता है। माँग के दार्थे-वार्थे कनपुटी के ऊपरवाले वालों में मोम लगाया जाता है श्रीर उनके धरातल को उत्तरे चिकना बनाया जाता है। बालों को इस प्रकार मोड़ने श्रीर सजाने को 'पटिया पारना' कहते हैं। माँग निकालने के लिए भी 'पारना' किया का प्रयोग होता है। सरदास ने इस धातु का उल्लेख किया है। ४

एक लोकगीत में भी 'पाटी पारना' प्रयोग श्राया है— 'श्राजु गौरा चली हैं कॅठि, न पाटी पारी मोंम ते।' "

प्राचीन काल में भी स्त्रियाँ अपने सटकारे वालों में एक विशेष द्रव्य लगाकर उन्हें घुँघराले वनाया करती थीं। लिर की लटों (सीधे श्रीर विना तेल के रूखे वाल) में कुंकुम श्रीर कपूर श्रादि की चूर्ण लगाकर उन्हें बंकलट (श्रलक) के रूप में परिवर्तित किया जाता था। श्रमरकोशकार ने 'श्रलक' के लिए 'चूर्ण कुन्तल' शब्द लिखा भी है ('श्रलकाश्चूर्ण कुन्तलाः' श्रमर० शहाहह) लिर के बालों के घरातल की क्रमशः ऊँचा-नीचा बनाकर जब उन्हें लहरदार किया जाता है, तब वह रूप घूँघर या घूँघरा कहाता है। सिर के श्रम्म भाग में ऊपर की उमरे हुए तथा फूले हुए बाल गुट्यारा कहाते हैं। गुट्यारे में घूँपर बनाया जाता है। कंचे से छोटी वस्तु, जिससे वाल कादते (बहाते) हैं, ककई (सं० कंकतिका) कहाती है। प्रायः ककई (कंची) से ही स्त्रियाँ वाल कादा करती हैं। जूशों को डींगर या लूलू भी कहते हैं। जूशों के बच्चे लीख (सं० लिखा > लिखा > लिख) कहाते हैं। सिर की मैल मिटी श्रीर लीख श्रादि निकालने के लिए एक वस्तु विशेष काम में लाई जाती है, जिसे लिखु आ कहते हैं। जूशों के बच्चे सुटइयाँ कहाते हैं।

<sup>े</sup>टी॰ वरो : देविदियन वर्ष स इन संस्कृत, ट्रेंजेवजन्स फाइलोलाजिकल सोसाइटी.

<sup>...</sup> १ "सरवर तीर पदुमिनी श्राई । खींपा छोरि केस मीकराई ॥"
डा॰ माताप्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी प्रथावली, पद्मावत, ६१११

<sup>3 &#</sup>x27;सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वध्नाम् ।'

<sup>—</sup>कालिदास: मेघदूत, उत्तरमेघ, द नोक २।

किन तेरे भाल तिलक रचि कीनी किहि कच गूँदि माँग सिर पारी।

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० समा, १०।७०८

<sup>े</sup> श्राज गौरी रूड (सं० रुप्ट) कर चल दीं। उन्होंने मोम से सिर पर पादी भी नहीं पारी।

फकई के मध्य की लफड़ी पटिया कहाती है। पटिया के दार्थे-वार्थे दाँते बने रहते हैं। दाँतों के बीच की खाली जगह भिरी कही जाती है। दाँतों के सिरे कोर (सं० कोटि) कहाते हैं।



[रेखा-चित्र १५३, १५४]

\$3.52—सिर के छिल्लिया वॅधाव में छल्ले डाले जाते हैं। पीछे, लटकनेवाली चुटिया (चोटी) में कलायों (लाल-पीले रंग में रंगे हुए सूत के धागे) से बनाये हुए फन्दे छुल्ले कहाते हैं। (चोटी) में कलायों (लाल-पीले रंग में रंगे हुए सूत के धागे) से बनाये हुए फन्दे छुल्ले कहाते हैं। छिल्लिया वँधाव का सिर भी पाँच बैनियों का बाँधा जाता है। इस प्रकार के बँधाव में खुटीला छिल्लिया वँधाव का ही सहित गुही हुई चोटी) श्रीर जूड़ा (सं० जूटक = बृत्ताकार गाँठ-विशेष) भी बनाते हैं। प्राय: ब्याह के समय बरनी का सिर छुल्लिया वँधाव का ही बाँधा जाता है।

\$3.94 — केशों की सजावट ईगुर श्रार्थात् सिंदरप, मोंम श्रीर तेल से होती है। दाँतों पर \$3.94 — केशों की सजावट ईगुर श्रार्थात् सिंदरप, मोंम श्रीर तेल से होती है। दाँतों पर एक प्रकार का काला मंजन-सा लगाया जाता है, जो मिस्सी कहाता है। यह स्वाद में कुछ-दुछ एक प्रकार का काला मंजन-सा लगाया जाता है, जो विन्दीदार शारीक कील-सी टुकवाई जाती खहा-सा होता है। सामने के ऊपर के दो दाँतों में सोने की विन्दीदार शारीक कील-सी टुकवाई जाती खहा-सा होता है। सामने के ऊपर के दो दाँतों में सोने के चौके (सामने के ऊपरी चार-है, जिसे चौंप कहते हैं। श्रालग से भी एक फूलदार चौंप सामने के चौके (सामने के ऊपरी चार-है, जिसे चौंप कहते हैं। श्रालग से भी एक फूलदार चौंप सामने के चौके (सामने के ऊपरी चार-हात) में लगा ली जाती है, जिसे फूल या दाँतीना (सं० दन्तपर्णाक > दन्तवगण श्राप्त > दाँतों की सजावट होती है। देंतउना > देंतीना) कहते हैं। मिस्सी, चौंप श्रीर देंतीने से छित्रों के दाँतों की सजावट होती है।

भग्ना विन्दा कहाती है। किन्दी से बड़ी चीज विन्दा कहाती है। किन्दी से बड़ी चीज विन्दा कहाती है। किन्दी स्त्री के 'सुहागिलपन (सघवात्व) का चिह्न भी है। गाल या ठोड़ी पर लगी हुई काली विन्दी स्त्री के 'सुहागिलपन (सघवात्व) का चिह्न भी है। गाल या ठोड़ी पर लगी हुई काली विन्दी तिल कहाती है। घातु-विशेष की बनी हुई गोल और गड़देदार विन्दी कटोरी कहाती है। विन्दी तिल कहाती है। घातु-विशेष की बनी हुई गोल और गड़देदार विन्दी कटोरी कहाती है। विन्दी तिल कहाती है। चिन्दी किन्दी मिलाकर किर उससे सफेद रंग का वारीक बुरादा-सा वुकनी कहाता है। बुकनी में थोड़ा-सा पानी मिलाकर किर उससे सफेद रंग का वारीक वुरादा-सा वुकनी कहाती हैं। चन वूँदों को चिन्तियाँ कहते हैं। व्याह में बरनी के नाथ पर छोटी-छोटी वूँदे बनाई जाती हैं। उन वूँदों को चिन्तियाँ कहते हैं। याह में बराने के लिए 'चीतना' किया का प्रयोग किया जाता है। सुख़ी बुकनी को जब थोड़ा- चिन्तियाँ बनाने के लिए 'चीतना' किया का प्रयोग किया जाता है। सुख़ी बुकनी को जब थोड़ा- थोड़ा डालते हैं, तब उस क्रिया को 'बुरकना' कहते हैं।

्र १३७९—िरित्रयाँ च्याह, चाले (द्विरागमन = गौना) और रौने (गौने के उपरान्त लड़की का समुराल जाना) में तथा अन्य तीज-त्योहारों पर एक लाल द्रव पदार्थ पॉवीं पर लगाती हैं, जिसे

महावर कहते हैं। महावर से स्त्रियों के पाँवों पर चुँदकी, कउआ-सितये और फूल छवरियाँ वनाई जाती हैं। देखिए (रेखा चित्र १७७ से १८० तक)

§३७८—िस्त्रयाँ प्रायः सुहाग (सं० सीमाग्य) के त्योहारों पर अपने हाथ-पाँव महँदी या मेंहदी सं० मेन्विका, मेन्बी) से रँगती हैं। इस प्रकार रँगने के लिए 'रचना' क्रिया प्रचलित है। अधिक रचनेवाली मेंहदी चहचही (चुहचुही) और न रचनेवाली रूखी या धूरिया कहाती है।

जब पिसी हुई गीली महँदी (मेंहदी) को हथेली पर रखकर मुद्ठी (सं० मुन्टिका) वाँध लेंवे हैं, तब वह रचाई (रँगने की विधि) मुद्दिया कहाती है।

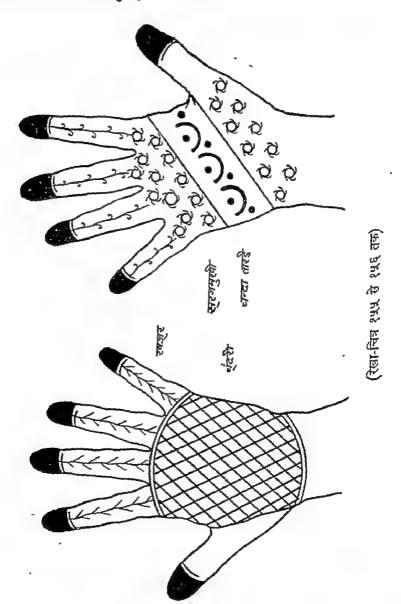

जब मेंहदी को हाथ की हथेली पर पूरी तरह बिना जगह छोड़े लगा लेते हैं, तब वह िहिसिया वा हिहसेमा कहाती है।

यदि हाथ ग्रीर हयेली पर फूल-पत्तियाँ ग्रीर बूँदें रखते हैं, तो वह रचाई चितेमा या मड़ेमा फहाती है। इन कियाग्रों को चोतना ग्रीर मॅंड़ना कहते हैं। 'चीतना' शब्द सं० चित्रण से ग्रीर 'मॅंडना' सं० मण्डन से है।

यदि चीतने में मेंहदी की बूँदें बड़ी-बड़ी तथा गोल हैं, तो वे पैसा-टका कहाती हैं। हथेली के पीछे एक गोले के ग्रान्दर रखी हुई बूँदें हथफूल कहाती हैं। 'हथफूल' शब्द सं॰ हस्तफुल से स्युत्तन्न है।

पाँव के किनारे-किनारे रक्खी हुई मेंहदी की घारी सुहागी या पैचकी कहाती है। नाख्नों पर रक्खी जानेवाली बूँदें नहींरची कहाती हैं।

जन हाथ या हथेली पर क्रमशः एक वूँद ग्रौर एक छोटी रेखा बनाते जाते हैं, तन वह रचाई फुलपितया कहलाती है। इनके ग्रांतिरिक्त महॅदी की रचाई के निम्नांकित ढंग भी हैं, जो कला से परिपूर्ण हें—(१) कंगूरिया, (२) खजूरी, (३) चंदातारई, (४) चूँदरी, (५) निवेदिया, (६) पँखेनी, (७) मुठिया, (=) लहरिया, (६) सतैनी, (१०) साँकरी, (११) सुरजमुखी।



(रेखा-चित्र १५७ से १६८ तक)

\$308—िल्लयाँ सिंगार (सं० शृंगार) करते समय अपने पास कंघा, कंघी, शीशा और वीजना (सं० व्यजनक = पंखा) रख लेती हैं। कंघी को ककई नाम से अधिक पुकारा जाता है। शीशा को वट्टा और छोटे पंखे को विजित्याँ (सं० व्यजनिका) कहते हैं। एक लाल पाउडर जिससे वेंदी (बिन्दी) लगाई जाती है, ईंगुर (सं० हिंगुल > प्रा० इंगुल > इंगुर > ईंगुर) कहाता है।

ईंगुर की भाँति की एक और लाल वस्तु होती है, जिसे सिंद्रप कहते हैं। इसे भी स्त्रियाँ वालों की माँग में भरती हैं।

सल्ते के दिन पुरुप तो अपनी कलाई में राखी या रक्खा वेंधवाते हैं, लेकिन लड़िक्या

कोहनी से ऊपर बाँहों में फन्देदार लटकतें हुए डोरे, जिनमें नीचे रंगीन रुई के फूल होते हैं, बाँधती हैं, जिन्हें खयेला कहते हैं। ये दोनों वाहों में पहने जाते हैं।

#### लीला या गुदना

§३=०—लीला या गुदना भी स्त्रियों का शृंगार है। नील या कीयले के पानी में डूबी हुंई गुइयों से स्त्रियों के शरीर पर जो चिह्न बनाये जाते हैं, वे लीला या गुदना कहाते हैं। मुइयों से शरीर पर चिह्न बनाना 'पाँछुना' कहाता है। उन मुइयों को पाँछी कहते हैं। 'पाँछुना' के लिए 'गोदना' भी कहा जाता है।

गुदना गोदनेवालों की एक अलग जाति है, जो लिलगोदा कहाती है। लिलगोदे अपने को शेख मुसलमान कहते हैं। लिलगोदे ढोलक मदते हैं और उनकी स्त्रियाँ लीला गोदती हैं। विलिलगोदी कहाती हैं। लिलगोदी को गुदनारी, लिलहारी या गुदनहारी भी कहते हैं। लिलगोदियों की कला ही जनपदीय नारियों के अंगों पर अनेक रूपों और शैलियों में दिखाई पड़ती है।

\$2=?—दोनों मोंहों (सं॰ भू > अप॰ मोहा > मौंह) के बीच में नाक के ऊपर खियाँ लीलों की एक बिन्दी गुदवाती हैं। इस बिन्दी को कुच्ची कहते हैं। बीच माथे में गुदवाई हुई बिन्दी लिलारी कहाती है। 'कुच्ची' सं॰ 'कूर्चिका' से और 'लिलारी' सं॰ 'ललाटिका' से ब्युत्पन्न ज्ञात होता है। कुच्ची और लिलारी सुहागिलें (सधवा) ही गुदवाती हैं। ये सुहाग (सं॰ सौमाग्य) और सोहनें (सं॰ शोभन) के चिह्न माने जाते हैं।

\$2=२--- ब्राती पर उरोजों के बीच में जो गुदना गुदाये जाते हैं, उन्हें 'मोर-पवइया' कहते हैं | स्त्रियों की धारणा है कि 'मोर-पपइया' गुदवाने से उनके मालिकों (पतियों) के मन में उनके प्रति सदा प्यार बना रहता है | मोर-पपैया इस प्रकार बनाये जाते हैं---

### मोर-पर्पेया



(रेखा-चित्र १६९)

छाती पर ऋँगिया (सं॰ ऋंगिका) श्रीर कोख (सं॰ कुच्चि) पर घोड़ी (सं॰ घोटिका) भी सुदती हैं।

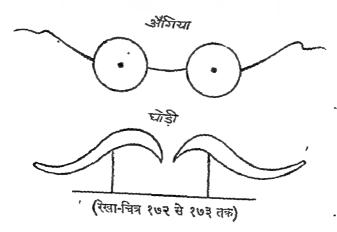

\$2=2—कुछ वैयरवानियाँ (स्त्रियाँ) अपनी नाक की डेरी लँग (वाँई खोर) अपनी वाई खाँख की वाँई कोर (सं॰ कोटि>कोरि>कोरि>कोरे के नीचे गाल (कपोल) के अपर एक विन्दीदार रेखा गुदवाती हैं। कोई-कोई एक ही विन्दी या वृंद गुदवाती है। इसे आँस् (सं॰ अश्रु>पा॰ अंसु>आँस् कहते हैं।



\$३=४—होंठ के नीचे ठोडी के बीच में किसी-किसी स्त्री के गड्ढा होता है उस गड्ढे में स्त्रियाँ एक बूँद अथवा एक छोटी आर्डा रेखा गुद्वा लेती हैं, जो ठोड़ी या चिउन्ना कहाती है।

\$३=५—वाँयें हाथ में कलाई से कुछ ऊपर जो गुदना गुदाया जाता है, यह सीता-रसोई कहाता है। त्तियों का कहना है कि 'सीता रसोई' से व्याँहताओं (विवाहिताओं) की सुसरारि सं श्वगुरालय) में चौका-रसोई की सदा सहचरक्कत (ग्र० वरकत = वृद्धि) होती है। कौन्हीं या सुहनी (सं० कफोणिका) ग्रौर कलाई के बीच का भाग 'पौंहचा' कहाता है। इसे संस्कृत में प्रकोष्ठ भी कहते हैं। सीता-रसोई प्रकोष्ठ भाग पर ही गुदती है।

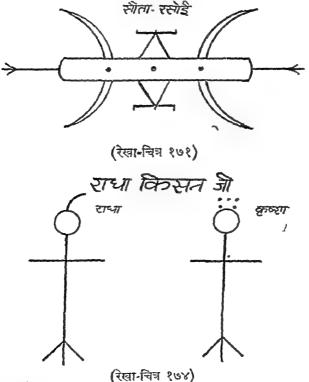

\$३=६—चाँ६ वाँह (सं॰ बाहु) में कलाई से ऊपर 'राधाकिसनजी' नाम का लीला भी

गुरवाया जाता है। इसके सम्बन्ध में लियों का कहना है कि 'राधाकिसतर्जी' गुरना से मालिक ग्रीर बहुग्ररवानी (पति-पत्नी) में ताबे जिन्दगी (जिन्दगी भर) प्यार बना रहता है।

'रावाकितनजी' गुदना दिखाया गया है। पाँच बूँदों से तात्पर्य श्रीकृत्य के मोरमुकुट (सं॰ मयूर-मुकुट) से है श्रीर टेदी रेखा राधा की चिन्द्रका बताती है।

§३८७ - ऋँगूठे (सं॰ ऋंगुटक) के पास की उँगली (सं॰ ऋंगुलिका) तिन्नी (सं॰ तर्जनी) कहाती है। मध्यमा उँगली 'बीच की' कहाती है। अनामिका को आनी और किन्छा को कन्नी कहते हैं।

श्रॅंग्ठा श्रीर तिन्नी के नीचे का भाग गाई कहाता है। इसके लिए श्रमरकोशकार (श्रमर॰ २।६।८३) ने 'प्रादेश' शब्द का उल्लेख किया है। क्षियाँ श्रपने वॉर्वे हाथ की गाई पर एक गोल तथा बीच में खुली हुई बूँद (सं० इस तरह की) गुदवाती हैं। वह कुइश्रा (सं० कृषिका > कृषिश्रा > कृषिश्रा > कृष्टिश्रा > कुइश्रा) कहाती है।

कुइया गुदवाने से घर में दूध-दही की रेज (श्रधिकता) रहती है, स्त्रियों की ऐसी धारणा है। श्रॅंगूठे के पीछे वीच की गाँठ पर चौड़ी रेखा गुदाई जाती है, जो छुटला कहाती है।

\$२==--उँगिलयों के सिरे जो नाख्नों के नीचे के भाग होते हैं, पोरुआ या पोटुआ कहाते हैं। सीधे हाथ की कन्नी उँगली (किनिष्ठा) के पोटुआ में एक बिन्दी या बूँद गुदाई जाती है। इसे 'धर्म चुकटी' कहते हैं। स्त्रियों का कहना है कि धर्म चुकटी से घर में कभी दिलहर (सं. दाख्यि) नहीं आता और दान करने का फल तुरन्त मिलता है।

उँगलियों के पीछे की गाँठों के ऊपर एक रेखा श्रीर तीन बूँदें गुदाई जाती हैं, जो वाँक कहाती हैं।

वॉक--

\$2=६ — युटने ग्रीर एड़ी के बीच में टाँग का नीचे का भाग पिंडली या तिली कहाता है। तिलियों पर 'खजूर' नाम का लीला गुदाया जाता है।

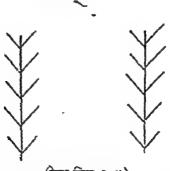

(रेखा-चित्र १७५)

\$3.80—एड़ी के ऊपर दोनों श्रोर की गाँठों को गट्टा कहते हैं। 'गट्टा' के ऊपर श्रीर तिली से नीचे का भाग मुराया कहाता है। मुराये के चारों श्रोर एक गोल धारी गुदाई जाती है। उसे नेवड़ी कहते हैं। यदि उस धारी को दुहरा गुदवाया जाता है, तो वह खड़ु आ कहाती है। पैर के पंजे पर पुतसितया (सं० पुत्रस्वस्तिक>पुत्तसियय>पुतसित्या) व सुवरिया गुदाये जाते हैं। क्रियाँ भायः पाँवों के किनारे-किनारे श्रीर पंजों के ऊपर महावर गुदाती हैं।

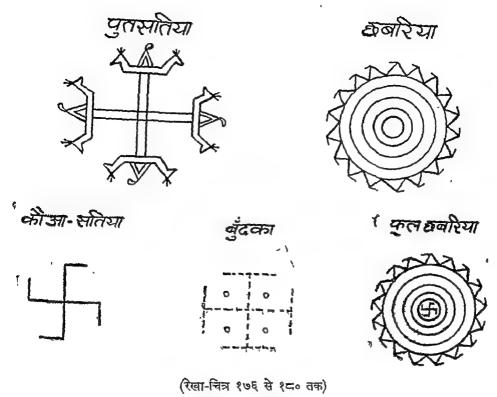

\$2.80 (अ)—आँख में बहुत छोटी तिल जैसी सफेदी छड़ कहाती है। बड़ी छड़ को फुली कहते हैं। बड़ी और ऊपर उठी हुई फुली टेंट कहाती है। अपने बड़े-बड़े दोशों पर भी जो ध्यान नहीं देता और दूसरे के मामूली दोयों का भी बख़ान करता है, उसके सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है—

"अपनौ टेंड तक नाइँ दीखतु, दूसरे की फ़लीज दीखत्यै।"

कुछ वह अरवानियों (स्त्रियों) की आँख में कज (दोष) होती है, किन्तु फिर भी वे अच्छी मानी जाती हैं। यदि किसी स्त्री की आँख की पुतली (आँख का तारा) नाक के पास के कीये में घुस जाती है, तो वह देरों कहाती है। ग्रामीण जनों का विश्वास है कि देरों सन्तान के देर लगा देती हैं। जिस स्त्री की आँख का तारा नाक के कीए से भिन्न दिशा में दूसरे कोए में घुसता हो, उसे चोर कहते हैं। जिस स्त्री की आँख का तारा आँख के केन्द्र भाग से कुछ हट जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, वह भेंड़ों या भेंड़ी कहाती है।

जिस स्त्री की दोनो ऋाँखों की पुतिलयाँ भूरी (बादामी रंग की) होती हैं, वह कंजी कहाती हैं। जिसके सिर पर बाल न हों, उसे गंजी कहते हैं। सफेद दागवाली स्त्री भुरों कहाती है। अमीणों की धारणाएँ ऋौर विश्वास ही प्रायः स्त्रियों के सुलक्षणों या कुलक्षणों के विपय में स्याने (प्रमाण) माने जाते हैं। देरो चाहे ऋाँख की चितवन में ऋच्छी न लगती हो लेकिन घरवाले उसे प्यार करते हैं और सास, जिठानी ऋादि उसका होष (अ० ख़ौफ = हर) भी मानती हैं।

<sup>े</sup> अपनी श्रींख का टेंट तक नहीं दीखता श्रीर दूसरे की फुती भी दीखती है ।

### अध्याय ४

# वच्चों श्रौर पुरुषों के गहने श्रौर वाल

\$2.8—छोटे-छोटे बच्चों के पैरों में चाँदी के बने गोल खड़ आ पहनाते हैं। पाँवों के पतले खड़ औं में जब बजनेवाले छोटे-छोटे बूँबुरू जोड़ दिये जाते हैं, तब वह गहना (सं० गह- एक) पैंजनी (सं० पादिशाजिनी) कहलाता है। गहने की जैचर (फा० जेबर) और चीज (फा० चीज) भी कहते हैं। बहुत छोटे बुँबुरू को राना और रवा भी कहते हैं।

§३६२—हाथ के पाँचे (पहुँचा) या करइया (कलाई) में पहना जानेवाला सोने या चाँदी का गहना कड़ा (सं॰ कटक), खड़ुआ या कड़्ला कहाता है। एक लाल मूँगा एक डोरे में (परोकर हाथ की कलाई में बाँध देते हैं, वह लालीरी कहाता है।

\$3.83,—कमर में छल्लीदार सॉकरीनुमा गोल चीज जो चाँदी या सोने कीं दूवनी होती है, कींधनी कहाती है। कभी-कभी डोरे की कौंधनी में एक लम्या मूँगा डाल दिया जाता है, यह दुनुआँ कहाता है।

\$2.88—प्रन्चों के गलों में नजर-गुजर के लिए कुछ चीजें, पहनाते हैं, जो प्रायः गले के होरे में डाल दी जाती हैं। शेर के पंजे का नाख़न डाल दिया जाता है। इसे वधना या वगनखा (सं० व्याधनख) कहते हैं। गोल चाँदी का छल्ला स्रज और आधा गोल छल्ला चन्दा कहाता है। एक डोरे में चाँदी के बने हुए गोल-गोल पेसे-से पुहे हुए होते हैं; उसे कछुला कहते हैं। यह गले का गहना है। गले से चिपटा हुआ एक भूपण कंठा (सं० कराटक) कहाता है। इसके दाने गोल और बड़े होते हैं।

§3.84.—गले का एक भूपण गड़ेली (सं० गंडेरिका) होता है। गोल श्रौर लम्बी श्रपड़े के श्राकार की बहुत छोटी बस्तु गड़ेली कहाती है। इसके बीच में एक कुन्दा होता है। उस कुन्दे में डोरा डालकर गले में पहनाई जाती है। चाँदी की बनी वर्गाकार बस्तु ताबीज कहाती है।

: §३६६—कान के नीचे का भाग, जो गाल को छूता है, लौर कहाता है। कनछेदन (एं॰ फर्यांछेदन) पर बालकों की लौर छिदती हैं। इन लौरों के छेदों में कुछ बालक मुस्की, कुछ वारी, कुछ लौंग और कुछ दुर पहनते हैं। ये सब चीजें प्राय: सोने की ही बनती हैं।

एकं सोने के तार की दो-तीन चक्करों के साथ गोल बनाया जाता है, उसे 'मुरकी' कहते हैं। बागी (बाली) में इकहरा तार ही गोल कर दिया जाता है।

एक वृँद के रूप में बना हुआ कान का गहना लोंग (सं० लवंग) कहाता है। आँकहेनुमा धुंडीदार लटकनी वाली 'दुर'<sup>3</sup> (अ० दुर्र = मोती) कहाती है। दुर से मिलता हुआ भूषण कुंडल होता है। कुंडल की धुंडी बड़ी और पोली होती है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> "स्रदास प्रभु बजवधु निरखति रुचिर हार हिय सोहत चघना।"

<sup>---</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० समा, १०१११३

<sup>&</sup>lt;sup>२ '</sup>"कडुला कंड वज्र केहरि-नख राजत रुचिर हिये ॥"

<sup>--</sup> प्रसागर, काशी ना॰ प्र॰ सभा, १०।९९

<sup>3 &#</sup>x27;'कंचन के हैं दुर मँगाइ लिए कहाँ कहा छेदनि श्रातुर की ।" —स्रसागर, काशी ना० प्र० समा, १०११८०

सूर ने भी कुल्ए के कनछेदन के वर्णन में दुर और मुरकी का उल्लेख किया है।



(रेखा-चित्र १८१ से १६१ तक)

\$2.89—मोर के पंखों की इंडी डढ़ीर कहाती है, श्रीर श्रागे का भाग जिस पर श्रांख की-सी शक्त बनी रहती है, चँद उश्रा कहाता है। डढ़ीर के अन्दर का गृदा निकालकर बालकों के कानों के छेदों में डाल देते हैं। इसे मोरपैंच कहते हैं।

\$2.2—शालक को नजर न लगे, इसलिए काजर लगाने के बाद उसके माथे पर आड़ा काजर का टिप्पा लगा देते हैं, वह डिठौना<sup>२</sup>, डिठ वँधना (सं० हिट-बंधन) या चखीटा (मांट में) कहाता है। उसमान कृत चित्रावली (१५४।५; २३४।३) में इसे 'चौखंडा' कहा गया है।

\$2.82—जब तक बालक का मूँड्रन (सं० मुण्डन) नहीं होता तब तक उसके बाल लहरियाँ, जरूले या कुल्लियाँ कहाते हैं। मुंडन के बाद उगे हुए बाल मुँड्रीले कहे जाते हैं। 'जरूले' शब्द के लिए सूरदास ने 'मॅड्रूले' शब्द लिखा है (जट + उल्लं>जड़ल + क > जड़ूला = जड़ ग्रर्थात् गर्भ के पैदायशी बाल) ।

§४००—वड़ी उम्र के ग्रादमी कन्सी (किनिष्ठा) ग्रीर श्रन्ती (ग्रनामिका) उँगलियों में श्रॅंगूठी पहनते हैं। इसे छाप, मुद्दी या मुद्दिया (सं० मुद्रिका) भी कहते हैं। श्रॅंगूठी की भॉति की चाँदी-वाँवे की गोल पत्ती छुल्ला कहाती है। इँठा हुग्रा वार को छल्लेनुमा बना दिया जाता है, वेड़ा या वेढ़ा (सं० वेज्टकं) कहाता है। ये सब उँगलियों में ही पहने जाते हैं।

<sup>ी</sup> लोचन भार-भरि दोऊ माता कनछेदन देखत जिय मुरकी ॥" वही, १०। १८०

र "सिर चीतनी डिठौना दीन्हों श्रांखि श्रांजि पहिराइ निचील ॥"

<sup>—</sup>स्रसागर, काशी ना॰ प्र॰ समा, १०।९४

<sup>3 &#</sup>x27;उर बधनहाँ, कएठ कठुटा, साँडूले बार, वेनी लटकन मसि-बुन्दा सुनिमनहर।'

<sup>—</sup>सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा० १०।१५१

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति,

<sup>—</sup>नागरीप्रचारिगी पत्रिका, वर्ष ५४, र्शंक २—३, पृ० १०० ।

\$४०१ — कीन्ही (कुहनी) से ऊपर कुछ लोग मादों उतरती चौदश ( भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी ) को अपनी बाँहों में सोने या ताँवे का एक कड़ा पहनते हैं, जिसे अन्त (सं॰ अनन्त) कहते हैं। इसमें चौदह गोलियाँ-सी बनी रहती हैं। डोरे के अन्त में चौदह गाँठें लगी रहती हैं। उक्त चौदस को अन्त चौदस (सं॰ अनन्तचतुर्दशी) भी कहते हैं।

\$४०२—सोने के तारों को ऐंटकर आपस में मिला दिया जाता है, तब एक प्रकार का गले का मर्दाना भूपण बनता है, जिसे तोड़ा कहते हैं। सेनापित ने 'तोरा' का प्रयोग भूपण-विशेष के अर्थ में किया है।

## अध्याय ५

## स्त्रियों के गहने

\$203—माथे के गहने भागवानों (अमीर लोगों) की स्त्रियाँ माये, सिर और कान श्रादि में पहने जानेवाले गहने (सं॰ ग्रहणक>गहनत्र >गहनत्र = आभूपण) सोने के ही वनवाती हैं। निर्धन हिन्दुओं तथा मुसलमानों की स्त्रियाँ चाँदी के भी बनवाती हैं। सामने माथे पर पहना जानेवाला साँकरी (शृंखला = जंजीर) में लटका हुआ अर्द चन्द्राकार रौनोंदार एक आभूपण वैना, लटकन, चन्द्रा या टीका कहाता है। तलुए पर सिर की माँग के ऊपर पहना जानेवाला गोलाकार सोने का एक भूपण वौरिया, सीसफूल, चोरला या चोल्ला कहाता है (सं॰ शीर्पफुल्ल> सीसफूल)। सिर के अग्रमाग का एक भूपण पँचवैनी कहाता है। इसमें पाँच लड़ें होती हैं। इस प्रकार के छोटे-छोटे गहने सामृहिक रूप में 'द्रमछल्ला' कहाते हैं। बड़े-बड़े गहनों को सामृहिक रूप में गहना-पाता कहते हैं।

माये पर दाई-नाई त्रोर एक गहना पहना जाता है, जिसका त्राकार त्रिभुज का-सा होता है, त्रोर नीचे घुंडीदार छोटे-छोटे रीने लटके रहते हैं। उसे भुचभुची, भुलनियाँ, भिलमिलिया या भूमर कहते हैं। भूपर जोड़े में पहनी जाती है। मुसलमान स्त्रियाँ प्राय: चाँदी की भूमर पहनती हैं। भूमर के ऊपर सहारा नाम का गहना पहना जाता है, जो भूमर के बोभ को साधता है। सहारे के त्रास-पास ही काँटे त्रीर भेले नाम के गहने भी पहने जाते हैं।

सोने की तीन पत्तियों का बना हुआ माथे का एक आमृष्य खीर कहाता है। एक पत्ती से बना हुआ एक गहना वन्दनी या सिगारपट्टी कहा जाता है। स्त्रियाँ प्रायः बन्दनी के साथ ही माये पर ढेड़ी भी पहनती हैं। माये के ठीक मध्य में सोने की बनी हुई एक बड़ी बिन्दी-सी चिपकाई जाती है, जिसे तिलक कहते हैं।

<sup>° &#</sup>x27;सौ बारहमासी तोरा तोहि वनि श्रायो है।'

<sup>—</sup>सेनापति : कवित्त-रत्नाकर, हिदी-परिषद् प्रयाग विश्वविद्यालय, तरंग १; छन्द ४४।

२ "मरियो ठेकेदार गेल में ठाड़ी लुटि गई लाँगुरिया।

हेंद्री लुटी वन्दनी लुटि गई, मूमर अपर खद्खिद्या ॥"

<sup>(</sup>त॰ कोल में भचलित लेंगुरिया नामक लोकर्गात)



(रेखा-चित्र १६२ से १६७ तक)

§४०४—सिर के आभूषणा—सिर के जूड़े के ऊपर एक गोल चक्राकार सा भूषण पहना जाता है, जिसे जूड़ा कहते हैं। इसमें दो पत्तियाँ निकली रहती हैं, जो चोटी के जूड़े में फँस जाती हैं। व्याह में बरनी के वालों की चोटी में जो चाँदी या सोने के सरवा या सरहयोकी माँति एक आभूपण गूँथा जाता है, उसे चोटी कहते हैं। बालों को अपनी जगह जमाये रखने के लिए चोटी के दायं-वायं काँटे भी लगते हैं।



(रेखा-चित्र १६८ से २०१ तक)

\$'20'र—कान के आभूषण—िस्त्रयाँ प्रायः कान के चार भागों में आभृषण पहनती हैं। गाल से चिपटा हुआ कान के बीच का भाग विचकनी कहाता है। इसमें जो हलके गोल तार का गहना पहना जाता है, उसे चारी या वाली (सं॰ वालिका<sup>9</sup>; सं॰ वल्ली<sup>2</sup>) कहते हैं। वाली के छेद में गूँज (वाली का टेड़ा सिरा जो छेद में पोह दिया जाता है) लगा दी जाती है। कान की विचकनी में ही चाँदी का एक गहना पहना जाता है, जिसे गुच्छों कहने हैं। इसमें रीनों का गुच्छा-सा लगा रहता है। कान को दक लेनेवाला एक ग्राम्पण कान कहाता है। कान के नीचे का भाग जो इछ लटकता हुग्रा-सा होता है लीर कहलाता है। बहुत-सी सोने-चाँदी चीजें की (गहने) लीरों में पहनी जाती हैं। एक प्रकार की वाली, जिसमें दो मोती पड़े रहते हैं, चीर कहाती है। बुन्दें, कुंडल,

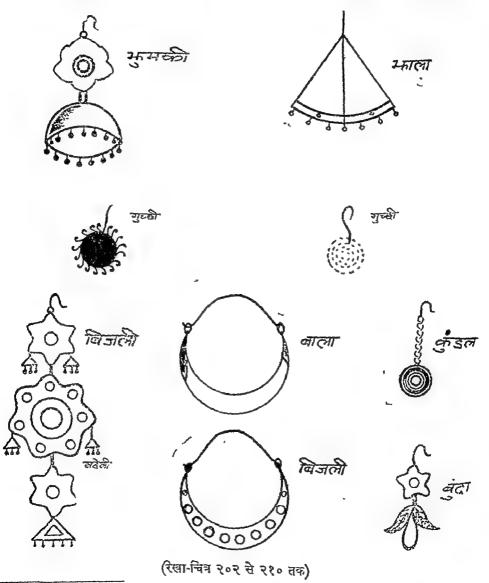

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वाण ने वाली के लिए 'वालिका' शब्द लिखा है।

<sup>-</sup>हर्पचरित, निर्णयसागर, पंचम संस्करण, ए० १४७, १६६।

र पाणिनि के सूत्र 'चतुर्थी तद्धें' (प्रष्या० ६।२।४२) की वृत्ति में काशिकाकार धामनजया-दित्य ने 'चल्छीहिरएयम्' (=चानी के लिए सोना) सामासिक पद लिम्बा है।

<sup>-</sup>काशिका, चौखम्या संस्कृत पुस्तकालय, सन् १९५२, पृ० ५२२।

तरकी, भूमकी, खटका, भाले, विजली और करनफूल आदि आभृषण लौरों में ही पहने जाते हैं। बाण ने कान के एक भृषण के लिए 'कर्णपूर' शब्द का उल्लेख किया है।

तरकी की बनावट रोनांदार टाँप्स की भाँति होती है। भूमकी उलटी छोटी कटोरी-सी होती है, जिसमें नीचे रोने लटके रहते हैं। सोने या चाँदी की छोटी-सी गोल प्याली में एक शीशा जड़ा रहता है। कान का वह श्राभूपण ठेंटी या करनफूल कहाता है। इसके श्रागे का भाग ढाल या फूल कहलाता है। पीछे के हिस्से को डाँड़ी कहते हैं।

कान का मध्य भाग, जो लीर के ऊपर होता है, गोखरू कहाता है। इसमें वाला (मोटी श्रीर यड़ी याली) पहना जाता है। एक धनुपाकार श्राम्पण गोसा (फा॰ गोश=कान) कहाता है, जो कान को चारों श्रोर से घेर लेता है।

\$80६—नाक के आभूपण—नाक के नीचे बीच के जोड़ में बुलाक पहनी जाती है। नाक के नथुए की बाई श्रोर की खाल में नथ (वाली की मॉति का एक भूपण) पहनी जाती है। एक प्रकार की नथ को, जिसमें मोती श्रोर लालौरी (एक प्रकार का लाल मूँगा) पड़ी रहती है, वेसर क कहते हैं। वेसर की गूँज को छेद में डाल देते हैं। किसी-किसी नथ में छेद के पास गोल तार के श्रन्दर मोती लगा देते हैं। उसे 'भलुका' कहते हैं। मलुके की नथ भलुकिया नथ कहाती है।



(रेखा-चित्र २११ से २१३ तक)
४०७—नाक में लींग, पींगनी ग्रीर सेंडा भी पहना जाता है। लींग एक बुंडी या बूँद-



(रेखा-चित्र २१४ से २१६ तक)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जिस समय कुलवर्धना दासी रानी विलासवती के गर्भ का समाचार राजा तारापीड श्रीर मंत्री शुकनास को सुनाती है, उस स्थल पर वाण ने कादम्वरी में 'कर्णपूर' शब्द का उल्लेख किया है—

<sup>&</sup>quot;नील कुवलय कर्णपूर-शोभाम्।"

<sup>--</sup>कास्ट्वरी, राज्ञी गर्भवार्तागम, सिद्धान्त वि० कलकत्ता, पृ० २६३।

२ "नाक वास वेसरि लह्यो, वसि मुकुतनु के संग।"

<sup>—</sup>जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (संपादक) : विहारी-स्ताकर, दो० २० ।

सी होती है। लोंग से बड़ी पौंगनी और पौंगनी से बड़ा सेंठा होता है। सेंठा नाक के आगे के भाग में गोल-गोल बूंदोंदार काफी बड़ा दिखाई देता है।

'संटा' में तीन ग्रंग होते हैं। फूल-सा भाग ढाल, पोली डंडी नलकी ग्रीर नलकी में लगने-वाली टोपीदार कील पल्ला, डाट या ठेंडी कहाती है।

दाँतों में सामने लगनेवाला एक भूषण चौंप कहाता है।

४०= गले में वॅथनेवाले गहने गले से चिपटकर वॅथनेवाले आम्पण पाटिया, चिक, गुलीवन्द, कंटा और ठुस्सी हैं। चिक, गुलीवन्द और ठुस्सी, ये तीनों गहने सोने के होते हैं, और मखमल के कपड़े पर डोरों से पुहे हुए रहते हैं। चिक के पक्खें (पत्ते) वर्गाकार और गुलीवन्द के आयताकार होते हैं। उन पत्तों पर फूल तथा खड़वाँ बुँदिकियाँ बनी रहती हैं। उस्सी में तीन-तीन खड़वाँ सोने के मोती खड़ी हालत में लड़ों में पुहे हुए रहते हैं। चिक के बीच में एक पत्ता-सा लटकाया जाता है, जिसे जुगन् कहते हैं। गुलीबन्द और ठुस्सी के बीच में नगों का जड़ाव होता है। गुलीबन्द से मिलते-जुलते गले के गहने टीप या गुलचीप और टिमनी भी हैं।

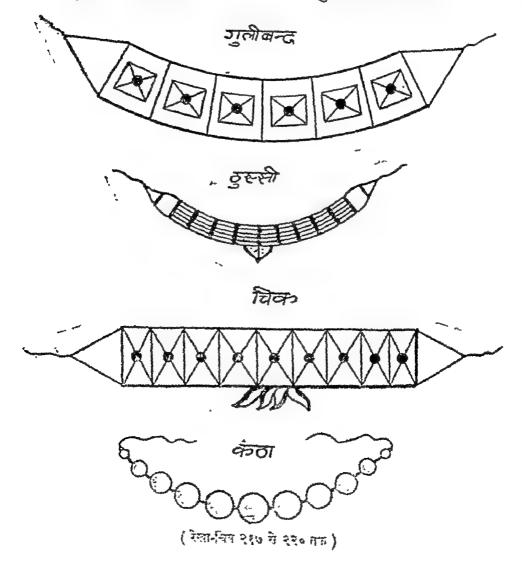

\$208—गले में लटकनेवाले भूयण—सोने के श्राभृपणों में एक जो सोने के ठोस लट्टे की बनती है, हँसली कहाती है। इसके बनाने में ताँवे के लट्टे के ऊपर सोने का पत्तुर (सं० पत्र) भी चढ़ा दिया जाता है। पाँच मूँगों (गोल दाना) की कंठी पचमनिया श्रीर तीन की तिमनिया कहाती है।

माला के दानों की भाँति सोने के दाने जिन टोरो में पुहे हुए रहते हैं, वे कई नामों से पुकारे जाते हैं। झाइति की भिन्नता के कारण उनके नाम भी झलग-अलग हैं। जौमाला या चम्पाकली, रांखमाला, मोहनमाला, आममाला, मर्माला, आदि मालाओं के ही नाम हैं। चम्पाकली के बीच में लटकता हुआ जुगन् जो काफी बड़ा होता है, खुगना या उरवसी कहाता है।

हारों में श्रोकल-घोकल हार, कैरीहार, चंदनहार श्रीर मोलसिरीहार प्रचलित हैं। दुलरी, तिलरी, चोलरी श्रीर पचलरी नाम के गहने लड़ों के बने हुए होते हैं। 'चीलरी' एक प्रकार का चार लड़ियों का हार ही हैं। दुलरी के सम्बन्ध में कहाबत है—

"घर में नाहिं नीन की डरी। बहुग्रारि माँगे नथ दुलरी॥"<sup>2</sup> सीतारामी, रामनौभी, पाटिया ग्रीर हमेल (ग्र॰ हमायल) भी गले में शोमा बढ़ाने-



१ "त् मोहन कें उरयसी हवे उरवसी-समान।"

<sup>-</sup>विहारी रतनाकर, दो० २५।

र घर में नमक की ढ़ली भी नहीं है, परन्तु स्त्री पहनने के लिए नथ और दुलरी साँगती है।

वाले मृपण हैं। सीतारामी और रामनीमी में तीन-तीन या 'चार-चार लर (लिड़ियाँ) होती हैं। पाटिया में रीनेदार आयताकार पत्ते होते हैं। हमेल एक डोरे में पुही रहती है। इसमें चाँदी के स्पयों या सोने की मोहरों में कुन्दे जड़ दिये जाते हैं और उन कुन्दों में डोरा पोह दिया जाता है। बीच में एक पान या चौकी (चौकोर टप्पा) डाल दी जाती है। पान या चौकी में दायें-बाँवें एक-एक नली लगी रहती है, जिसे करेली कहते हैं।

गले में पहना जानेवाला जनाना ताबीज 'ताकी' कहाता है। यूर ने इस शब्द का प्रयोग श्रपने स्रसागर में किया है। र

\$थर० कमर का गहना—कमर का एक ही गहना है, उसे कोंधनी कहते हैं। यह सोने या चाँदी की ही बनती है। इसे तगड़ी और पेटी भी कहते हैं। चाँदी की कोंधनी(सं० काय-वंधनी) बड़ी ठेहल (भारी) बनती है। इसमें छोटी-छोटी कड़ियाँ जोड़कर लर (लड़) बनाई जाती हैं। पाँच-पाँच या सात-सात के लगभग लड़ों को जहाँ-तहाँ मच्छी-थिपयों (पत्तियों) से लोड़ दिया जाता है और भार्य लटकाये जाते हैं। सामने नाभि के नीचे इसमें एक चौड़ा और भारी पत्ता लगाया जाता है, जिसे थाया या ठाया कहते हैं। थाये के दूसरी छोर का सिरा 'ठोंक' कहाता है। थाये और ठोंक के कुन्दों को मिलाकर पेच (एक बुंडीदार चाँदी की कील जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं) डाल दिया जाता है।



प्लाट के ग्रनुसार 'तगड़ी' शब्द की ब्युत्पत्ति सं॰ तागरिका > प्रा॰ तागड़िग्रा से है। एक तगड़ी (कैंधनी) डूँगेदार भी होती है। डूँगेदार तगड़ी में मल्लर की भॉति लड़ी लटकती है।

\$थर१--पाँचों में पहनने के गहने -पैरों के सब गहने प्रायः चाँदी के ही बने होते हैं। चाँदी के तार के बने हुए गोल-गोल भृपण जो पेर में पहने जाते हैं, लच्छे कहाते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जिनके नाम इमरतिया, चुँघरुआ, फैनिया और स्तिया लच्छे हैं। पाँच का एक भूषण छड़ा होता है। यह एक अंगुल चौड़ी पक्ती का गोल होता है, जिस पर गड्देदार रेखाएँ होती हैं।

फूलपत्ती का चौडा और गोल आमूपण जो दोनों पैरा में एक-एक पहना जाता है, छैलचुरी या छैलचूड़ी कहाता है। इसे वेलच्चूड़ी भी कहते हैं। छैलचूड़ी से पतला भूपण चमकचूड़ी कहाता है। ये दोनों पाँचों में ६-६ या ८-५ पहनी जाती है। लच्छे में जब इन्दें

भ "चौकी मेरी देह तू सँजोग कोई लाल की ।"

<sup>—</sup>सेनापति कृत कवित्तरत्नाकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, १। ७६

र "बहुँदा, करकंकन, वाज्यँद एते पर है तोकी।"

<sup>-</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १५४०

लगाकर धुंघरू डाल दिये जाते हैं, तब वह अनोंखा कहाता है। अनोखा एक-एक ही पहना जाता है। छैलचुड़ी के वरावर चौड़ाई वाला भूपण जिनमें धुंबरू पड़े रहते हैं, छागल कहाता है। यह भी एक-एक ही पहना जाता है।

पोला खडुश्रा जो चलने में बजता है, भाँभन कहाता है। पतला भाँभन 'भामर' कहाता है। भामरें प्राय: मुसलमान-स्नियाँ पहनती हैं। पतली भामर-सी जो पाँव से चिपटी रहती हैं, पेंजनी (सं॰ पादिशाजनी) कहाती है। ठोस चाँदी के लट्ठे से बने हुए, जिनके सिरो पर मोटी-मोटी घुंडियाँ बनी रहती हैं, खड़ श्रा (सं॰ खट्ट) कहते हैं। भाँभन श्रीर खडुश्रा पैरों में एक-एक ही पहना जाता है।

किंद्योंदार पट्टी श्रीर रीनो की बनी हुई बस्तु रमसोल कहाती है। इले गूजरी (श्रत० श्रीर श्रन्० में) या जेहिर (सादा० में) कहते हैं। पाइला, पाइजेब श्रीर रेशमपट्टी भी इसी का नाम है। यह पाँचों में एक-एक ही पहनी जाती है। पाइजेब की भाँति का गहना जो चाँदी की ४-५ लड़ों का बना हुशा होता है, चरनपदम या चरनचाप कहाता है।

'गूजरी' शब्द का प्रयोग सेनापित ने श्रीर 'जेहिरि' का सरदास, ने श्रपने ग्रन्थ में किया है। श्रगर पाइजेनो में वुँघरू न पड़ें तो वे गुलसनपट्टी कहाती हैं। हलकी गुलसनपट्टी जो एक लड़ की ही हों, तोड़ियाँ कहाती है। गुलसनपट्टी में कई जोड़ होते हैं। प्रत्येक जोड़ फरी या टिकरी कहाता है।

# पांव के आभूषरग (यांदी के)



(रेखा-चित्र २२७ से २२६ तक)

§४१२—पाँचों के ऋँगूठों ऋौर उँगलियों के गहने—ौर की उँगलियों में पहनने का एक छोटा-सा गहना चिछिया, चीछिया या चिछुआ कहाता है। इसे सुहागिल (सधवा) छियाँ ही पहनती हैं। ये चाँदी, पीतल ऋादि धातुओं के बने होते हैं।

चाँदी के श्रद्धंचन्द्राकार पत्ते में नीचे एक डॉड़ी (इंडी) लगी रहती है। इसे श्रनवटं कहते हैं। यह पैर के श्रॅंगूठे में पहना जाता है। यदि ऊपरी भाग कुछ, उठा हुश्रा बना दिया जाता है श्रीर नीचे श्रनवट की मॉति की इंडी रहती है, तो उसे गुठिला कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'गूजरी भनक माँक सुभग तनक हम देखी एक वाला रागमाला-सी लसति है।"

<sup>—</sup>सेनापति : कवित्त रत्नाकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, १।१८

<sup>े &</sup>quot;कुद्रवंटिका पग नृपुर जेहरि विक्रिया सब लेखी।"

स्रदास : स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, काशी, प्रथम संस्करण, १०१९५४०

स्त्रियों के पाँचों की उँगलियों में जो छल्ले पड़े रहते हैं, उनके ऊपर एक-एक कुन्दा लगा रहता है । उनमें होकर एक साँकरी (जंजीर) डाली जाती है । उन कुन्दों सहित छुल्लों ग्रीर सॉकरी को साँक ए छुर ली कहते हैं। ऋँगूठे (सं० अंगुष्ठ) के लिए जनपदीय बोली में गूँठा भी कहते हैं। किसी के ग्रागे ग्रँग्ठा दिखाना "सींग दिखाना" या "सिंगद्दा दिखाना" कहाता है। सींग दिखाकर किसी को विराया (चिदाया) भी जाता है। किसी को तुच्छ या नगर्य समभने के अर्थ में "सींग पर समभाना" एक मुहावरा भी प्रचलित है। पाँवो की उँगलियों में विशेष प्रकार के चौड़ी पत्ती के छल्ले पहने जाते हैं, जो चुकरी कहाते हैं।

§४१३—वाँह में कुहनी से ऊपर पहनने के गहने—कुहनी से ऊपर पहने जानेवाले मूपण सोने ग्रथवा चाँदी के ही बनते हैं। ढाई मोड़ का मुझा हुत्रा गोल ग्राम्षण चलडाँड़ा वा टड्डा कहाता है, त॰ माँट में इसे 'बहुंटा' भी कहते हैं। मुझ हुआ गोल लट्टा चरा कहलाता है। चौड़ी पत्तियाँ, जिन पर वूँदें होती हैं, डोरे में पुही रहती है। ये वाजूबन्द कहाती हैं। नीचे एक लटकते हुए डोरे में बुगडी पड़ी रहती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग बोज्वन्द के साथ रहती है। लम्बी-लम्बी गॅडेलियॉ-सी जब डोरे में एक दूसरी के नीचे पोह दी जाती हैं, तब 'जोशन' कहाती है। बाँह में इकनगा श्रीर नोनगा या नीरतन नाम के गहने भी पहने जाते हैं। ये जड़ाऊ होते हैं।

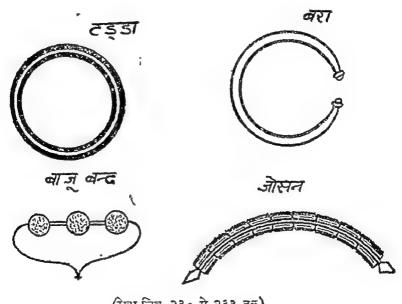

(रेखा-चित्र २३० से २३३ तक)

'चरा' ग्रीर भ्रम्त (सं० ग्रान्त) की ग्राकृति एक-सी ही होती है। इन्हें स्त्री-पुरुप दोनो ही पहनते हैं। बाल्मीकि रामायण में संभवतः 'बरा' जैसी वस्तु के लिए ही 'केयूर" शब्द श्राया है।

<sup>&</sup>lt;sup>(19</sup> नाहं जानामि केंग्रे नाहं जानामि कुएडले। नृपुरेत्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्द्नान् ॥" —वार्गाकि रामायण, किष्किन्या काखः, दारर

\$४१४—पहुँचे के गहने—काँच की चृड़ियों के साथ-साथ पहुँचे में स्त्रियों कई सोने या चाँदी के गहने पहनती हैं। चाँदी का बना हुआ गोल खड़ुआ-सा जिसके ऊपर गोलियाँ-सी जमी रहती हैं, डार या दूआ कहाता है।

एक गोल ग्राम्पण जो चाँदी का होता है परीयन्द, जहाँगीर, छन या वंगली कहाता है। इस पर फूल ग्रीर गोल-गोल रुपये-से बने रहते हैं। 'वंगली' को भोजपुरी में 'वँगुरी' कहते हैं। यही शब्द ग्रॉगरेजी में 'वैंगल' है। वंगली प्रायः चूड़ियों के दीच में पहनी जाती है।

पहुँचे में युह्नी की श्रोर सबसे पीछे पछेली रहती है। गोल चौड़ी पत्ती पर मक्का के-से दाने जमें रहते हैं; वह भूपण 'करा' कहाता है। खड़ुश्रो (सं॰ खहूक) की भाँति प्रत्येक हाथ में एक-एक पहना जाता है। ये सब गहने प्राय: चाँदी के ही होते हैं।

पहुँची सोने की होती हैं। एक कपड़े पर पोली गोलियाँ-सी डोरे से पुही होती हैं। सोने की फूल-यत्ती ग्रोर कड़ियों की लड़ो से फूलदार दस्ताने बनाये जाते हैं। जो की भाँति के दानों के दस्ताने सुमिरन कहाते हैं। नो दानों की बनी हुई छोटी पहुँची नौगरी कहाती है। दानो की शक्ल के श्राधार पर पहुँची की कई किस्में हैं - इलाइचिया, मौलसिरिया, लौंगिया श्रीर पहलदार।

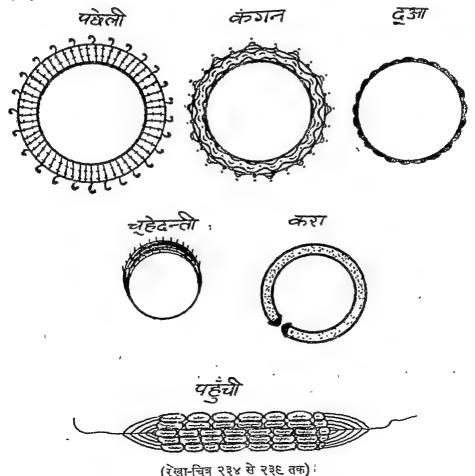

एक प्रकार का खडुया जिस पर बाल में उठे रहते हैं, कंगन या कफना कहाता है। इसे गजरा भी कहते हैं। गजरे के पास चंद भी पहना जाता है। कफने से मिलता-खुलता एक गहना चूहेंदन्ती कहाता है, जिस पर छोटे-छोटे बालों की भाँति तार उठे रहते हैं।

गजरे के सम्बन्ध में एक कहावत है-

"वाज्वन्द पछेली श्रीर हाथ की गजरी। श्रपने-श्रपने टिमाक के लैं सास-बहू की भगरी॥" १

\$8र्प-हथेली के पीछे पहनने के गहने-पहुँचे और उँगलियों के बीच में नॉर्रा का एक फूल और उसमें लगी हुई सॉक्सी पहनी जाती है। इस हथफूल और हथसंकरी कहने हैं।

\$थ१६—श्रॅग्ठे श्रीर उँगिलियों के गहने—उँगिलियों में श्रॅग्ठी, छाप या मुद्रिया भी पहनी जाती है। वाँक, पोरुश्रा, छल्ला श्रीर वेढ़ा भी उँगिलियों में ही पहने जाते हैं। पोरुश्रों को खुटकी छल्ला भी कहते हैं। एक गोल भूपण जिसमें शीशा लगा रहता है, श्रारसी कहाता है। इसे स्त्रियाँ वार्ये हाथ के श्रॅग्ठे में पहनती हैं। श्रारसी (सं॰ श्रादर्शिका) की माँति सुसलमानियों में गुस्ताने की खिना है। गुल्ताना एक श्रॅग्ठी की तरह का होता है, जिसके पत्ते पर ऊँची उठी हुई रौनेदार गुन्छियाँ लगी रहती हैं।



(रेखा-चित्र २४० से २४२ तक)

रीने को रवा या घूँघरू भी कहते हैं। ये बजरिया, मटरुआ और वाजने या चौरासिया (दो कटोरियाँ-मी मिलाकर जोड़ दी जाती हैं, तो वे चौरासी वुँघरू कहे जाते हैं) नाम से भी पुकार जाते हैं। यजरिया घुँघरू ठोस होते हैं, याकार में वाजरे के समान। मटरुआ सुँघरू पोले और गोल होते हैं। उनकी शक्ल मटर के दानों के समान होती है। कंदिया, कड़िया, कल्साद्रार और चिरद्द्या नाम के भी घुँघरू होते हैं। दो पल्लों के चपटे और किनारीदार वड़े घुँघरू कछुवाये कहाते हैं। जिन घुँघरुओं में नोंक निकली हुई होती है, वे चौंचिया कहाते हैं। लम्बे घाट के जिनमें कुछ टेढ़ होती है, उन घुँघरुओं को वाँकद्रार कहते हैं।

<sup>े</sup> वाज्वन्द, पछेती श्रीर गजरे को पहनने के लिए सास श्रीर वहू दोनों श्रपने-अपने श्रार के हेनु कगढ़ा करती हैं।

# अध्याय ६

## भोजन

\$४१७—भोजन के लिए सामान्यतः रोटी श्रीर रसोई (सं॰ रसवती) कहा जाता है। भोजन करने के लिए 'पाना' श्रीर 'जीमना' कियाएँ प्रचलित हैं। यदि किसी कारज (उत्सव या संस्कार) के समय कई मनुज्य मिलकर भोजन करते हैं, तो वह पाँति (सं॰ पंक्ति, प्रा॰ पति) कहाती है। स्वाद में जल्दी से कोई चीज खाना चाँडुना' कहाता है।

दिन भर में भोजन तीन समय किया जाता है। प्रत्येक समय को छाक कहते हैं। पातः का भोजन कलोऊ, दोपहर का रोटी और साँक (सं० सन्व्या) का ब्यारू (सं० विकाल > विश्राल > न्याल + उक = न्याल > न्यारू) कहाता है।

प्रायः किसानों की स्त्रियाँ खेत पर ही किसानों के लिए क्वार के महीने में रोटियाँ ले जाती हैं। वह भोजन भी छुक्त कहाता है। सर ने भी इसी अर्थ में 'छुक्त' शब्द का प्रयोग किया है। यात्रा करते समय गैल (मार्ग) में जो भोजन काम आता है, उसे टोसा (का तोशा) कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए 'पाथेय' और 'संचल' शब्द आते हैं। पं नाथ्राम शंकर शर्मा 'शंकर' ने अपने एक पद में 'टोसा' शब्द का प्रयोग किया है।

एक बार में रोटी का जितना दुकड़ा मुंह में दिया जाता है, वह कौर या गसा कहाता है (सं॰ कवल > कबर > कडर > कीर)। 'गसा' शब्द सं॰ ग्रास से व्युत्पन्न है। रोटी के बहुत छोटे दुकड़े की टूँक कहते हैं। टूँक पूरी रोटी के चौथाई भाग (चतुर्था श) से भी कम होता है।

कन्ना भोजन (दाल, रोटी, कढ़ी, चावल, खिचड़ी आदि) सकरा और पक्का भोजन (पूड़ी, परामठे, साग, भाजी आदि) निखरा कहाता है। भूखा घुटघुटानेवाला आदमी यदि रोटी देख ले, लेकिन किसी कारण खाने की इच्छा होने पर भी खा न सके तो वह आँतमा—श्रोजा कहाता है। चैत-वैसाख के महीने में खेत में से प्रथम बार काटे हुए जीओं की रोटी "आरमनी" कहाती है।

§४१ द — रोटी के लिए आटा माँड़ना — चून (श्राटे) में पानी मिलाना 'सानना' फहाता है। श्राटा सानने के उपरान्त उसे मुद्धियों से दावते हैं। यह किया गूँधना कहाती है।

٠.

<sup>े</sup> हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (वर्ग ७। छन्द १९) में चावत के श्राटे के लिए 'रोह' शब्द लिखा है।

र 'बिरह सैचान भँवे तन चाँड़ा।'

<sup>---</sup> डा॰ माताप्रसाद (संपा॰) : जायसी प्रन्थावली, पदमावत, ३५०।७

<sup>े &#</sup>x27;जाति-पाँति सब की हों जानों, बाहिर छाक मँगाई ।'

<sup>&#</sup>x27;स्रदास प्रभु सुनि हरियत अये घर तें छाक मँगाइ।'

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, प्रथम श्रावृत्ति, १०१४४४

हैं संबल, सम्बल, शंवल, शायल—संस्कृत के इन चारों शब्दों का अर्थ पाथेय अर्थात् दोसा ही है।

<sup>&</sup>quot; 'चलने की तैयारी कर लैं। टोसा बाँधि गैल को घर लें। हालाहाल विदा की विरियाँ को पकवान बनावेगी ॥' (शंकर, श्रनुसागरता)

गूँधने से ग्राटे में को लचीलापन पैदा होता है, उसे लोच कहते हैं। लोच ग्राने के बांद हंथेली के किनारे से ग्राटे को वार-वार तोड़ते ग्रीर मिलाते हैं। यह किया इंछना कहाती है। प्रायः मक्का, वाजरा ग्रादि के ग्राटे ही ईंछे जाते हैं। ये सब कियाएँ माँड़ना के ग्रान्तर्गत ही हैं। पूरी-कचौड़ी ग्रादि के लिए माँड़े हुए ग्राटे को लूँड़ कहते हैं। उस लूँड़ में से तोड़े हुए ग्राटे के ड़कड़े को लोई (सं क्लोप्तिका) कहते हैं। लोई को चकरे पर वेलकर पूरी या परामठे बनाते हैं। रोटी की लोई को हाथ से ही बढ़ाते हैं। यह किया पवना कहाती है।

\$थर्&—मोजन की कि हमें (पक्रवान)—'पूरी' या 'पूड़ी' शब्द के लिए मोनियर विलियम्स कोश में 'पोलिका' शब्द लिखा है। पाइ असद्महरू एएवो कोश में भी 'पूरी' के लिए संव पोलिका और प्राव पोलिखा शब्द हैं। संव पोलिका पोलिखा पोली > पोली > पूरी — यह विकास-क्रम सम्मव है।

परामठों को पल्टा, टिक्कर या कटौरा (सादा॰) भी कहते हैं। कचौड़ी का बड़ा रूप चेड़ हैं कहलाता है। मूँग या उर्द की कच्ची पिसी दाल को पिठी या पिट्ठी (सं॰ पिष्टिका) कहते हैं। सं॰ पिष्टिका) पेट्ठि आ रेपेट्ठि रिट्ठी रिट्ठी यह विकास-क्रम सम्भव है। कचौड़ी और चेड़ हैं में पिठी भरी जाती है। डा॰ सुनीतिकुमार चटजीं के मतानुसार 'कच' शब्द का अर्थ 'दाल' है। 'कचौड़ी शब्द के मूल में यही 'कच' शब्द है। सं॰ कचपूरिका > कचठिआ > कचौरी — यह विकासकम संभव है।

उर्द की सूली दाल, चक्की द्वारा जो दरदरी पीत ली जाती है, घाँस कहाती है। घाँस भी पानी में गलाकर कचौड़ियों में भरी जाती है।

मैदा की पृहियाँ लुचई कहाती हैं। आटे की छोटी और बहुत पतली पूड़ी खीकरी कहाती है। आटे की बड़ी और मोटी मोंमनदार पूड़ी को जब खाँड़ में पाग दिया जाता है, तब बह सोहार, सुहार या टिकरी कहाती है। आटे में पड़ा हुआ घी या तिल का तेल मोंमन कहलाता है।

\$थर०—मादों लगती नौमी (माद्रपद कृष्णा नवमी) को गाज (सफेद स्त के धागे-विशेष) खुलती हैं। उस दिन एक मीठी पूड़ी सवा पाव था ढाई पाव आटे की बनती हैं। उसे स्होल या गजरोटा कहते हैं। क्यारी लड़की का गजरोटा सवा पाव (पाँच छुटाँक भर) का ख्रीर व्याही हुई का ढाई पाव (दस छुटाँक भर) का बनता है। गजरोटों को लड़कियाँ ख्रीर स्त्रियाँ ही खाती हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"गाज की बनी गजरोटा। बाप खाइ न बाप की वेटा ॥''र'

गेहूँ के मीठे त्राटे के बने हुए श्रीर घी में सिके हुए गोल-गोल छल्लों की भाँति का पकवान (सं॰ पक्वान) गुना कहाता है। भीगे हुए गेहुँ त्रों की मिंगी से बनी हुई गोल टिकियाँ श्रॅंदरसें कहाती हैं। बाजरे के त्राटे की बनी हुई त्रीर घी बा तेल में. सिकी हुई छोटी त्रीर गोल वर्ख टिकिया कहाती है। पहले पानी में फिर घी या तेल में सिकी हुई केवीड़ी फर कहाती है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'हार के सरोज स्कि होत हैं सुहार से।'

<sup>—</sup> उमाशंकर शुक्ल (संपादक) : सेनापित कृत कवित्तरत्नाकर, हिंदी परिपद् इलाहाबाद, ११५२ र गाज खुलने के उपलक्ष्य में बने हुए गजरोटे को न-वाप-खाता है और न वाप का बेटा खाता है।

वेसन (चना का आटा), गेहूँ का आटा या मूँग की दाल की पिठी को पतली करके पानी में घोल लिया जाता है और उसमें गुड़ मिला दिया जाता है। इस घोल 'को फैन (सं॰ फेन') कहते हैं। इस फैन को तवे या कहाई में फैलाकर जो परामठेनुमा पकवान सेका जाता है, वह चीला कहाता है। इसी प्रकार फेन तैयार करके पूआा और मालपूआ (देश॰ मल्लय + सं॰ पूपक) भी बनते हैं। 'पूआा' शब्द सं॰ पूपक से व्युत्पन्न है। हेमचन्द्र ने पूप के अर्थ में 'मल्लय' देशी नाममाला) ६।१४५) शब्द लिखा है।

त्रिभुजाकार पकवान सकलपारा कहाता है। सकलपारों की माँति का अलोना (सं व्यालवणक) पकवान जो खजूरिहाई (आवणी से एक दिन पहले का त्योहार) को होता है, खजूरा कहाता है। नमकीन और मोंमनदार सकलपारे मठरी कहाते हैं। जमे हुए हल्लए को काटकाटकर जो इकहें बनाये जाते हैं, वे कतरा या कतरी कहाते हैं।

जन पूड़ियों को चूर-चूर करके उनमें बतारो या बूरा मिला दिया जाता है तब उसे चूरमा कहते हैं। घुइयों (ग्ररई) के पत्तों पर वेसन लपेटकर जो पूए-से बनाये जाते हैं, वे पतीड़ा कहाते हैं। ग्रसाढ़ उतरते पाल (ग्रांवाढ़-शुक्लपत्त) में सोमवार या शुक्र को माता (नगरकोट की ग्रामदेवी) पूजने के लिए जो पकवान (पूत्रा, छल्ला, लपसी, खीकरी ग्रादि) बनता है, वह नेवज (सं० नैवेदा) कहाता है। यही नेवज दूसरे दिन वासोंड़ा कहाता है।

#### रोटियाँ

\$थ२१—रोटियाँ कई तरह की होती हैं। चूल्हे के तवे पर जो मिट्टी का पोता फेरा जाता है, वह लिश्रा कहाता है। सं∘ लेप्यक>लेवश्र>लेवा>लेश्रा—यह विकास-क्रम संभव हैं।

रोटी बनाने में जो सूखा ग्राटा लगाया जाता है, उसे परोधन कहते हैं। रोटी की किनारी 'दिंग' कहाती है।

'पानी लगे हाथ से बनाई हुई बिना परोथन की मोटी रोटी पनपथी या पनफती कहोती है। छोटी पनपथी को चंदिया कहते हैं।

परोधन लगाकर चकरा-वेलन से वेलकर जो हलकी और पतली रोटी बनाई जाती है, उसे फुलका कहते हैं।

पतले आटे से परोधन लगाकर हाय से बनाई हुई हलकी और छोटी रोटी रूआँ फहाती है। वड़ा और भारी रूआँ मुसलमानों में चपाती कहाता है। घी मिले हुए आटे से बनी हुई रोटी रोगनी कहाती है।

जिस रोटी को बने हुए एक रात बीत जाती है, वह चासी कहाती है। ताजी या तत्ती को सद (सं अ सचस्) कहते हैं। कहावत है—

<sup>े &#</sup>x27;केयूरकोटिलग्नमसृत फेन पिएडपाएड्स' पवनतरलमंशुकोत्तरीयमाकर्पयत् ।'
—कादम्बरी, महाश्वेतावृत्तान्तोपसंहारः, सिद्धान्त विद्यालय कलकत्ता हितीय संस्करण,
पृ० ६३६।

<sup>े &#</sup>x27;जसुमित भोजन करित चँडाई, नेवज करि-करि धरित स्थाम हर ।'
स्रसागर, काशी ना॰ प्र० समा॰ १०।८१७
'भहिर सबै नेवज से सैंतित । स्थाम दुवै कहुँ ताकी ररपित ।"
वही १०।८९३

"कहें घाघ सब अकलि विनासी । रोटी जानें खाई वासी ॥

बहुत गर्भ तवे पर सिकने पर रोटी जलकर जहाँ-तहाँ काली ख्रीर दगीली हो जाती है। उन काले दागों को 'लखना' कहते हैं। इससे नाम घातु 'लखियाना' है।

§४२२—गेहूँ के आटे की छोटी लोई को पिचकाकर जब मूमर (गर्म राख) में सेक लिया

जाता है, तब वह चाटी कहाती है। बड़ी बाटी श्रंगा कहलाती है।

मक्ता या वाजरा की रोटी को मीड़कर चूरा बना लिया जाता है। उसमें बूरा श्रीर घी मिला देते हैं। उसे मलीदा कहते हैं।

### रँधेन

§४२३—दाल, चावल या दिलया ग्रादि के लिए जो पानी गर्म होने के लिए चूल्हें,पर रख दिया जाता है, उसे 'अधेन' कहते हैं। श्रधेन में जो चीज रॅघती है, उसे 'रॅंधेन' कहते हैं। हिन्दी की 'रॉघना' किया रंघ् से व्युत्पन्न है, जो पकाने के श्रर्थ में श्राती है। दाल में जो छोंक लगता है, उसे बघार कहते हैं (सं०√रघ्+ ल्युट्=सं० रन्धन > रॅंधैन)।

\$४२४—श्रधैन में रॅंचे हुए जी घाटा कहते हैं श्रौर चावल भात (सं॰ भक्त > भच > भच > भात । कहाते हैं । दले हुए गेहूँ जब श्रधैन में राँचे जाते हैं, तब वे पककर दिया (दिलया) कहाते हैं । रॅंचे हुए दाल चावल खिचड़ी या खीचरी कहाते हैं ।

मठे में रॅघा हुन्रा चने का न्राटा वेसन या कड़ी कहाता है। मूँग की दाल की पिठी जन

मठे में राँधी जाती है, तब उसे भोल या करार (सिकं०) कहते हैं।

§४२५. जब मठे में चावल और गुड़ डालकर राँध लिये जाते हैं, तब वे महेरी कहाते हैं।
मठे में मक्का या बाजरे का दिलया डालकर जब राँधा जाता है, तब वह राँधी हुई वस्तु भी महेरी
ही कहाती है। बजमापा में 'मही' मठा को कहते हैं। 'मही' शब्द संभवतः सं० मेंथित से
सम्बन्धित है। सूर ने भी 'मही' शब्द का प्रयोग छाछु या मठा (तक्र) के अर्थ में कई स्थलों पर
किया है (सं० मिथत > मठा)। व

'महेरी' शब्द के मूल में 'मही' शब्द ही है। गन्ने के रस में पके हुए चावल 'रसवाई'

कहाते हैं।

६४२६-मैदा के बने हुए सूत के-से टुकड़े सेंगई, सेंबई या सेंगरी कहाते हैं। जी के बराबर के टुकड़े जवा (सं० यवक) कहाते हैं। यदि ये चावल सहित दूध में पका लिये जाते हैं। तो खीर (सं० चीर) कहाते हैं। गावर का भात गजरबत या गजरभत (सं० गर्जर + सं० भक्त) कहाता है।

उवाले हुए चावल में मीठा मिलाकर जब सदयद (एक ग्रामदेवता) पर भीग के रूप में चढ़ाये जाते हैं, तब वे सैनिक कहाते हैं। सदयद के ग्रागे एक दीपक भी जलाया जाता है, जिसे

'सरइया-देना' कहते हैं।

मठे में गुड़ या शक्कर घोलकर वनाया हुआ द्रव पदार्थ सिकिन्न या सिकरन (उं० शिखरिणी = एक पेय, श्रीलंड) कहाता है। उवाले हुए चने-गेहूँ कौमरी और कृटकर उवाली हुई ज्वार ठीमर कहाती है।

<sup>े</sup> घाघ कहते हैं कि जो बासी रोटी खाता है, उसकी बुद्धि नप्ट हो जाती है।

२ "दही मही मदुकी सिर लीन्हें बोलित ही गोपाल सुनाइ।"

<sup>--</sup> स्रसागर, काशी ना॰ प्र॰ सभा, १०। १६४४

\$४२७-गेहूँ का ग्राटा भूनकर ग्रीर उसमें गुड़ तथा पानी डालकर खदका लेते हैं। उसे लपसी (सं० लप्सिका) कहते हैं। यदि दूध डाल दिया जाता है, तो उसे दुधलपसी कहते हैं।

पानी की भाँति पतली लपसी सीरा (फा॰ शीराँ) कहाती है। पके हुए आमों का उनाला हुआ रस टपका कहाता है।

एक प्रकार की सूखी लपसी हानुत्रा कहाती है। बूरा मिला हुन्ना गेहूँ का भुना न्नाटा पँजीरी या कसार (देश॰ कंसार—पा॰ स॰ म॰ कोश) कहाता है।

भुने हुए जौत्रों का त्राटा जब पानी में घोल लिया जाता है, तब उसे सत्त् या सतुत्रा (सं॰ सक्तुक) कहते हैं

"सत्तू मनभुत्तू; जब पीसे श्रौर घोरे तब खाये। धान विचारे प्यारे जब रॉधे तब खाये॥

उत्रले हुए गेहूँ-चने 'कौम्हरी' या भाजी कहाते हैं। चनों के दानों को मकीना कहते हैं।

\$४२=-यदि वासी दाल-साग में लद्दापन और बास (बदबू) आ जाती है, तो उसके लिए 'वुसना' क्रिया का प्रयोग होता है। यदि दाल-साग दो-तीन दिन तक रक्खे रहें, तो उनके ऊपर सफेर्द-सी चीज जम जाती है, वह फफड्रूँड, फफ्रूँड या फफ्रूँडन कहाती है। 'फफ्रूँड' शब्द सरहारी भाषा के 'फ़फ्रुंड' से व्युत्पन्न है। र

साग तरकारी को तैमन (सं० तेमन — अमर० २।६।४४), कहते हैं। हरे साग में कुछ श्राटा डाला जाता है। उस आटे को 'श्रालन' कहते हैं। वेसन की छोटी छोटी टिकियों को अधिन (श्रीटता हुआ पानी) में पचाकर उनका जो साग बनाया जाता है, वह पैसा-टका कहाता है। पिसी हुई उर्द की दाल की छोटी पकीड़ी की भाँति की वस्तु चरी; और मूँग की दाल की माँगीरी कहाती है।

# नमकीन और चाट

े \$४२६—दाल, आलू, साबूदाना और चावल आदि की बनी हुई एक नमकीन वस्तु पापड़ कहाती है। तिमल भाषा में दाल के लिए पर्पु शब्द आता है। डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी के मता-'नुसार 'पापड़' के मूल में 'पर्पु' शब्द है। सं॰ 'पर्पट' से पापड़ शब्द की न्युत्पत्ति मालूम पड़ती है।

<sup>ै</sup> इस लोको कि से एक कहानी सम्यन्धित है। एक चालाक श्रादमी ने धानों को प्रशंसा करके दूसरे श्रादमी से सत्तू लेकर खा लिये। धान की प्रशंसा करते हुए उसने कहा—सत्त् तो मन का भुरता करनेवाले हैं। इन्हें पहले पीसा जाता है, फिर घोला जाता है, तब कहीं खाने के योग्य बनते हैं। धान श्रच्छे हैं, जोकि राँधि लिये श्रीर खा लिये।

<sup>े</sup> ढा० वासुदेवशरण श्रयवाल : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, न० प्रा॰ पत्रिका वर्ष ५४ श्रक २-३, ए० ९२।

<sup>3 &#</sup>x27;पापद = सं॰ पर्पट, प्रा॰ पप्पड़ से पापड़ बना है। लेकिन मूल शब्द पर्पु = दाल, से बना है। यह सूचना मुक्ते श्री सुनीतिकुमार चटनी से प्राप्त हुई। इसी प्रकार उनका विचार है कि 'कचौड़ी' शब्द में 'कच' भी दाल का वाचक है। कचप्रिका>कचउरिया > कचौरी।

<sup>—</sup>डा॰ वासुदेवरारण अग्रघाल : हिन्दी के सी शब्दों की निरुक्ति, ना॰ प्र० पत्रिका, वर्ष ५४, अंक २—३, पृष्ठ १०२।

चावल के श्राटे की बनी एक नमकीन वस्तु कौरी, कचरिया, मोहनपकीड़ी या कुरैरी कहाती है। हाथरस में दसे मिरचीनी भी कहते हैं। 'मिर्च' सं० भरीच से न्युत्पन्न है।

§४३०—वेसन या पिठी की बनी हुई एक वस्तु पकोड़ी या फिलोरी कहलाती है। डुमकोरी, वरीरी, कुम्हडीरी, पिठीरी और गुरवरी आदि पकंडियों के ही नाम हैं। मटरा जैसी पकैड़ियाँ कुंदियाँ कहाती हैं। मेहूँ के आटे की बनी हुई एक वस्तु पड़ाका या टिकिया कहाती है। उर्द की दाल की पिठी से बनी हुई गोल और हलकी चेंदिया वल्ला या रामचक्कर कहलाती है। जीरे आदि मसालों को मिलाकर तैयार किया हुआ पानी जलजीरा कहाता है।

\$४३१—मूँग की दाल या त्रालू भरी हुई मैदा की तिकीनी चीज तिरकीन (संक त्रिकीण) या समोसा कहाती है। सीठ त्रादि मसाले और गुड़ मिला हुआ इमली (संक अम्लिका) का घोल सीठ कहाता है। पिठी (पिसी हुई मूँग की दाल) भरी हुई गेहूं की पकीड़ी पिठौरी कहाती है।

\$४३२ — राई (सं० राजिका) डालकर खट्टा किया हुन्ना पानी काँजी (सं० कांजिका) कहाता है। यहुत खट्टे को चूक खट्टा कहते हैं। 'चूक' सं० चुक , ग्रमर० २।६।३५) से न्युत्पन है। कन्चे ग्राम भूनकर ग्रीर उनका रस निकालकर उसमें नमक-मिर्च ग्रादि मिलाते हैं। यह पना या पन्ना (सं० पानक) कहाता है।

बेसन से बना हुन्ना स्त-सा पतला नमकीन या मीठा पकवान सेच कहाता है। दाल की छोटी-छोटी टिकियों को तेल में सेककर दही में डाल देते हैं। ये दही—चड़े कहाती हैं। अधिक नमकदार न्नाम की स्ति खटाई नांनचा कहाती है।

#### मिठाइयाँ

§४३३—खाँड से चननेवाली मिठाइयाँ—खाँड की चासनी से चतासे (बंताशे) बनते हैं। बड़े-बड़े बताशे फैना कहाते हैं। कुटे हुए तिलों में गुड़ या खाँड मिलाकर बनाई हुई एक विशेष वस्तु गजक कहाती है। तिल श्रीर गुड़ को मिलाकर बनाई हुई गोलियाँ सी रेजड़ी फहाती हैं।

गुड़ या खाँड़ की टिकियाँ साबौनी, चानसाई या चाँदसाई (चाँदशाही) कहाती हैं। यह अलीगढ़ नगर में पहले बहुत प्रसिद्ध मिठाई थी। इलायची के दानों अथवा बिना, चोकले के चनों पर जब खाँड चढ़ा दी जाती है तब वह गोल-गोल वस्तु चनौरी कहाती है।

रंगीन खाँड से बनी हुई लम्बी सराई सी दनदान और कटोरी की माँति की मिठाई तिन-गिनी कहाती है।

खाँड के बने हुए लड्डू श्रोरालंडु श्रा कहाते हैं। खाँड की बनी हुई बड़ी श्रीर गोल टिकिया गिदोरा कहाती है। यह ब्याह में तेल के दिन चलन में बँटता है। लगभग ७ या न सेर खाँड का बना हुआ एक गोल पहिये-सा हतीना कहाता है। यह लड़केवाले के यहाँ से नेगियों (पुरोहित श्रीर नाई) को दिया जाता है, जो लड़की के हाथ पर रखा जाता है।

\$थ३४--च्याह में चननेवाला वायना-जो मिठाई व्याह-शादी के चलन-व्योहार में वँटती है, यह बायना कहाती है। 'वायना' शब्द सं वियन कि क्युत्पन है। वायने को 'भाजी' भी कहते हैं।

वायने में प्रायः छाक, मट्ठे, गुजिया, टिकरी, खुरमा, मुठिया ज्ञादि मिठाइयाँ वनती हैं। खोवे की छोटी गुजिया (गुमिया) पिड़किया कहाती है। ं मोंमनदार मेदा से छाक बनाई जाती है। यह आकार में याली की माँ ते होती है और किनारों पर गड्दे बना दिये जाते हैं। यदि छाक में खाँड़ मिला दी जाती है, तो वह मट्डा कहाती है।

\$४३४ — घी में मैदा भूनकर उसमें बूरा मिला दिया जाता है। इसे मगद, कहते हैं। स्ली पूडियों के चूरे में यदि बूरा मिला दिया जाता है, तो वह गुली कहाता है। मोंमनदार मैदा की पूड़ी वेलकर उसमें मगद और गुली भर देते हैं। पूड़ी के किनारों को वन्द करके उन्हें कुछ-छछ मोड़ते जाते हैं। यह किया गोंठना कहाती है। इस प्रकार गुली-मगद से भरी हुई श्रीर गुँठी हुई पूड़ी गूँजा (गूँका) कहाती है।

\$थ३६--- त्राटे या मैदा की बनी हुई मुट्टी की माँति की वस्तु मुठिया कहाती है। इसे खाँड़ में पाग भी देते हैं।

गेहूँ के ख्राटे में मोंमन डालकर गोल गोल टिकिया-सी बनाई जाती है, श्रीर उसे खाँड में पाग दिया जाता है। उसे खुरमा कहते हैं।

मैदा की बनी हुई पोली श्रीर गोल वस्तु, जो खाँड़ में पगी हुई होती है, खर्जुला कहाती है।

गेहूं के त्राटे की बनी हुई लम्बी-लम्बी त्रायताकार मीठी वस्त नाकसेंच कहाती है। इसी को हेसमा भी कहते हैं। गेहूँ के त्राटे से मीठे चीलों की भॉति की बनी हुई वस्त सीरी कहाती है। चने के त्राटे की मीठी पूरी सुख-पूरी कहाती है।

\$239—दाल से वननेवाली मिठाइयाँ—उर्द की दाल की पिठी से बनी हुई गोल श्रीर छल्लेदार मिठाई इमरती कहाती है। उर्द की दाल की पिठी से बनी हुई पोली गोली की भाँति की वस्तु गुलदाना कहाती है। गुलदाना खाँड़ की चाशनी में पगा हुश्रा होता है। मूँग की दाल की पिठी पीसकर उसे घी में भूनते हैं श्रीर फिर उसमें बूरा मिलाते हैं। इस तरह बनी हुई मिठाई खीरमोहन या मोहनभोग कहाती है।

\$४३ म—चेसन (चने का आटा) से वननेवाली मिठाइयाँ—भुने हुए वेसन में खाँड मिलाकर कतरियाँ जमा दी जाती हैं। उन कतरियों को ढारमा कहते हैं।

वेसन की बनी हुई और घी में सिकी हुई गोलियाँ सी बूँदी या नुकती कहाती हैं। इन्हें लॉड की चाशनी में पागकर लड़ू बना लेते हैं। ये बूँदी या नुकती के लड़ू आ। (लड़ू) कहाते हैं। घी में भुने हुए वेसन के लड्डू वेसनी लड्डू कहाते हैं।

भुने हुए वेसन में खाँड मिलाकर थाल में जमाते हैं। फिर उनके छोटे-छोटे इकड़े काट लेते हैं। इसे सोनहलुआ कहते हैं।

\$४३.६— भुने हुए श्रीर खाँड मिले हुए वेसन की टिकियाँ-सी बनी हुई मिटाई फेसरचारी कहाती है। यदि इसमें बादान, पिस्ता, किशमिश श्रादि पड़ जाती हैं, तो यह सेचाचारी कहाती है।

वेसन के सेवों को खाँड़ में पाग देते हैं। यह मिठाई चवैनी कहाती है।

#### खोवे से वननेवाली मिठाइयाँ

\$४४०—भुने हुए खोये या खोचे (मावा) में बूरा मिलाकर गोल या चौकोर टिकियाँ विनाई जाती हैं। उन्हें पेड़ा (सं० पिट > पेंड > पेड़ा = एक मिठाई) कहते हैं। मलाई से चरफी

ग्रीर लडडू भी बनते हैं। वरफी को लोज भी कहते हैं। खोवे को चूरे की चाशनी में मिलांकर कतरियाँ बनाई जाती हैं। उन्हें कलाकन्द कहते हैं।

लौके के लम्बे-लम्बे लच्छों को खाँड की चाशनी में पाग दिया जाता है। इन्हें घीयाकस के या कपूरकन्द के लच्छे कहते हैं। चीनी या खाँड की सूखी अथवा कड़ी चाशनी कन्द कहाती है।

§४४१—स्वी मलाई की पापड़ी में मीठा मिला दिया जाता है। इसे खुरचन कहते हैं।

दूष पर से मलाई के लच्छे उतार कर उनमें मीठा मिला दिया जाता है। उसे रवड़ी कहते हैं।

\$४४२ —भीगे हुए गेहुँ श्रों की मींग से बने हुए पेड़े निशास्ते के पेड़े कहाते हैं। वह मींग खोवा में मिला दी जाती है (सं० पिंड > पेंड > पेड़ा)।

खूब भुना हुआ खोवा जब घी छोड़ने लगता है, तब वह कुन्दा कहाता है। भूनने की किया को 'कुन्दा करना' कहते हैं।

# छुने (फटे दूध) से वननेवाली मिठाइयाँ

\$883—फटे हुए दूध का पानी निचोड़ देने पर को श्रंश वच रहता है, उसे छेना कहते हैं। चाशनी के साथ छेने की कई मिठाइयाँ वनाई जाती हैं। गोल-गोल मिठाई रसगुद्धा श्रोर लम्बी-लम्बी टिकिया सी चमचम कहाती है। खीरमोहन, केसरवाटो, छेनिया सँदेस, श्राम, कालाजाम, छेनिया, मक्खन—बड़ा श्रादि मिठाइयाँ भी बनती हैं। फटे हुए दूध का वरा बनाकर उसे दूध में ही से कते हैं; यही दुधवरा कहाता है। फटे हुए दूध से श्रोर मलाई के योग से बने हुए विशेष प्रकार के लड्डू खीरकदम्ब कहाते हैं।

## चावल के आरे से वननेवाली मिठाइयाँ

\$288—चावल के त्राट में मीठा मिलाकर लम्बी-लम्बी साँलें-सी घी में सेक ली जाती हैं। उन्हें गिजा कहते हैं। गोल-गोल बनी हुई वस्तु खजूर कहाती है। यदि खजूर में ऊपर को तीन-चार पंखड़ियाँ निकाल दी जाती हैं, तो वह गुलाव खजूर कहाती है। चावल के मीठे त्राटे की छः पहलूदार मिठाई तरवेजी त्रौर वालूसाई जैसी गोल-गोल मिठाई अकबरी कहाती है। मीठा मिले चावल के त्राटे की गोल-गोल टिकियाँ क्रॉदरसे कहाती हैं। चावल के त्राटे क्रीर खाँड से एक मिठाई तैयार की जाती है, जो सूरत-शकल में मालपूत्रों से मिलती-जुलती होती है, उसे चावरा या वाबरी कहते हैं। चावल के चूरे में वूरा त्रौर दूध मिलाकर जो लड्डू बनाये जाते हैं। वे पित्री कहाते हैं। ये पित्रियाँ बरना या बरनी पर हल्दी चढ़ानेवाली हथलगुनों (विवाह के नेग-चार करनेवाली मुख्य पाँच या सात छियाँ) को कजितिन (वरना या वरनी की माँ) द्वारादी जाती हैं।

# मैदा से वननेवाली मिठाइयाँ

\$थ84—गेहूँ के आटे को कपड़े में छान लेते हैं। छनी हुई वस्तु मैदा और छनने के बाद काड़े के जपर नची हुई वस्तु वूर कहाती है। वूर को छलनी में छानने पर जो मोटे-मोटेडिल कें से रह जाते हैं, उन्हें भुसी (सं॰ बुसिका) कहते हैं।

¹ 'दूध वरा उत्तम दिध वाटी, गालमसूरी की रुचि न्यारी ।'

<sup>-</sup>स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०१२२७

मैदा, भूरा श्रीर चाशानी से बहुत-सी मिठाइयाँ बनती हैं।

\$४४६—पानी में घुली हुई पतली मैदा से बनी हुई गोल-गोल छत्तेदार मिठाई जलेबी या जलेबा कहाती है।

\$थ४७—मैदा में मोंमन डालकर गोल-गोल टिकियाँ बनाई जाती हैं श्रीर वे घी में सेक ली जाती हैं। उन्हें फिर खॉड़ की चाशनी में पाग लेते हैं। वे बालूसाई कहाती हैं। मैदा की बनी हुई बड़ी रोटी-सी जो खॉड़ में पगी होती है, खाजा कही जाती है। बालूसाई की तरह की एक मिठाई जिसमें श्रन्दर भुना हुआ खोबा भरा जाता है, लोगा कहाती है।

§४४६—मोमनदार मैदा की बनी हुई दो जुड़वाँ छोटी पूड़ियाँ, जो खाँड़ में पगी होती हैं, चन्द्रकला कहाती हैं। इसी तरह पगैमा (खाँड़ में पगी हुई) गुजियाँ भी बनती हैं। छोटी गुजिया पिरकी या पिड़किया कहाती है।

§४४६—सकलपारे की भाँति की खाँड़ में पगी हुई मिठाई तबरेजी कहाती है।

§४५०—मैदा घोलकर गोल-गोल छेददार छत्ते बनाये जाते हैं। उन्हें घी में सेककर चाशनी में पाग देते हैं। वे घेचर (सं० घृतपूर>घिपुडर>घेचर) कहाते हैं। 'घेवर' शब्द का उल्लेख हैमचन्द्र (देशी नाममाला २। १०८) ने भी किया है।'

\$84१—मैदा घोलकर स्तदार कचौड़ी बनाली जाती है। फिर उसे चाशनी में पाग देते हैं। उसे फैनी या स्तफैनी कहते हैं।

§ध५१(त्र)—ंवेसन श्रीर मैदा की बनी हुई छेददार मिठाई गालमसूरी, मसूरी या मैसूरी कहाती है।

\$अप्र--मुनी हुई मैदा में चूरा मिलाकर एक गोल पहियां-सा बनाया जाता है। फिर उसे काटकर कतरी बना लेते हैं। वह मिठाई पाट का हलुआ कहाती है।

मैदा की गोल-गोल वस्तु जो घी में सिकने के बाद चारानी में डुवाई जाती है, गुलाबजामुन कहाती है।

§४५३—मैदा को घी में भूनकर उसमें पानी श्रौर मीठा मिला दिया जाता है। श्राग पर रखके पानी जला देते हैं। तब वह मिठाई मैदा का हलुआ कहाती है।

\$४५४—पॅंजीरी श्रीर पाग— गेहूँ का श्राटा भूनकर उसमें बूरा मिला लेते हैं। उस मिश्रण को पॅंजीरी या कसार कहते हैं। इसे ही सत्यनारायण की कथा में प्रसाद रूप में देते हैं, इसलिए यह नारायन-भोग भी कहाता है।

§अपूप्—गोला, वादाम, पिश्ता, चिरौजी, पिंगी (खीरा, खरव्जे आदि के बीज) आदि की चूरे या खाँड की चाशानी में मिलाकर जमा देते हैं। उसे पाग कहते हैं। बचूल के गोंद को भूनकर खाँड में पागते हैं और कतरी बनाते हैं। इसे गोंदपाग कहते हैं। इसी तरह इलाइचियों से इलाइचीपाग बनता है। पागों की माँति विभिन्न प्रकार की लौजें भी बनती हैं। खोये में जो चीज

<sup>े &</sup>quot;पायारम्मिश्र धारो धारंतो धेवरे चेश्र।"

<sup>---</sup>शार० पिशल द्वारा संपादिस, हेमचन्द्र कृत देशी नाममाला, रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्ता, सन् १९३८, वर्ग २। वलोक १०८।

२ "श्रर तैसिये गालमसूरी । जो खातहिं मुख-दुख दूरी ॥"

<sup>—</sup> स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। १८३

मिला दी जाती है, उसी के नाम से लौज पुकारी जाती है। लौके से तैयार की हुई वरफी लौकिया लौज कहाती है।

## अध्याय ७

## हुक्का

\$४५६—हुक्का—(अ० तथा फा० हुक्का—स्टाइन०) प्रायः रोटी खाने के बाद पिया जाता है। यह श्राउभगत (स्वागत) में गोंतरिये (७० ग्रामान्तरीय > गोंतरिया = महमान, ग्रांतिथि) के श्रामे खातिरदारी (अ० ख़ातिर + दारी) के लिए रखा जाता है। हुक्का पीते-पीते उचकी ऐसी वान (श्रादत) पड़ जाती है कि फिर छूटती नहीं। हुक्का-पिवइया उसकी हुड़क (इच्छा, तलब) हुक्का पीकर ही बुफ्ता सकता है। वास्तव में जिसकी जैसी बान पड़ जाती है, वह छूटती नहीं। प्रसिद्ध है:—

'त्रानिया की बान न जाइ। कुत्ता मूतै टाँग उठाइ॥°

हुक्का चार तरह का होता है:—(१) कली (२) फरसी (का॰ क्ररशी) (३) हुक्किया,

नरियल या गुड़गुड़ी (४) हुक्का या खड़ियल।

\$४५७—कली पीतल आदि घातुओं की बनी हुई होती है उसमें काठ का एक और नहींचा (का॰ नैंचा—स्टाइन॰) लगा रहता है। फरशी का नैचा दुहरा होता है। बाँच की दो निलयाँ एक साय वँघी रहती हैं। नैचा बनानेवाला 'नहेंचावन्द' कहाता है। उसके काम को नहेंचावन्दी कहते हैं। नारियल के ऊपरी खोपटे को ठीक करके उसमें एक काठ का छोटा-सा नैचा ठींक देते हैं। उसे निरयल या गुड़गुड़ी कहते हैं।

यदि फरशी मिट्टी की बनी होती है तो वह खड़ियल या हुक्का कहाता है। खड़ियल नाम का हुक्का प्राय: मुसलमानों में ही अधिक देखा जाता है। हिन्दुओं में कली का रिवाज है।

### कली के आंग-प्रत्यंग

\$४५ म्मिन की सबसे ऊपर की नोंक जिस पर चिलम रक्खी जाती है 'चिलमदरा' कहाता है। चिलम (फा॰ चिलम) के छेद के ऊपर अन्दर के भाग में एक गोल फंकड़ी रक्खी जाती है, जिसे चुगुल (फा॰ चुगुल) कहते हैं। चिलम में यदि चुगुल के ऊपर तमास्त्र् (तम्बाकू) रखकर आग भर देते हैं, तो वह चिलम सुलफा या सुलपा (फा॰ चुल्फ़ह) कहाती है। घड़े आदि के हकड़े में से बनायी हुई चकड़े-की भाँति की गोल वस्तु तचा या तया कहाती है। यदि चिलम में तम्बाकू के ऊपर तवा रख लिया जाता है, तो वह चिलम तबे की चिलम कहलाती है।

. ऊपर से नीचे की श्रोर नैचा में क्रमशः कटोरी, शिलास, नारि श्रीर काँकनी (पतली फटोरी) बनी रहती है। कटोरी की शक्त चकई की माँति श्रीर गिलास की लम्बे लट्ट की माँति होती

<sup>ै</sup> यानिये (शादतवाले) की बान (शादत) कभी छूटती नहीं। देख छोजिए कुछे की टींग उटाकर पेशाय करने की शादत है। श्रतः यह सदा टींग उटाकर ही पेशाय किया करता है।

है। नैचा का वह भाग जो कली के मुँह पर ही रहता है गट्टा कहाता है। कली के अन्दर पानी भरा रहता है। नैचे का जो भाग पानी में ड्र्या रहता है, वह जलतुरङ्गा, गड़गड़ा (सादा॰ में) या जलहली कहाता है।

कली में एक टोंटी लगी रहती है, जिसमें काठ की नगाली या नै (फा॰ नै—स्टाइन॰) लगा दी जाती है। नगाली में मुंह लगाकर साँस खींचते हैं और हुक्के के धुएँ का स्वाद लेते हैं।

नगाली के मुँह पर लगी हुई पीतल या चाँदी की नली मोंनार, मुँहनिलया या पेचिया कहाती है। बिना पेचिया की किसी-किसी नगाली में एक छोटी-सी लकड़ी मी लगा दिया करते हैं, ताकि नगाली के मुँह में घिरघुली (एक उड़नेवाला कीड़ा) ग्रादि कोई कीड़ा न घुस सके। उस लकड़ी को सिटकनी कहते हैं।

नगाली (नै) की जगह पर फरशी में एक लम्बी, पतली, मोड़दार और लचकदार नगाली लगाई जाती है, वह सटक कहाती है। लम्बी सटक के ऊपर तारों की मोगली लगाई जाती है। इंग्रे पेचवान (फ़ा॰ पेचवान) भी कहते हैं। पेचबान की लम्बाई लगभग ६-७ गज होती है। सटक पेचवान से छोटी होती है।

फरशी की ने को एक खमदार नली में लगाते हैं। ये निलयाँ पीतल श्रादि धातुश्रों की बनी होती हैं। इन्हें कोनी या कुहनी कहते हैं। सीधी नली कुलफी कहाती है।

फर्शी के नैचे पर डोरे लपेटे जाते हैं। उन डोरों के ऊपर खूबस्रती के लिए कुछ दूर-दूर पर गोटे के तार लपेटे जाते हैं। तार की यह लपेटन गंडा कहाती है। गंडो के बीच-बीच में पड़ी हुई फूल-पत्तियाँ 'फूल-चिड़ी' कहलाती हैं।

## हुक्का वनाने में काम आनेवाले श्रीजार

\$४५६—लोहे को लम्बी और गोल सलाई-सी गज कहाती है। इससे नगाली को सीधी करते हैं और उसका रास्ता भी साफ करते हैं।

• कपड़े की ईंडुरीनुमा गोल गद्दी **पेंडु आ** कहाती है। इस पर निरयल को रखकर बरमा (लोहे का नोकदार एक श्रीकार) से उसमें छेद करते हैं।

नगाली के लिए बाँसी श्रारी से काटी जाती है। निरयल को चिकना करने के लिए रेत से रेतते हैं। नैचा का सूराख साफ करने के लिए एक लोहे की सींक-सी काम में श्राती है; उसे तकुली कहते हैं।

§४६०—जिस छोटी थैली या थैलिया में किसान ग्रपने हुक्के का तमाखू (पुर्त० टोगैको) रखता है, वह तमेखुली कहाती है । बड़ी थैली तमाखुला कही जाती है ।

हुक्के के सम्बन्ध में निम्नांकित तीन पहेलियाँ ग्रालीगढ़-दोत्र में ग्राधिक प्रचलित हैं—

'गोल गोल दिल्ली बनी, लाठि है सुरींदार। हाथ जोड़ि नेगम खड़ी, सिर पै धरी श्रॉगार॥'॥'

<sup>े</sup> गोल-गोल दिल्ली से तात्पर्य कर्ला से है, जिसमें नैचा लगा रहता है । 'बेगम का हाथ जोड़ना' नगाली को श्रीर 'श्रंगार' चिलम को लक्ष्य करता है ।

'एक गाम में बाँस गड्यों है, एक गाम में क्या । एक गाम में य्रागि लगी है, एक गाम में ध्याँ ॥ ॥ । 'चार चोर चोरी कूँ निकरे विन व्याई लाये गाय । पीवत-पीवत हारि गये, तब घौनी घरी उठाय ॥ । ॥ ।

तवे के हुक्के के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि—
'हुक्का तये की । वेटा कहे की ॥ ॥ ।

ह्कके के अंग



चिलमद्रा, कटोरी, गिलास, काँकनी, गष्टा और गड़गड़ा ये नैचे के ही श्रंग हैं 'चिलम भरना' एक मुहाबरा भी है, जिसका श्रर्थ 'खुशामद करना' है। टहल (सेवा) करने के श्रर्थ में 'कुन्नस वजाना' भी कहा जाता (तु० कोरनिश > कुन्नस) है। दीनता सहित प्रार्थना करने के लिए 'हा हा खाना' मुहाबरा प्रचलित है। खुशामद में इधर-उधर मागने के श्रर्थ में 'सपड़ दलाली' शब्द प्रयुक्त होता है। 'वेकार' के लिए 'खामखाँ' शब्द प्रचलित है।

श्वॉस का लक्ष्यार्थ नैचा श्रीर कृशा से तालार्थ कछी में भरे पानी से है । श्राग लगे गाँव से मतलब चिलम है श्रीर नगाली धृएँ वाला गाँव है ।

<sup>े</sup> विना व्याई हुई गाय हुनका ही है। जब हुनके को पिवेया (पीनेवाला, खूब पी बुकता है श्रीर तम्बाक समाप्त नहीं होता, तब वह उसे उठाकर रख देता है। धीनी (दोहनी) से तालपर्य 'हुनका' या 'कली' से है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हुक्का वहीं स्वाद देता है, जिस पर कि तवे की चिलम भरी हुई रक्खी हो और पुश्र श्राहाकारी ही श्रम्ला होता है।

# शब्दानुक्रमणी

[ शब्द के साथ श्रंकित पहली संख्या ग्रन्थ के पृष्ठ की द्योतक है श्रोर दूसरी संख्या श्रानुच्छेद की द्योतक है। श्रक्रर-क्रम श्रॅं, श्रं, श्रं, श्रं, श्रं, श्रं, श्रं, हं, इं, इं, हं, हैं, डं, डं, ड श्रादि रूप में है।]

## (羽)

श्रॅगरला २२३।३४४; २२४।३४६; श्रॅंगरखी २२५।३४७: श्रॅंगिया २३३।३६४; २४६।३८२ श्रॅगीठी १७७। २६६ (१) श्रॅगुरियाँ ५६।१८४ श्रॅगृठी २६२।४१६ श्रॅगृठे २६०।४१२; २४८।३८७ श्रॅगोला ३४।१११ श्रॅंगीछा २२४।३४४ श्रॅंडुग्रा १११।१३७; १३८।२६० (२) श्रॅतरसटा १६०।३०६ श्रॅंतरौटा २३३।३६४ ग्रँदरसे २७०।४४४; २६४।४२० श्रॅंधतश्रा ८।२० श्रॅषीश्रा कुहार ७३।२०२ (१) श्रॅंसुदरिया १३२।२५३ ग्रंजना ४५।१५६ (१) श्रंटा १८६।३०५ श्रंटोक ५७।१८४ श्रंडउश्रा ४४।१५२ श्रंडा पड़ना ४८।१६१ श्रंडी का तेल ४४।१५३ श्रंधड़ा ६७।२२६ त्रकड़ा १२५।२४६ अक्फुट्टा ७६।२०७ श्रकफुट्टे ७८।२०६ ग्रकारी २७०।४४४ अकोलिया ७३।२०२ (२) श्रकौत्रा ४८।१६२ यकौनी ६१।१६०

ग्रलफुट्टा ७६।२०७ ग्रवरखुली १५०।२६८ (७) श्रगमनी ४८।१६२ ग्रगस्त २८।८३ ग्रगहन ४६।१६७ ग्रगहनियाँ घान ४४।१५४ ग्रागिनवाद १४६।२६८ (१) ग्रागिहाना १७८।३०१ श्रगिहाने ४४।१५० च्चगेल १५।४३ श्रध्याना १७८१३०१; १९१६५ ग्रचकन २२४।३४६ श्रचार २०७।३१६ ग्राचौनी २१३।३२६ ग्रजगर ⊏३।२१४ (१) ग्रजस्त्रा ८।२२ श्रजदहा **⊏३।२१४** (१) श्रजार पा२२ ग्रटरिया १७५।२६८ (३) श्रयल्ल रदाद४ ब्राटिया १६६।३१२ श्रद्रट लत्ता २२६।३५६ ग्राटेरना १९६।३१२; १९७।३१२ ग्राठकड़ी १८८।३०६ (१) ग्राठदन्ता ११६।२४० श्रठनाये १।२ श्राठपैरे शर ग्रठरोजा १२५।२४६ ग्राठवारे ६०।२१६ ग्रह्वा २३६।३६७; १७६।२६६ (३) ग्रइंगा १७४।२६७ ग्रइंगी १७४।२६७

ग्रइगड़ा १७४।२६७; ग्रहगोड़ा १५६।२८५ ग्रहवंगा १७४।२६७ ग्रहानी २३१।३६१ अड़िया ४२।१४२; २७।८१ ग्रहए १७३।२६७ श्रतरामन १८६।३०६ अदन्त ११६।२४० श्रदमाइँन १८६।३०६ ग्रदमाइन १६६।३१२; १८७।३०६;१८८।३०६; त्र्यदवाँइन १६६।३१२; १८७।३०६ अधकट्टी २२०।३५१ ग्रधनौटा १६४।३१० श्रधनौटों २⊏।⊏६ अधेन २६७।४२८; २६६।४२३ ग्रधैनी १७४।२८७ ग्रघोड़ी १९।६१ श्रधोतर २३:।३५७ ग्रनखटोंटे १३३।२५४ ग्रनन्दी ४५।१५६ (२) अनवट २५६।४१२ ग्रनाज १७८।२६६ (३) ग्रनाप-सनाप १६६।२६३ ग्रनास् १२२।२४६ ग्रनैठ १२४।२४८ श्रनोंखा २५६।४११ ग्रन्त २५२।४०१: २६०।४१३ श्रन्तचीदस २५२।४०१ श्रन्ता ४।६ ग्रन्ध ६२।२२० ग्रन्धी ३०१६७ श्रित्रया ७३।२०२ (३) श्रिविया-करार २४।७३; ११।३२ ग्रनी २४८।३८७; २५१।४०० त्रपाहज १२३।२४६ ग्रफ्ई =४।२१४ (२) ग्राप्तरा १५६।२७७; १२५।२४६: १५०१२६८ (७)

-'- तौ जमनौ है गर्या ६२।२१६

ग्रव ती वादर उचरि गयी ६२।२१६ श्रवरा २२६।३५५ ग्रावलक १४२।२६४ ग्रमरिनवान २०७।३१६ ग्रमरूदी २३६।३६५ ग्रमलपत्ती २२६।३५० श्रमसरीता २१५।३२६ ग्रमियानाना ६६।२२४ ग्रामृतसरी १५१।२७१ ग्रमेँ ही १२५।२४६ ग्रम्बर-टम्बर १६३।२६१ श्रम्बर दोकसा दीखना २०५।३१८ ग्रम्बर में घेगरी लगाना २२२। १४२ ग्रभ्वारी १६५।२६३ ग्रारई ५३।१७६ ग्रारगड़ा १७४। २६७ ग्रारगनी १७६।२६८ (७) ग्ररगा १४८।२६६ ग्रारघनी २१३।३२६ ग्रारवी १४२।२६३ ग्रारसी १४४।२६४ ग्ररहर ५२।१७२ ग्ररहर ग्राइना ५२।१७२ ग्रारहर ती भावरी उगी है ५२।१७२ ग्रारा ३१६ ग्ररे तोइ ग्रारजा सतावै १२५।२४६ (२) ग्ररे तोमें ग्राजार दे दूँ १२५।२४६ (१) ग्ररो शह ग्रर्जराट १४३।२६४ ग्रर्भाउ ६२।२२० ग्रर्हेर ५२।१७२ ग्रलक २४०।३६६ ग्रतखनार या ग्रतखिया ७३।२०२ (४) ग्रलगर्ग ८४।२१४ (३) ञ्चलग्गीर १६३।२६० ग्रलवेटा १८६।३०५ ग्रलन्यानी १२६।२५२ ग्रालल बछेडा १४१।२६३ श्रलानी १६५।२६३

त्रलीगढ़ी २२⊏।३५३ श्रलोना २६५।४२० -ग्रल्ला-मल्ला १३७।२५८ त्र्यल्लौ-मल्लौ २०२।३१६ यल्हीया ४८।१६२ ग्रसगुन ६०।१८६ ग्रसगुनियाँ ११८।२४१ (२) असगुनियाही १३६।२५८ ग्रसगुनी ११६।२४० ग्रसनी १३७।२५६ ग्रसवल १५०।२६६; १७६।३०३ ग्रसल धेनु १२६।२५१ ग्रसवार १४२।२६३ ग्रसाड़ी ७१।१६६ श्रसादा ४२।१३६ ग्रसादी २४।७४ ग्रसीना १२१।२४४ ग्रसीस ४९।१६६ असेना ११६।२४०; १२२।२४६; १४३।२६४ यसेनी १३५।२५६ श्रसैला ६०।१८८ असैली ६०।१८८ अस्तर २२७।३५१; २२६।३५५

## ( आ )

श्रांकुडे १७६।२६८ (७)
श्रांकुश १६६।२६२ (१)
श्रांकुश १६६।२६३ (१)
श्रांकुश १६६।२६८ (१)
श्रांकुश १६६।२६८ श्राममाला २५७।४०१
श्रांक १०६।२६८ श्राममाला २५७।४०१
श्रांक १२१।२३७; ११२।२३८ (८)
श्रांक १११।२३७; ११२।२३८ (८)
श्रांक १११।२६८ (५)
श्रांक १११।२६८ (१)

ग्रॉव १२५।२४६ श्रॉवन ३।६ ग्राँय २४७।३⊏३ ग्राँहाँ १६⊏।२६६ ग्रा-त्रा १६७।२६४ श्राइ गये राम १६६।२६४ ग्राउमगत २७२।४५६ श्राक ७६।२०७ ग्राखरी-सी ७८।२०५ त्राखा २१२।३२५ श्रागरतारा ७३।२०२ (५) श्रागाङ्योढे १३५।२५६ श्रागास २८।८३ श्रागासी खेती ३६।१२६ ग्राजार १६७।२६४; ७।१६ ग्राट १६६।३११ च्राठ-गाँठ कुम्मैत १४३।२६४ ग्राठे १२४।२४८ ग्राड़ ३०/६६; ४२/१३६ ग्राई ३१।१०१; ४८।१६२; परा १७२ श्राधवटाई ६२।१६१ ग्रानन-फानन ७≈।२०६ ग्राजा ५७।१८४; ६१।१६०; १८०।३०४ ग्राने ६१।१६० ग्रानेकंडे ६१।१६० ग्राम १५०।२६८ (७); २७०।४४३ श्राम भूग्नी ६६।२२४ ग्राममाला २५७/४०६ श्रायना २०१।३१५ ग्रायनी २६।५६ च्यारंग १५१।२७१ शारंग शाना १५१।२७१; १४१।२६२ ग्रार १६१।२=६ (२); १६१।२=६ ग्रारवा १२५।२४६ ग्रारती २६२।४१६ धारामी चाल १४मा२६६ श्चारी २७३१४५६ ग्राम प्रशेरणकः १४०१६६२ः १४२१६६४

२७८ )

ग्रालन २६७।४२८

ग्राला ४१।१३२ त्रालू ४१।१३२; ३४।१०६; ४०।१३०; ५३।१७३

आ, लै, लै, लै १५२।२७३ श्रासार १७५।२६५ (४)

ग्रास्तीन २२५।३४७

ग्राहीती २१३।३२६

(3)

इँठानी १८६।३०५

इकवाई १४८।२६६ इक्बुटिया २४०।३७१ (१); २४१।३७१

इकटंगा १२४।२४६

इकनगा २६०।४१३

इकपुतिया १४५।२६५ इक्लंगी २२८।३५४

इकलत्त ६६।२२५ इकहती १३३।२५४ इकौसियाहा ५८।१८७

इकौंसे ५६।१८८ (१) इक्काबारी ७२।२०१

इजरिया २३३।३६५ इतराना १३३।२५४ इतरैला १५१।२७१ इलाइचिया २६१।४१४

इलाइचीपाग २७१।४५५ इमरतिया २५८।४११ इमरती २६६।४३७

इमामद्स्ता २१५।३२६,२०२।३१६

ईछ्ना २६४।४१८

इँगुर २४५।३७६;२४२।३७३ ईंड्रा २४।३७१;१२०।२४२(८) ईंड्री १२०।२४२ (二) ईख-फमाना ३६।११८

ईख के गाँदे ३४।११० ईइर १५१।२७० ईतर १३३।२५४ (१)

ईतरी १३३।२५४;१५E।२८३ ईसान ६६।२२६

( ख )

उँगली २४८।३८७ उक्टा १२५।२४६

उखरा दशरशर उखटिग्रा ८१।२१२ उखार ४३।१५०

उगार १३४।२५५ उगारना १३४।२५५ उधरना ६२।२१६

उवार ६२।२१६ उल्ला चौक १६०।३०६ उनरा १६४।३१०

उजाइ ७८।२०४ उनाइने १५।४४ उजीते १८०।३०३

उज्मे-उज्मे १६५।२६३ उटिनी १५१।२७० उटेटा १७८१३००:२१४१३२८ उठउद्या २०२।३१६ उठउग्रा चूल्हा १७७।२६६ (१)

उठना (धातु उठ) १२८।२५१;१३५।२५६ उठाऊ हाड़ १५१।२७१ उड़ना (धातु उड़) ७८।२०६ उड़ान १७५।२६८ (४)

उद्देना १९।६२ उदृइया २२६।३५६ उदृइये २३०।३५६ उतकन वाइ १५०।२६८ (८)

उतरंगा १७१।२६७;१७५।२६८ (२) उतरंगे १७४।२६७ उतरन २२३।३४३ उतरी गागर २०५।३१७

उतिरकैमा ३०।६४ उत्तरा ६८।२२८

उत्तराखंडी ६४।२२३ उत्ता ४६।१५७

( २७६ )

उथरी २४।७३ उदन्त ११६।२४०:१५१।२७१ उदला २१०।३२२ उदलोई २३१।३४८ उनइयाँ ८६।२१५ (३) उनमनि ६०।२१६ उनहार २२५।३४६ उनहारी २४।७४;७१।१६६ उनावट २५१७४ उन्ता १३४।२५५ उन्हारी ७१।१९६ उपना २३५।३६६ उपरना २३५।३६५;२३५।३६६ उपरोटा २००।३१५ उर्द ४३।१४८:४३।१४६ उपला १८०।३०४ उपार २५।७४ उपरा 🗆 । २११ उमरा ७१।१६६ उमस १००।२३१ उनसी ८०।२०६ उलटा धरवा ६०।२१७ उलटी २३६।३६८ उरवसी २५७।४०६ उलभान २३६।३६७ उलटेतार २२५।३४६ उलहता है ५श१७१

उत्तरा ५२६।३६८ उत्तर्मी २५७।४०६ उत्तरमा २३६।३६७ उत्तरता २२५।३४६ उत्तरता है ५१।१७१ उत्तरता है ५१।१७१ उत्तरा ७०।१६६ उत्तरेना ७३। २०२ (६) उताई ४४।१५१; ५८।१८६ उत्तरता ७०।१६६ उत्तरता ७०।१६६ उत्तरता ७०।१६६ उत्तरता ७०।१६६ उत्तरता १६१९ उत्तर ४४।१५१ उत्तरता १६१९ उत्तर ४४।१५१

( ज )

काली हशरशह

उताताई १३३।२५४ ऊन २३०।३५८ ऊमा ८०।२१० (२); १६२।३०६ ऊसर ६५।१६२ ऊसर चरीं गायें १३३।२५४ ऊसरी ७०।१६६; १३३।२५४

( y )

एक बैना २४०।३६६ एक बैनी २४०।३६६ एनरी (ऐनरी) १३६।२५७ एसों (एसों। [सं० ऐपमस्] २०२।३१६

(ऐ)

ऐँ हुनीदार २०७।३१६
ऐँ हुनीदार २०७।३१६
ऐँ हुन्न-१५०।२६८ (७)
ऐँ हा ८१।२१२
ऐन १२७।२५०; १३५।२५६
ऐन १२७।२५०; १३५।२५६
ऐनगि १३५।२५६; १२७।२५०
ऐना १६७।३१२; १६६।३१२
ऐनियाई १२७।२५०
ऐल्हाद ८४।२१४ (४)

(ओ)

श्रों गना ४४११५३ श्रोक ६२११६१; २१३ श्रोखर-पाखर २१४ श्रोखरी २०११३१६; २०२१३१६; १७=१२६६(३) श्रोटना १६५१३११ श्रोटा १७७१६६ (२) श्रोटा १७७१६६ (२) श्रोटा १६१६२ श्रोद्री १६१६२ श्रोद्रनी २३५१३६६ श्रोद्रनी २३५१३६६ स्रोता २३५।३६५; २३।।३६६ स्रोती २३५।३६६ स्रोर २०।६७ स्रोर ठल्ल १२६।२५१ स्रोरा ७=।२०६; २१३।३२६ स्रोरा लड्सा २६=।४३३ स्रोतना ४१।१३२ स्रोतरा ५२=।२५१ स्रोतरा ५४।१८०; ३६।१२७

# ( স্থা )

श्रोंगना ४७।१५६ ग्रोंडेला २५।७६ र्श्रींद १७५।२६८ (४) श्रोंध कपारी १२१।२४२ (१४) श्रीध खोपड़ा १२१।२४२ (१४) श्रोंघा १५।४५ श्रीकल-धीकल हार २५७।४०६ ग्रीकली १००।२३१ श्रीगार १३३।२५४ श्रीगुन १५६।२७७ ग्रीचक १००।२३१ श्रीभया १५।४४ श्रीमपे ६७।१६४ श्रीटारा ४।८ श्रीटी १५६।२७७ श्रीन १५१।२७१; ११६।२४० श्रीर ३।७ श्रीरेत्री २२८।३५३ श्रीहरना १२६।२५१

## ( क )

कॅकरउद्या ७३।२०२ (७) कॅकरेला ५५।१८२ कॅकरेला पैर ५५।१८२ कॅगृरिया २४५।३७८ (१) कॅटीला १६०।२८५ कॅडिया २१६।३३६

-15. - कँधिया जाना १२५।२०६ कंगरी ६०।२१६ कंगन २६२।४१४ कंगा २४५।३७६ कंघी २४५।३७६ कंजी २४६।३६० कंजी २४६।३६० कंजो १३१।२५३ कंठोपा २२४।३४५ कंठा १६६।३१४; २३३।३६४; २५०।३६४; २५६।४०८ कंठी १६२।२८६; ६६।३१४

कंडा ६१।१६०; १७८।३०१; १८०।२०४;

कंडा बीनना ६१।१६० कंडिया १८०।३०४ कंडी १८०।३०४ कंडुग्रा ७६।२०८

कंदिया २६२।४१६

कंघ-कौद १२५।२४६ कंघा ११२।२३⊏ (१) कंषेर १६।४५ कंस १६२।२⊏६

कंसासुरी ११६।२४२ (५)

कंसुम्रा ⊏ारश् (१)
कउम्रा २४१।३७२ (३); २४१।३७२
कउम्रा डीम ⊏४।२१४(६)
कउम्रा बैनी २४१।३७२
कउम्रा सतिये २४४।३७७

ककई २४०।३७०; २४२।३७३; २४५।३७६

ककई करना २४०।३७० ककरखुदा ७३।२०२ (८) ककरेठा ७०।१९६ कक्खी २३३।३६४

कचरा ५४।१७८ कचरिया २६८।४२६ कचलैंड ८५।२१४ (२४) कचैता १६२।३०८ कचौड़ी २६४।४१६

कखावत १४६।२६५

कच्चा खेत जोतना २६।७८ कच्छा २२७।३५२ कच्छ २१६।३३१ कछ्वा २०७।३१६ कछरी २०७।३१६; १⊏६।३१३

कछवाये २६२।४१६ कछियाने ७२।१६६ कछेला १६४।३१०

कछौटा १९४।३१०

कज २४६।३६० कजरा ११८।२४१ (१)

कजरी १३२।२५३ कजाहल १२४।२४६ कजैतिन २७०।४४४

क जैल १२३।२४६ करकपानी ३८।१२७

फटनऊ करना १९९।३१४ कटने ४१६

कटरा १३४।२५५ फटसिंगो १३६।२५७

कटाई शशः३८।१२४ कटिया १३४।२५५

कटीला १६३।२६० यहेरना १३०।२५२

कडेला १३०।२५२

कटलिया १३४।२५५; ७१।१६७

कटिलिया खेत ७१।१६७ कटोरदान २१७।३३४

कटोरा २१६।३३२; २१७।३३५

कटोरी २१७।३३५; २३३।३६४; २४३।३७६; कद्वग्रा ⊏४।२१४ (५)

२०२१४५=; २७३१४६०

णदीरा २६४।४१६ केट्टर १४६।२६५

पद्वा उहार०=; २१=।३३७; २२७।३५०

पहिता २१=1३३७

किट्टी १३४१२४४; २२ अ३४३

रत्वी पर १३३।२५५ गरहा ज्यारक

करेन्द्रा स्रेशाहरूर

कठडटी २१०।३२२

कठकीला १६०।२८५ कठगड़ा १७४।२६७

कठपरिया २१५।३२६

कठवाहीं २।३

कठमाँचा २१४।३२८

कठा १६२।३०६

कठार ६६।१६३

कटुला २५०।३६४; २५०।३६४ (२)

कठेला २१०।३२२ कठेली २१०।३२२ कठीटा २१०।३२२

कड़वारा ७१७: ८।१८

कड़ा २५०।३६२ कड़िया २६२।४१६ कड़ला २५०।३६२

कदवाना २३६।३६७ कहाई २३४।३६५; २३६ ३६७

कदी २६६।४२४

वदी करना १६७।३१२ (२)

कडेरना १२४।२४८

कतना १६/६१: ५७/१८४

कतर ४३।१४५ कतरा २६५।४२० कतरी २६५।४२० कतरियाँ १।३

क्तानबाइ १४६।२६८ (५)

कत्ती १६७।३११ कथ्ला २३०।३५६

फर्म १४=1२६६ कर्या ५४।१७८

यहदायर २०११६३७ बत्द् ५४।१७८

कदद्कस २१ अ३३७

क्न रशहरहः हेर्यास्प्रह

यमणतर वार्ष गमरबी ४२११३८

क्नारी १३८।६६१ (१९)

**(**8**)** कन कहन्रा ११८।२४१ (४) कन चप्रो १३२।२५३ कन-छेदन २५०।३६६ कनपटी २४२।३७३ कनपट्टी १३६।२५८ कनपुटी २४२।३७३ कनकरीं गाँड़ी १६३।३०६ कनस्तर २१८।३३७ कनास १६२।२८६; १६७।२६४ कनिक ३६।११६ कनी १५५।२७५ कनीली १३०।२५२ कनौछी २५।७४ कनीछे ६।१४ कनौती १४०।२६२;१४१।२६३;१४२।२६३ कनौती बदलना १४०।२६२ कन्द २३५।३६६;२७०।४४० कन्ना २११।३२३ कन्नी प्रधारश्य (२२); २४८।३८७;२५१।४०० कन्नुत्राँ १४६।२६५ कन्हिया ८०।२१० (६) क्यटा ४८।१६२ कपसा द्वा२१० (२, करार १२श२४२ (१४) कपास १६३।३१० कपास उतरना ४२।१३८ कपिला १३२।२५३ कप्री ४६।१५७ (१)

क्यूरकन्द के लच्छे २७०।४४० करोतीबाद १४६।२६= (५) कनरा १२३।२४७;१५२।२७३ कवरी १३२।२५३ कविसरा ६६।१६३ कविसा ६६।१६३ कमडल २०७।३१६;२१७।३३६ कमची १५५।२७४;१६२।२८६ कमरकसा १६५।२६२ कमरपेटा २२३।३४४

कमलवाड १३११२५३ कमीच २२५।३५० कमेरी २०२।३१६ कमेरे ५६।१८३ कमोरा ४५।१५६ (३) क्मोरी २०७।३१६ कम्पवाद रोग १४६।२६८ (२) कावर २३१।३५८ कम्बोद ४६।१५६ ,१५) कम्मर २३१।३५८ करद्या २५०।३६२ करकंड १५०।२७० (२) करकतान पश २१४ (६) करकना १२। ३३ करका १४३।२६४;२०१।३१५ करकेंटा की दौड़ बिटीरा पै परारश्३ (७) करके १४३।२६४ करछुला २१६।३३१ करछुली २१०।३२२;२१६।३३१ करलोही १३६।२५७ करतबीली २०२।३१६ करनफूल २५५।४०५ करना ध्यार२४ (६) करव १८।५७;४३।१४३;१५५।२७४ करवली २०७।३१६ करवा २०७।३१६ करमकल्ला ५३।१७३ करमुँहा-पीरिया = ५।२१४ (२८) करम्हुआ १४३।२६४ करवी ४३।१४८ करवा २०७।३१६ करसी १८०।३०४;२०८।३२० करहा १५०।२७० करा २६१।४१४ करार ११।३०;२६६।४२४ करारी ११।३२ कराल ११।३० करियाँ ४६।१५७ (२) क्तज्ञा १५१।२७१;१५२।२७३

क्रह्मा संखचूर ८६।२१४ (४३) (१) करुत्रा सद्द ११६।२४० क्व्यौ १२४।२४⊏ करेला ४०।१३०;५४।१७८ करेलिया २३४।३६५ करेली १६२।२८६;२५८।४०६ करौलिया ११३।२३६(१५);११५।२३६ (१०) कर्रा २५।७४ कर्रा हर ११।३० कर्रुमिया १४६।२६५ करहर्या १६२।३०८ कर्हैया २१६ं।३३२; १६२।३०= कलंगी १६३।२६० कलंजी ४६।१५७ ३) कलकतिया २२६।३५० कलरिया ७९।२०९ कलशी १८१।३०४ कलसा २१७।३३७ कलसिया २१७।३३७ कलाकन्द २७०।४४० फलायों २४३।३७४ कली २२६।३५०; २७२।४५७; २७२।४५६ कलीदार २२६।३५० क्लीली ⊏१।२१३ (१)

फलीले १३२।२५३ क्लेक रमाम्४; २६३।४१७ पलेक की खन २७।८२ मलोर १२=1२५१ क्ल्छार १५१।२७० (३) फल्लनी १३२।२५३ फल्लर ६६।१६३ क्लारा ६६।१६३ फल्ना १४१।२६२; १४=।२६६ गत्सादार २६२।४१६ क्स १६१।२८६

फताना १६०।२== क्समीग २३२।३६३ मगरीली १३५।२५६ रमता १४।४० णतींद्रा ६६।१६३ ÷ 3

कसार २६७।४२७; २७१।४५४ कसावेॉ २।३ कसिया १५।४० कसीदा २३६।३६७ क्सीला ११६।२४२ (२) कसेट ६६।१६३ कसेंड़ा २१७।३३३ कसोरा २०५।३१८ कस्सा १४।४० काँइठ ५३।१७२

काँक १६३।३१०;४१।१३६ कॉकनी २७३।४६०; २७२।४५८ काँक नकाना ४१।१३६ कॉकरी १५।४४; ४०।१३०;५४।१७८; उटार०६; काँकसी १६३।३१० काँगुनी ४३।१४८

काँ जी २६८।४३२ काँटे २५२।४०३; २५३।४०४ कॉठर १९1६५ काँठर लेना २०।६७ काँठरा १६५।२६२; १६४।२६२ काँटरें २०१६७ काँठी १४०।२६२; १६४।२६२

काँदे ३६।१२६ कौंधा ५६।१८३ कौस १८५।३०५ काई ४५।१५५ (१) कागावंसी =४।२१४ (६) काजपटी २२६।३५० काटर १४६।२६५ (१)

काइ १३।३६

कॉतर =श२१३ (२)

यादा १२५।२४६ कातना रहप्रादेशकः श्रह्मादश्य कातिरित्स २०१६४ कानिकिया धर्ती ३०.६४:४०११३० कान १८३१३०६: २४४१४०५ मानगरकी हैंसे र्ज्यार्टर पानमगाई =धर्यः (२)

( १८४ )

किल्ला फटना १६/४७ काना थान १३५।२५६ किल्ले ३४।१०६ कानी ४२।१३७: ७६।२०८ किवड़ियाँ १७२।२६७ कानूनिया ७२।२०१ किवाइं १७२।२६७ कानूनी पटटेदार ७२।२०१ किसनई १।१ काबुली १४२।२६३ किसान शश कामधेनु १३१।२५२ कीचकाँद ६०।२१६ कामनि फाइना २०।६७ कीड़े ७६।२०८ कारज २६३।४१७ कीनखाँप २३५।३६६ कारी १३६।२५७ कारी घटा ८६।२१५ कीरा ७९।२०९ कील १२६।२५२ काल गएडेस ८४।२१४ (७) कीलरी ४।१० काल गनेस ८४।२१४ (८) कीला १२६।२५२ काला जाम २७०।४४३ कीलिग्रा १६६। २६४; १६७। २६४ कालीन २३२।३६३ कासीफल ४०।१३०; ५४।१७८ कीलिया ४।८ कीली ३।७; ४।१०; ७।१७; २००।३१५ किनवारिया ११३।२३६ (२); ११४।२३६ (१) किनाठे १९।६१; २०७।३१८ कीली देना ४।८ किवरियाँ १७२।२६७ कीली लगाना ४।८ किवारा प्रा१२ कीली लेना ४।६ कीलें ६६।१६३ किवारे ३६ १२६ कीलौटा १७२।२६७ कियार ७३।२०२ (६) किरइया छत १७६।२६८ (६) कुँदल ५४।१७८ किरका ७०।१९६ कंछी २५।७४ किरचा १७६।२६८ (६) कुंजी २०७।३१६ किरचिया १७६।२६८ (६) कुंडल २५०।३६६; २५४।४०५ किरचिया छत १७६।२६८ (६) कुंडा १७५।२६८ (१); २०६।३२१ किरचेाँ १७६।२६८ (५) कुंडागिर ७३।२०२ (१०) किरा २।४; ६।१४; ६७।१६४; १७६।२६८ र्क्डी १७५।२६८; २०७।३१६; २०६।३२१ (६); २२६।३५५ कुइन्त्रा २४८।३८७ किराना २०१।३१६ कुकर कलीला =श२१३ (४) किरियाँ १४।३६ कुचकटी १३७।२५८ किरिया भरज्या ६१।२१६ कुच्ची २४६।३८१ किरोसिया २३८।३६८ कुटी १८।५५ किलस १७६।३०२ क्रुटैरा १७≈।३०१ क्लिमियाँ ३५।११३; ४१।१३३; १५६।२७६; कुठला २६।८८ ७६।२०८ कुठिया २८।८८ क्लिसियों का उलहना ३५।११४ कुड धार३ किलौटा १७२।२६७ कुढेली (कुँडेली) २०७।३१६ किल्ला १६।४७;४१।१३३ क्कृही १५५।२७४; १८।५५

( रदम् )

कुत जाती है ११७।२४० कुत्ता मूतनी १८७।३०६ कुदका १४७।२६६ कुद्रिया १५।४० कुदरा १४।४० कुदैंती १४७।२६६ कुना ३४।१०६; ५४।१७८ कुना चुमोना ५४।१७८ क्रनिया १९।६१ कुनियाना ५४।१७= कुने। ३४।१०६ कुन्दा २७०।४४२ कुन्दा करना २७०।४४२ कुन्नस बजाना २७३।४६० कुना १६।६१ कुन्नी १३५।२५७ कुन्नो २८।८६ कुप्पा २११।३२३ कुप्पी २११।३२३ कुनड़ा १२२।२४६ कुन्म १५१।२७० कुम्मैत १४३।२६४ कुम्हडौरी २६८।४३० कुम्हेंड़ी १२५।२४६ कुरंगिया १२३।२४७ कुरकुरी १५०।२६८ (७) कुरदा १५।४१ कुरिया २३८।३६८ क्रहला ७१।१६६ करे देवा है ६श१६१ क़रीरी २६८।४२६ **इरेला** ७१।१६६ कुर्रा १६१।२≈६ कुरी ४८।१६३; ५६।१८७ कुलफा ५३।१७३ क्लफी २७३।४५८ कुलवारा २०५।३१७ फुत्तही २२४।२२४ (३), २२४।३४५ क्लॉन १४८।२६६

क्लावा १७४।२६७ कुलियाँ ८३।२१४ कुल्ला १६।४७; १४३।२६४ कुल्ला पूटना ४२।१४० कुल्लियाँ २५१।३६६ कुल्लों ७८।२०५ कुल्हइया २२४।३४५ कुल्हइ २०५।३१८ कुल्हरिया २०५।३१८ कुल्हा ४१।१३३; ३७।१२० कल्हा फुटना ४२।१४० कुल्हियाई १२७।२५० कुल्हियाये थन १२७।२५० कुल्हुआ २०५।३१८ कुस १०।२६; १८५।३०५ क्सकुसी १५०।२६८ (७) कुसी १०।२६ क्स्ता २२५।३५० कुह्नी २४७।३०५; २७३।४५⊏ कुहेला ७३।२०२ (११) कुहैल १३७।२५८ क्चा १७७।२९६ (२) क्ँची १६४।२६२ क्ँच्ँ १६१।२८६ कुँजा २०७।३१६ कुँड १६७.२६६; ६१।२१६; ६२।१६१; ६।२५ कुँद भरउग्रा ६१।२१६ कुँदरा १६४।२६१ कुंवा १६४।३१०; २०८।३१६ कुँडी २०७।३१६ क्करी १६७।३१२; ४२।१४२ क्नड़ी २७।⊏१ क्करा ३।७; १५२।२७२ क्ते ६०।१८६ वुम ३१६; १६६।३१२ कुल्हा २०५१३१८ फेस १४०/२६२ केसरवाटी २६६।४३६; २७०।४४३ केशिया १२४१२४६

केहरी १४७।२६५ केंकचा ११९।२४२ (६) केंकची १८७।३०६ केंचियाना १५८।२८२ केंचुला ११६।२४२ (६) कैना १६।६५ कैम १६६।३१४ कैरीहार २५७।४०६ कोंपल १७६।३०२ कोग्रा १८६।३०५ कोइली १६६।३१४ कोई ११५।२३६ कोख २४६।३⊏२ कोठा २८१८७; ११२१२३८ (२); १७२।२६७; २२५१३४७; १७८१३०० कोटी २१८।३३७; २०६।३१८ कोठे श३ कोड़ा १६१।२८६ कोढ़ ८१।२१२; १२१।२४२ (१५) कोढ़िया १२१।२४२ (१५) कोढ़िया मेह ६१।२१८ कोत ४८।१६१ कोतल १४२।२६३ कोय ४२।१४१;४८।१६१;१८६।३०५;७८।२०७ कोदाँ ३४।१०८; ४६।१५७ (४) कोनिया २१४।३२८ कोपीन २२७।३५२ कोमबद्धरिया ८०।२१० (४७) कोर ३६।११६; २४३।३७३; २४७।३८३ कोरा २०५।३१७ कोरे १७५।२६८ (४) कोल्हू १६०१३०७ कोसिया ११३।२३६ (७); ११४।२३६ (७) कोहबर १७७।२९६ (१) कोंडर १।३ कोंडरी ६।१४ कौंड़ा १३।३६; २१९।३४१ कींघना १८१।३०४; ६०।२१७

४१६; १८२१३०४; २५०१३६३ कोंघा ६०।२१७ कोंधी ६८।१६५ कोड़ी १२४।२४६ कौड़ीला १६६।३१४ कौद १६४ २६१; १२५।२४६ कौनियाँ ६८।१९५ कौनियाई १७३।२६७ कौनी २७२।४५८ कौन्हीं २५२।४०१; २४७।३८५ कौमरी ५०।१६६; २६६।४२६ कीम्हरी २६७।४२७ कीर २००१३१५: २६३१४१७ कौरा १७१।२६७ कौरियाँ ४८।१६२ कौरिया ४९।१६६ कौरी २६८१४२६ कौरे १७१।२६७ कौल १७५।२६८ (१) (२); ८०।२०६ (१) कौली २।३ क्ड़-क्ड़ १६७।२६४ क्यार ६६। १६५ क्यारी ४८।१६२; ५।१२; ३६।१२६; क्यौलियाँ ३।७ क्वार मासे =01२०६ क्वारिया घान ४४।१५४

( 福)

तोर ३६।११६; २४३।३७३; २४७।३८३ खँगारना १६६।३१४ तोर २०५।३१७ खँदैल १३७।२५८ तोरे १७५।२६८ (४) खंदेल १३७।२५८ कोल्हू १६०।३०७ खंदेल १३७।२५८ कोल्ह् १६०।३०७ खंदेल १३७।२५८ कोह्नर १७७।२६६ (१) खंखला १५२।२०३; २६६।४३६ खंदर १४८।३८६ खंद्रा १५२।२०३; २६६।४३६ खंदर १४८।३८६ खंद्रा १५८।३८६ खंद्रा २६५।४२०; २३६।३६८ खंद्रा १६५।४२०; २३६।३६८ खंद्रा १६५।४२० खंद्रा १६५।४२० खंद्रा १६५।४२० खंद्रा १६५।४२० खंद्रा १६५।४२० खंद्रा १६८।३०६; १८६।३०६; खंद्रा १५८।३०६

खटकन १३७।२५८ खटका २५५।४०५ खरखरा ११७।२४० खरबुना १८८।३०६ खटाई निकालना ५५।१८३ खटिया १८६।३०६ खटीकरा ७३।२०२ (१३) खटोला १८६।३०६ खड़ियल २७२।४५७; २७२।४५६ खब्द्या २४८।३६०: २५०।३६२: २५०।३६१: २५६।४११ खब्ए ३६।१२६ खङ्ब्रों २५०।३८१ खड़ैंड़ा १५५।२७४ खतैरा ७३।२०२ १४) खत्ती २८।८७ खदरिश्रा ७३।२०२ (१५); ११४।२३६ (६) खद्दर १२४।२४८; २३६।३५० खन १७२।२६७; ५८।१८६; २७।८२ खनूकी १३५।२५६ खपंचों २१९।३३६ खपटार २०।६६ खपरा २६।६१: १३८।२५६ खपरैला १३५।२५६ खपरैलिया १३५।२५६ खपीचे ५५।१८२ खप्पर १३८।२५६ खमझा २०७।३१६ खम्म १७८।३०० खयेला २४६।३७६ खर ५०।१६८;१५५।२७४ खरए ११।३० षरखुरा १२२।२४५ खरबूजा २३३।३६४;५४।१७८ खरवूजे ४०।१३० खरमुहाँ १४६।२६५ खरसूल १४६।२६८ (१) खरहा ७८।२०५

खरारी ७३।२०२ (१६)

खरिक (खिरक) १८०।३०३ खरिका (खिरका) १८०।३०३ खरैरा २०1६८; ५३।१७२; १२३ २४७ (३) खरैरी १८७।३०६ खरेला ४५।१५५ (२) खलबच्चा १३०।२५२ खिलहान १६।५६; ४४।१५०; ५५।१८२ खलीता २३१।३६० खल्लखट्टा २१५।३२६ खस ७०।१६७ खस्स १४६।२६५ खस्सी १३८।२६० (१) खाँकर ७०।१६६ खाँची १९।६२ खाँचे १६६।३१२ खाज १५२।२७३;१४६।२६५ खाजा २७१।४४७;१४१।२६२ खाट १८७।३०६ खाट के पेट १६०।३०६ खात २३।७० खातिरदारी २७२।४५६ खाद २३।७० खानौ २०२।३१६ • खामखाँ २७३।४६० खायो १४५।२६५ खारुश्रा ७०।१६७ खारुश्रा या खारवारी ७३।२० २(१७) खाल ११२।२३८ खास २८।८७ खासा २३५।३६६ खिचड़ी २६६।४२४ खिड़की २८।८७ खिड़कियाँ १७६।२६८ (७) खिड़ायौ ७३।२० २(१८) खिरका १७३।२९७; १८०।३०३; १७३।२९७ (४) खिरिकया १८०।३०३ खिरावर ७०।१६६ खिसलना ६०।२१६ खीकरी २६४।४१६

( २५८ )

खुरैरा १४०।२६२

खीचरी २६६।४२४ खीर २६६।४२६ खीर कदम्ब २७०।४४३ खीर मोहन २७०।४४३; २६६।४३७ खीलिया प्रधारश्प खीलें ४६।१५८ खीस १२६।२५२ खीसा २३१।३६० खँभी १७४।२९७ खुटियाँ १७६।२६८ (७) खुजली १४६।२६८ खुज्जियाँ १७३।२६७ खुटका २३२।३६१ खुटपात्ररी २०।६६ खुटैना ७३।२०२ (१६); ७२।२०० खुड़िया १०।२७ खुदरीयाँ ७१।१६८ खुद्दा १५।४१ खुद्यात्रन्त १४६।२६८ (१) खुमी १७४।२६७ खुर ११३।२३८ (१३) खुरक १६६।३१४ खुरकटा १२२।२४५ खुरकन १६६।३१४ खुरकना १६८।३१३ खुरिषका १२२।२४५ खुरचन २७०।४४१ खुरचला १२२।२४५ खुरचले १२२।२४५ खुरजी २३१।३६० खुरदाँय ४४।१५१; ५६।१८३ खुरपा १५।४० खुरपिया १५।४० खुरपी १७।५२; १५।४० खुरपौलिया १२२।२४५ खुरफाट १२२।२४५ खुरमा २६८।४३४; २६६।४३६ खुरी १३२।२५३

खुरीले पौहे १३४।२५५

खुर्र २४।७३; २५।७४ खुर्रट २५।७४ खुसन्ना २२८।३५३ खुँट १६४।३१० खँटा २११।३२४ खँटा-पंदा १५७।२८० खँटा १५६।२७८ खॅद ४७।१६१ खुँदमचाना १४१।२६२ ख्सना २२८।३५३ खेत ६५।१६२; ६८।१६४ खेतरखद्या ७७।२०३ खेती ७८।२०६ खेतैला ७०।१६६ खेप २३।७१ खेरा ७३।२०२ (२०) खेरादेई १३८।२५६ खेल्टा ११६।२४० खेस २२६।३५६ खेंचा १४।३६ खैरा १२३।२४७;११६।२४० खैरीगढ़िया ११२।२३६ (१) खेला ११६।२४०; ११७।२४०; १६१।२⊏६ (१) खोंपा २४१।३७२ खोंपावँ धाव २४१।३७२ खोइग्रा २२६।३५५ खोई १६१।३०७ खोखा २३२।३६२ खोज ११३।२३८ खोज होना १६७।३१२ (२) खोद १५५।२७४ खोपटा ४४।१५३ खोबर १७७।२९६ (१) खोये २६९।४४० खोर १५५।२७४; १६।५६; १३७।२५६; २२६।३५५ खोल २३२।३६२ खोवे २६६।४४०

खोह ७७।२०४
खोंच १८०।२०६
खोंच १८०।३०६
खोंच २२६।३५०
खोंप २२६।३५०
खोंप २४१।३७२ (४)
खोंसना ४८।१६२
खो १८१।३०४
खोर २५२।४०३
खोरा १६।६५; ५३।१७२

## (ग)

गँगतीरा ६८।२२८ गॅगाई-जमुनाई ३१।१०१ गँगाया हार ६८।१९४ गँगार ६८।२२८ गॅंडखुलो १३७।२५८ गँडेलों १८।५५ गॅंड़ेंरा शह गॅंधेल ४३।१४६ गंगानमुनी १२१।२४३ (१) गंगाफल ५४।१७८ गंगासमनक ६०।१⊏६ गंगासागर २१७।३३७ गंजी ५६।१८७; २४६।३६० गंभा १२५।२४६ गंडमाल १४६।२६८ गंडरा ३।६ गंडा १५१।२७१; १५६।२८४; २७३।४५८ गऊचरन ८६।२१४ (४३) गऊमुखी २३१।३६० गज २७३।४५६ गजक २६८।४३३ गजरवत २६६।४२६ गजरभत २६६।४२६ गजरा ४६।१५६ (१०); ५३।१७४; २६२।४१४ गनरोटा २६४।४२० गनिया ४६।१५७ गजी २२३।३४३; २२६।३५० गहुत्रा १४२।२६३

गद्दमरी १२५।२४६; १३७।२५८ गर्टकें १९६।३१४ गट्टा २७३।४५८; १५१।२७०; २४८।३६०; गट्टा श्रीर गड़गड़ा २७४।४६० गट्टी १३२।२५३ गट्ठा २१३।३२६ गठथनी १३५।२५६ गठरित्रा ६२।१६० गठरियाँ ६२।१६१ गठरियाई ६२।१९१ गठरिहा ६२।१६१ गड्डी २१३।३२६ गड्ई २१७।३३६ गड़गड़ ६०।२१७ गड़गड़ा २७३।४५८ गड़ना १८५।३०५ गड़मुसरित्राई १३७।२५८ गड़रा ४६।१५८ गड़वारे १६२।२८६ गड़सा १८/५५ गड़सिया १८।५६ गङ्सीश्याप्र६ गड़से १५५।२७४ गड़हेला ७३।२०२ (२१) गड़हेले १३४।२५५ गङ्गा १५७।२८० गड़ा-पेंड़ा १५७।२८० गड़ासा १७।५२; १८।५५; गड़िया १८८।३०६ (४) गङ्ग्रा ,वै० सं० कद्रुक>कद्रुग्र> गढ्डुग्र>गडुग्रा>गडुग्रा) २१७।३३६ गहेरियायौ १२१।२४३ (१) गङ्गेलिया १८८।३०६ (३) गड़ेली ३५।११२; ४२।१४२; २५०।३६५ गढ़रा ७३।२०२ (२२) गढ़ा ७०।१६७ गहो १७१।२६७ गहेलिया ७०।१६७ गएडे ८४।२१४ (७)

गदरी ४६।१५७ गदैनी १६४।२६२ गद्नी १६३।२६० गद्दा १४१।२६२; १६३।२६०; २३०।३५७ गद्दी २३०।३५७ गधइया १५१।२७१; १७६।३०२ गधइया छान् १७५।२६८ (३) गधा पटारी १८८।३०६ ४) गधे १५१।२७१ गघेलिया ७३। २०३ (२३) गर्वेला ७९।२०९;७९।२०८ (३) गन्धी ८०।२१० (३) गफ २३४।३६५ गवला ४५।१५५ (३) गभरा ७६।२०८ गमला २०६।३२१ गमागमदार ८११६ गरकट १८८।३०६ (४) गरकिया मेह ६२।२१६ गरकी ७७।२०३; ७०।१६७ गरजन ६०।२१७ गरदना १७६।२६८ (५); १७५।२६८ (४) गरदनी १६३।२६० गरम-कीला १७३। २६७ गरा २२६।३५० गरारा २३३।३६५ गरारा करना ११।३० गरारेदार पनामा २२८।३५३ गराव ८१।२१२ गरित्रा १२३।२४८; १२४।२४८ गरिवना १५८।२८१ गरिया २०७।३१६ गरी ३।६; ५६ १८७; १८।५८ गरेवान २२६।३५०; गरेंमना १५८।२८१ गरेला १२१।२४२ (१५) गरॉट २२५।३४६ गरीटी २२७।३५० गर्रा म्प्रा२१४ (१४)

गरीं ज्ञाना १४१।२६२ गरीं पर ग्राना १५१।२७१ गलकटा ५1१२ गलगला १६२।२८६ गलगलों १६२।२८६ गलयन १३६।२६१ गलथनियाँ १३६।२६१ (ग्र) गलथनी ११३।२३८ (१८); ११४।२३६ (५) गलपटे ५०।१६८ गलसुरा १५०।२६८ (६) गलहैत ३।५ गला, गला १६७।२६४ गलीचा २३२।३६३ गलीज गद्दा २३०।३५७ गलेफ २३०।३५७ गलेफू ८७।२१४ (४३) गल्ता ३।६ गल्ला २०६।३२१; २१२।३२५ गल्हैत ३।५ गवदुम्मा १४६।२६५ गवा ४४।१५३ गसा २६३।४१७ गहककर १२२।२४६ गहकना ११८।२४१ (१) गहना २५०।३६१ गहना पाता २५२।४०३ गहने २५२।४०३ गाँगरा ११।३२ गाँठगोभी ५३।१७३ गाँठन २३६।३६८ गाँठना ६।१४ गाँठा ५६। १८३; ५८।१८६ गाँडर ४९।१६७; २३२।३६३; ७०।१६७ गाँडा ३४।११० गाँहे १६०।३०७; ३४।१११ गाँस-गाँस ८६।२१४ (२६) गाई १५१।२७०; ६।१४;२४८।३८७ गागर १६८।३१३; २०८।३१६

गागरी २०८।३१६

गाजर ४०।१३० गाजें २६४।४२० गाड़ ६६।१६३ गाढ़ा २२६।३५०; २२३।३४३ गाती २२६।३५४ गाती मारना २२६।३५४ गाभा ७।१७ गाय ११५।२३६; १३१।२५२; १२६।२५० गाय ऐनरी कर लाई है, अब सॉक-सवेरे में व्या पड़ेगी १२७।२५० गाय मिलना १२६।२५० गाल २४७।३८३ गालमस्री २७१।४५१ (ऋ) गावची ११३।२३८ (१३) गाहटा ५७।१८५; ४४।१५० गाहना ४४।१५०; ५५।१८३ गिँदारा २६८।४३३ गिजा २७०।४४४ गिजाई ८१।२१३ (५) गिटई पड़ना ६०।२१७ गिङ्गम १६६।३१४ गिइरा ७६।२०८ गिइरियाई ७६।२०८ गिड़ारी ८०।२०६ गिड़ोया ⊏श२१३ (६) गिदरा ७७।२०४ गिरगिट या करकेंटा ८२।२१३ (७) गिरदी २०८।३१९ गिरारों ६०।२१६; ६२।२१६ गिर्च्इ ८०।२०६ गिर्रा १२३।२४८ गिलहरा २३२।३६३ गिलहरियाँ ७८।२०५ गिलहरी ८२।२१३ (८) गिलाफ २३२।३६२ गिलाया १७६।३०२ गिलास २७२।४५८; २१७।३३६; ७४।४६० गिल्हनफोर ८४।२१४ (१०) गिल्ला १६।४६

गिल्लियाँ १८६।३०५ गिल्ली ७।१७: ११२।२३८ (६); १९६।३१४; ७।७ गिल्लीडंडिया १७३।२६७ गिहुआँना ८४।२१४ (११) गीतगवइयनो ५०।१६६ गीदी १७६।३०२ गुँदरेला ऐन १३५।२५६ गुच्छी २५४।४०५ गुजरी २३१।३६१ गुजार बन्दिनी १७३।२६७ गुजियाँ २७१।४४८ गुजिया १६८।४३४ गुटकी १७४।२६७ गुटिया १३६।२६१ गुष्ट-सा १२७।२५० गुठिला २५६।४१२ 🕐 गुड़ १६२।३०६ गुड़इया १६१।३०८ -गुड़गुड़ी २७२।४५७; २७२।४५६ गुडगोई १६१।३०८ गुड़ा ७८।२०७ गुड़ाई ३६।११८ गुड़ियाँ १६६।३११ गुड़िया १०।२७; ३।६ गुङ्हा १६१।३०८ गुड़ी १८६।३०५;१८८।३०६ गुड़ीमुड़ी ८७।२१४ (४३) गुढ़ ३१७;१८५।३०५ -गुदनहारी २४६।३८० गुदना २४६।३८०;१६५।३११ गुदनारी २४६।३८० गुदनौटा ६१।१६० गुदरी २३०।३५६ गुदलइयाँ १५६।२७६ गुद्दा १५६।२७६ गुद्दिया १८।५४ गुद्दी १५६।२७६ गुनकी प्रशास्थ

( १९२ )

गुना २६४।४२० गुनीली १३१।२५२

गुफ्ला १६।४६ गुफनियाँ १६।४६

गुनरीला ⊏२।२१३ (६)

गुवरेसी १८०।३०४;६०।१८६ गुन्नारा २४२।३७३ गुम्मटदार १२२।२४६

गुम्मवाइ १५०।२६⊏ (६) गुम्मरि १२५।२४६

गुम्होंडा १५।४५

गुरगाँठ १५७।२८० गुरगोई १६१।३०८ गुरचनी २५।७५

गुरवरी २६८।४३० गुर्राई २७।८१

गुल प्रभार१४ (१६); प्रदार१४(३६) गुलचीप २५६।४०८

गुलदस्ता २३६।३६७;२३६।३६७ (५) गुलदाना २६९।४३७

गुलबदन २३२।३६३ गुलम्बर १७६।२६८ (७)

गुलसनपट्टी २५६।४११ गुलाबलन्र २७०।४४४ गुलावजामुन २७१।४५२

गुलाबी १०१।२३२ गुलिया १२०।२४२ (१०);१३६।२५७ गुली २६६।४३५ गुलीवन्द २५६१४०८;२३११३५६

गुल्लक २०६।३२१ गुलाने २६२।४१६ गुहना २४०।३६६

गुहने २४०।३६९ गुहैनियाँ ८४।२१४ (१३) गुहेरिया ६७।१९४;७३।२०२ (२४) गुहेरियों ६७।१९४

ग्ँज २५४।४०५

गुँजा २६६।४३५

ग्ँठा २६०।४१२

गुँड़ी १८२।३०४ गुँधना २६३।४१८ गूजरी २५६।४११; १८८।३०६ गूड़ी १८२।३०४

गूदरा २२३।३४३ गूदड २२३।३४३ गृदड़ी २३०।३५६

गूदरि २३०।३५६ गूदरी २३०।३५६ गूल ११।३०;५३।१७३; ३४।१०६ गूलर ४शा१३५ गूला ४१।१३५; १६३।३१०

गृहटा ६७।१६४ गूहानी ६७।१६४ गेंडुग्रा २३२।२६२ गेंदुस्रा २३२।२३६२ गेड़ा ७।१७

गेड़ी २०१।३१५ गैंचनी २५।७५ गैना १५८।२८२; ५७।१८४ गैनी १३२/२५३ गैत्रतकी १४६।२६५

गैल ६२।२१६; २४३।३७४; २६३।४१६; ६५।१६२ गेहूँ ४७।१६० गोंट ४६।१५७ (५) गीठना २६६।४३५; २२६।३५०

गैरमनस्त्रा ६५।१६२

गोंद १७६।३०२ गोंदपाग २७१।४५५ गोइँड ६७।१९४ गोई १११।२३७ गोएँड ६७।१९४

गोएडा ६७।१९४ गोएरा ६७।१६४

गोलरू २५५।४०५; ११।३२; ११।२६ गोनई २५,1७५ गोमा २३३।३६४; २३३।३६४ गोट प्रा४१; २३३।३६५; २३४।३६५; २२६।३५५

गोड़ ३६।११८ गोड़ टूट जाते हैं ६०।२१६ गोड़ टूटना ६०।२१६ गोदना २४६।३८० गोधन २०५।३१७ गोफन १६।४६ गोफन की चटकन १६।४६ गोबर (सं० गोमल ) २०।६६ गोमी ३६।११६; ४०।१३० गोर १५१।२७० गोरख धंघा १५७।२८० गोरल फंदा १५७।२८० गोरा १२३।२४७ गोरबन्द १६५।२६२ गोरिहा ७२।२०१ गोल २०८।३२० गोलक २०६।३२१ गोलदर्ज २२६।३५० गोलबुर्ज २०६।३१८ गोला २३४।३६५ गोलाबारी ७३।२०२ (२५) गोलिश्रा २३२।३६१ गोलिये २३२।३६१ गोसा ६१।१६०; १८०।३०४; २५५।४०५ गोह दरारश्४ (१३; दरारश्र (१०) गोहच ६०।२१६ गोहवन ८४।२१४ (११) गोहाना =४।२१४ (११) गौंड़ा ६७।१६४ गौंतरिये २७२।४५६ गौंदरैल ऐन १३५।२५६ गीला १७७। २६६ (२) गौन १६४।२६१ गौनरी १५२।२७१ गौनि १५२।२७१ गौनी ४।६ गोसुम्मा (गऊसुम्मा) १४६।२६५ गौहानी ६७।१६४ ग्यावन होना १२६।२५१

म्बारिया १५५१२७४; ६५११६२; १२६१२५० मेंडा ६७११६४

(日)

घँघरिया २३३।३६५ घटमल्ला १५६।२८५ घटा द। २१५ घड़ा २०६।२१८ घडोंची २१४।३२८ घरटी २१७।३३६ घनौंची २१४।३२८ घन्नई ५४।१७७ घमका १००।२३२ घमछाहीं ⊂€।२१६ घमरकी १६६।३१४ (३) घमरा १६६।३१४ घमला २०६।३२१ घमसा १००।२३२; ८१।२१२ घमियाना ५८।१८६ घमियारी १३०।२५२ घमैल १३०।२५२ घया १७७। २६६ (२) घर १७१।२६७ वर्राहट १७।५१ घर्चे**त्रा १२५**।२४६ घलथरी २१४।३२८ घल्ला २०८।३१९ घल्लिया २०८।३१६ **घसीटे १४२।२६३ बह्ब**ब्ड ६७।२२७ घहघड्ड की मेह प्धारश्यः २५।७४ घाँवरा २३३।३६५; २३४।३६५ घाँघरी गंजा ७३।२०२ (२६) घाँटन ६।१४ बाट रद्या३०६; २३३।३६४ घाटकी १३६।२५८ घाटा २६६।४२४ वाम ७६।२०६ घारे २३२।३६१

घिटना ६।१४ विनौची १७८। २६६ (३) चियारी १३५।२५६ घिरगुली ५३।२१३ (१); २७३।४५५ घिराई ६५।१६२ **घिरोला** ६०।१८६ घिरोली ८३।२१३ (१) घीउ १६६।३१४ घीया १६६।३१४ घीयाकस २१७।३३३; २७०।४४० <u>ष</u>्वरारे २४०।३६९ व्ववस्त्रा २५८।४११ धुइयाँ ५३।१७६ घुइयों २६५।४२०; ५३।१७६ बुटन प्रधारश्य घुटना २२७।३५२ घुड़चढ़ंता १४२।२६३ बुड़सवार १५०।२६६ घुडसार १७६।३०३ बुङ्ग्रि १४०।२६२ घुड़िया १०।२७ घुड़ैत १४०।२६२ घुड़ैतों १४६।२६५ वन २६।६१ घुमङ्ग ८६।२१५ घुरगाँठ १५७।२८० घरेता ६७।१६४ . वुर्रगाँठ १५७।२८० धुर्रा १८६।३०५; ४६।१५७ (६) घूँगला ८४।२१४ (१५) घुँवर २४२।३७३ घूँयरा २४२।३७३ घुँघरू २६२।४१६ घुँघरे १६२।२८६ घुँसना १५२।२७२ घूम २३४।३६५ घूमर २४०।३६६ बूरा ६७।१६४

घेगरा ५१।१७१

वेघरा ५१।१७१; ८०।२०६ घेन्नी १८५।३०५: १६५।३११ २३३।३६५; घेर १२८।२५०; १८।५६; १८१।३०४; २२५।३४७; १७६।३०३; १२६।२५० घेरनी १८५१३०५; १९५१३११; १५५१२७४; घेरा २०६।३१६: घेल्ला ६६।१९५ घेवर २७१।४५० घोंदुत्रा १५०।२६८ (८) घोट २२६।३५५; २३४।३६५; घोटा १६२।३०६ घोड़ा २३१।३६१; १४०।२६२ घोड़ा पछाड़ प्रशा२१४ (१४) घोड़ी १४०।२६२:२४६।३८२ घौदुश्रा ७७।२०४ घ्यारी १३५।२५६

# (च)

चँचीड़ा ५४।१७८ चँचेड़िहा या चँचैड़ेवारी ७३।२०२ (२७) चँचौदा १५।४३ चँचौदा लग जाना १५।४३ चॅंदउत्रा २५१।३६७; २३२।३६१ चँदुया २३२।३६१ चँद्रला १२३।२४७ चॅंद्ली १३१।२५३ चंडीसा ६४।२२३ चंदिया २६५।४२१ चक ६६।१६५ चकई;२१५।३२६ चक्चँदर १२७।२५० चकचुँदरित्रा १२७।२५० चकडोरी २१५।३२६ चकता ६६।१६५; ६८।१६५ चकती २१५।३२६ चकरा २१०।३२२ चकरा २१५।३१६ चकरावलिया १४७।२६५

चकरावत १४६।२६७ चकरिया २१०।३२२ चकला २०१।३१५ चकला की चहर २३५।३६५ चकता की चादर २३५।३६६ चकल्लस २४३।३७४ चकवा ४५।१५५ (४) चका ५५।१८३; ३।६ चकुला २०१।३१५ चक्का १८५।३०५ चक्काबूई १८८।३०६ (४) चलौंटा २५१।३६८ चङ्गा १५८।२८३ चनुत्रा १५।४३ चटका ७२।२००; =१।२१२ चटाई १८८।३०६ (४); २३२।३६३ चटीकरी प्रपारपर चट्टा २१५।३२६ चट्टा-चौपई २१५।३२६ चह्डा १५१।२७० चड़ई १६२।३०६ चड़ना १६२।३०६ चहुस्रा १६२।३०६ चव्दर २३५।३६६ चद्दरा २३०।३५६ चना ५१।१७० चिनया २३३।३६५ चनौरी २६८।४३३ चन्दन गोह २२।२१३ (१०) चन्दनहार २५७।४०६ चन्दा २५२।४०३; २५०।३६४ चन्दातारई २४५।३७८ (३); २३२।३६३ चन्दासूरज १४७।२६५ चन्द्रकला २७१।४४८ चपकन २२४।३४६ चपटा २०=।३१६; १७।५१; १७।५० चपटासिंगिनी १३६।२५७ चरिया २०७।३१६ चपाती २६५।४२१

चबैनी २६९।४३६ चमकचूडी २५८।४११ चमकना ६०।२१७ चमकनी १३२।२५४ चमकनौ १२४।२४५ चमका ८०।२०६ चमचम २७०।४४३ चमचिया २१६।३३२ चमरखें १६६।३११ चमरबाबरी ६७।२२५ चमरौला ७३।२०२ (२८) चमौटा २११।३२३ चमौना १३८।२५६ चम्पई १४७।२६५ चम्पाकली २५७।४०६ चम्बला ११३।२३६ (६) चम्बला बैल ११४।२३६ (६) चम्मच २१६।३३२ चया १८०।३०४ चया दोवना १८११३०४ चरका ८०।२०६ (२) चरख ७७।२०४ चरला १६५।३११ चरली १८५।३०५: १६५।३११ चरनचाप २५६।४११ चरनपदम २५९।४११ चरनामिरती १३२।२५३ चरस ११२ चरी ४३।१४४; ७६।२०८ चरुत्रा २०७।३१६ चर्मरी १८७।३०६ चलगत १४३।२६४ चलनी २००।३१५ चलामनी २०७।३१६; १६६।३१३ चवइ्या २४३।३७४ चहचही २४४।३७५ चहोरना ४४।१५४ चहोराचान ४४।१५४ चौंक १८।५८; ६०।१८६

चाँक देना ६०।१८६ चॉक लगाना ६०।१८६ चाँची २३५।३६६ चाँइना २६३।४१७ चाँडा २६३।४१७ (२) चाँद १३१।२५३ चाँदनी २३२।३६३ चाँदसाई २६८।४३३ चाँमङ ,३७१५६ चॉईमाई रोग १३८।२५६ चाक १६२।३०८; १६१।३०८; २२६।३५० चाकी २००।३१५ चाकी श्रीरना २००।३१५ चाकी ग्रीरते २०२।३१६ चाकी चलाना २००।३१५ चाकी पीसना २००।३१५ चादरा २३०।३५६ चानसाई २६८।४३३ चाबुक १६१।२८६ चामिड़िया ७२।२०१ चालीसा ६८।१६४ चाले २४३।३७७ चावल ४७।१५६ चासनी १६२।३०८ चिउग्रा २४७।३८४ चिक २५६।४०८ चिकनिया २३६।३६७ चिक्तनिया कढ़ाई २३६।३६७ चिकनौटा ६६।१६३ चिड़ी २३६।३६७ (६) चितकवरा १२३।२४७; १५२।२७३ चितकवरी १३२।२५३ चितमम १४५।२६५ चितवा ८०।२११ चितैमा २४५।३७८ चित्तियाँ २४३।३७६ चित्ती प्रभा२१४ (१६); प्रा०२१० (४); १६५।३११

चिन १९२।३०६; ८०।२१० (१) चिनग १४६।२६८ (५) चिन्नामिरती १३२।२५३ चिपिया २०५।३१८ चिमटा २१५।३३० चिरइया १६६।३१२; २६२।४१६; १५५।२७४; १४।३८; ५२।१७२ चिरइया-चिरीटा २३६।३६७; २३६।३६७ (१) चिरह्याविस १२५।२४६ चिरकनियाँ १३६।२६१ (ग्र) चिखा ४६।१५८ चिरेमा १६।६० चिरैया (चिरइया) ७११७; १४।३८ चिर्रा १२१।२४२ (१५) चिलचिलाती ६३।२२८ चिलम २०६।३२१ चिलमदरा २७४।४६०: २७२।४५८ चिलम भरना २७३।४६० चिलमा २०६।३२१ चीत्रा ४४।१५३;४४।१५२ चीका १७६।२६८ (५) चीज २५०।३६१ चीनं रप्रा४०५ चीतन १६५।२६३ चीतना २४२।३७६; २४५।३७८ चीती द्या२१४ (१६) चीथरा २२३।२४३ चीनी १६०।२=७ चीनियाँ १४३।२६४ चीपटकॉचली प्रशासिक (६) चीमटा २१५।३३० चीर २२३।३४३ चीरा २२४।३४४ चीलग्रंडिया दुपहरी १००।२३१ चीला २६५।४२० चीलों २६६।४३६ चीहो-चीहो १६७।२९५ चॅदरी २३५।३६६

चुकटी २६०।४१२ चुखेटा ११६।२४०; ११७।२४०; ११५।२४० चुखेटियाई १३०।२५२ चुखेटी १३४।२५५; १२८।२५१ चुगुल २७२।४५८ चुचामन ७।१६ चुटइयाँ २४२।३७३ चुटकीछल्ला २६२।४१६ १८११३०४; २४०१३७०; चुटिया २४०।३७२ चुटीला २४३।३७४ चुद्रा २४०।३७१ चतरकटी श्रॅंगरखी २२५।३४८ चुनिया मसीना ४४।१५१ चुनी १५५।२७५ चुप्पा १४६।२६५ चुमोकर ५४।१७८ चुमोना ३४।१०६ चुरहैला ७३।२०२ (२६) च्रैलिहा ७३।२०१ चृॅदरी २३५।३६६; २४५।२७८ (४) चूँमकथम्याल १४८/१६६ चूक खट्टा २६८।४३२ चुका १५।४३ चुड़ियाँ २२८।३५३ चूडीदार २२८।३५३ चुन २०२।३१६; २००।३१५; १५५।२७४; २०७।३१६ चूनरी २३५।३६६ चूर १८७।३०६ चूरमा २६५।४२० चूरा १०।२८; ३।५ चूरिये १७४। २६७; मा२१ चूरे पारश चूल्हि १७७। २६६ (१) चूहरेला ७३।२०२ (३०) चृहे ७=।२०५ चृहेदन्ती २६२।४१४ चेंगी १८६।३१२

चैंटा ⊏रार१३ (११) चैंटी ७८।२०६; ८२।२१३ (११) चैंपा ⊏०।२१० (५) चोखना ११५।२४० चोंचिया २६२।४१६ चोइये ५४।१७८ चोकर १५५।२७४ चोकला ५१।१७० चोकले १५५।२७४ चोखरा ७१।१६८ चोटी २४०।३७०; २५३।४०४ चोडी १३३।२५४ चोड़ १३०।२५२ चोढ़ा ४३।१४५ चोथ ६१।१६०; १३१।२५२; २०।६६ चोरा २३२।३६४ चोरावारी २३३।३६४ चोला २२४।३४४ चोली २३३।३६४; २२५।३४७ चोंका १६८। २६६ चौंकाना १०१।२३२ (३) चौंट ४३।१४५ चौटना प्रशर७१; २४०।३६६ चौंटिया २४०।३६६ चौडोल २०५।३१८ चौतनी २२५।३४६ चौतरा १७१।२६७ चीतरी २१४।३२८ चौंप २४३।२७५; २५६।४०७ चौंवी घरना या चौंवी लगाना धा१२ चींपी रखना ३६।१२६ चौंसठ फुलिया १==1३०६ (२) चीक १७४।२६८; १६८।२६६; १८६।३०६; १४७।२६६ (३) चौकड़ा २१८।३३७ चीकविया हार ७३।२०२ (३१) चीकड़ी ह्या ३०६ (१); २०१६७; १४०।२६६ चीकड़ी भूल जाना १७ २६७ चौकलिया २२४।३४६

चौका १४७।२६६; १७७।२६६ (१) चौकिया १८८।३०६ (४) चौत्री २३५।३६६; २५८।४०६; २१४।३२८ चौके २४३।३७५ चौलट १७१।२६७ चीखर २४।७४ चौखना २३६।३६७ चौखाना २३६।३६७ (७) चौखारा ३८।१२४ चौखंटा ७३।२०२ (३२) चोलॅंटिया ताबीज २२७।३५० चौगामा १४८।२६६ चौघेरा ३०१६८ चौचर १४६।२६५ चौतई २३०।३५६ चौतारा ८६।२१४ (४३) चौयनी १३९।२६१ (ग्र) चौदस १२४।२४८ चौदन्ता ११६।२४० चौघर १४४।२६४ चौनाये शर चौनाये खुदाना शर चौपई २१५।३२६ चौपता ४१।१३३ चौपारि १७८।३०० चौपेरे शर चौफगा १८८।३०६ (४) चौफड़ र३६।३६०; २३६।३६७ (१२) चौफड़ा १७४।२६⊏; चौफड़िया १८८।३०६ (३) चौफुली १८८।३०६ (२) चौफेरा १८८८।३०६ (४) चीनगले २२६।२५० चौत्रारा १७५।२६८ (२) चौबीसा ६८।१६५ चौमासा ६६।२३० (२) चौमाचे ६१।२१८ चौर ७८।२०४ (१) चौरंगा १४८।२६७; १२५।२४६

चौरंगिया १४७।२६५
चौरा ७८।२०४; २२६।३५०; १२१।२४३ (१)
चौरासिया २६२।४१६
चौरासी १६२।२८६
चौरी १३२।२५३
चौतर २३०।३५६
चौतर १०।३५६
चौतर १०।२९५
चौसरा १७४।२६८; चौसल्ला १७४।२६८ (११)
चौहता २।३
चौहत्दी १६।४६; ६५।१६२
चौहल्लर २३०।३५६

(國)

कॅंटना २१६।३३२; २०१।३१६ छंगा १५२।२७३ छई १७४।२६७; १६४।२६१ छजी नायँ २३६।३६६ छजा १७६।२६८ (५) छह्करी २२५।३४६ छठ १२३।२४८ छह १५५।२७४; २४६।३६० छत्ता ५०।१६६ छत्तीस १८८।३०६ (४) छतुर २३२।३६१ छद्दर ११६।२४० छन २६१।४१४ छना १६१।३०७ छपका १२५।२४६ छपकली ⊏रारश्व (१२) छपकिया ८२।२१३ (१२) छपिकया पड़ना ४२।१४२ छपर-छपर ६२।२१६ छप्पर १७५।२६८ (४) छनड़ा १९।६० छन्डा लगाना ६०।१८८ द्यमरा १९।६०; १९।६५

छुनिरया १६।६० छुनीसा ६८।१६५ छुरना २०२।३१६; १७८।२६६ (३) छुरेरा २।४; ८४।२१४ (१४) छुर्रा १४३।२६४; १२३।२४७; २११।३२४; छुर्री १३२।२५३ छुलनी २००।३१५ छुल्ला २६२।४१६; २४८।३८७;२५१।४००;

. १२८१२५६ छिल्लिया २४११३७५ (५) छिल्लिया वॅथाव २४३१३७४; २४११३७१; छिल्ले २४३१३७४ छाँगुर ३१५ छाँटन २०११३१६

छाँहर ३।५ छाँहरे २४०।३६६ छाक २६⊏।४३४; २६३।४१७; २६६।४३४;

२८।८४; १३०।२५२

छागल २५६।४११ छाछ २००।३१४; २६३।४१७; २६६।४२५ छाप २६२)४१६; २५१।४००

छापा २३६।३६७ छाल ६०।२१६ छिक्तला २०।६६

छिकड़ी १८८।३०६ (१)

छिकतिया २२४।३४६ छिकौनिहाँ ७३।२०२ (३३)

छिड़काव २११।३२४

छिदन्ता ११६।२४०

छिपकली प्रशर्श (१२)

छिपटा १६६।३१२

छिपर्रा १२०।२४२ (E)

छिमककर ४४।१५३ छिरकन २११।३२४

छिरकाव २११।३२४

छिरकैला १२३।२४७

छिरिया १३=।२६०

छिलपिन २०।६६

छींका १७७। २६६ (२)

38

छींके १५६।२८३ छींटिया २११।३२४ छीतरी १६।६५ छीलन १६८।३१३ छीवे १६।६३ छुकले ४४।१५१ छुकका २०।६६

ब्रुट्टल १११।२३७; १३३।२५४ ब्रूॅब्र ४२।१४३

धू छ ४२।२४७ छूँ छरी ४३।१४७ छेद ३।७

छेना २७०।४४३ छेनिया २७०।४४३

छेपड़े १२०।र्२४२ (E)

छेपरे १२०।२४२ (६)

छेवटा १९६।३१२

छैना १६८।३१३

**छैलचुरी २५**८।४११

छोइया ७१।१६८ छोछक २३४।३६५

छोर १८२।३०४; २२६।३५६; २२८।३५४;

१५७।२८० छोलना ३४।१११ छोला १६०।३०७; २१७।३३५; ३४।१११

छोलाग्रों १६१।३०७ छौंकरिहा ७३।२०२ (३४)

(ज)

जंग २६०।४१३ जंगल ६७।१६४ जंगल जाना ६७।१६४ जंगल-भाड़े जाना ६७।१६४ जंगल फिरना ६७।१६४ जंगला १७६।२६८ (७) जंदनी १६६।३१२ जइया ४८।१६२

बई ४०११३०; ४७११६०; ५४।१७⊏

जक २०२।३१६

नगत रा४

जग-भन ६१।२१६ जगमोहन २३४।३६५ जचा २३५।३६६ जइहन ४४।१५४ जिह्याइँद १७६।३०२ जनमङ्का १२०।२४२ (१३) जनमासे १५६।२७८ जनुत्राँ १५०।२६८ (८) जनेउग्रा ५२।१७२ जबर ११४।२३६ (३) जवाड़ी १५१।२७० जबुरिया १०।२७ जमउत्रा चूल्हा १७७।२६६ (१) जमन ८६।२१५ जमनापारी १३८।२६० (२) जमनि म्हा२१५ जमराजी ६८ २२८ जमावनी २०७।३१६ जमुनाई ६८।२२८ जमुनायाँ हार ६८।१९४ (४) जमुनियाँ ११५।२३६ (६); ११३।२३६ (६) जमेला ८६।२१५ (२) जरगना ७३।२०२ (३५) जरगला ८०।२११ जरास्र ५३।१७३ जरूले २५१।३६६ नरेला ७२।२०१ धनरैलिया ७२।२०१ जरोँ दे ५३।१७३ जलकटा ३८।१२४ जलजीरा २६८।४३० जलतुरंगा २७३।४५८ जलमौंरा ⊏३।२१३ (६) नलहली २७३।४५८ जलेवा २७१।४४६ जलेनिया। नाग ८५। २१४ (१७) जलेविया संवच्र ८६।२१४ (४३) जलेबी २७१।४४६ जवा २६६।४२६

जहरवाद १२५।२४६;१४६।२६८ (२)∙ नहाँगीर २६१।४१४ जाँगी १८।५८ जाँगिया २२८।३५२ जाँगी ५५।१८३ जाँधिया २२८।३५२ जाखिन ४३।१४८ जाजिम ६०।१८६;२३२।३६३ जाफरी १७६।२६८ (६) ;१८८।३०६ (४) जामन १६८।३१३ जामा २२४।३४४ जारा १८५६ जारी १८।५६ जाला १४८।२६८ (३) जालिया २३४।३६५ जाली २३६।३६७ जिजमान २१३।३२६ जिनावर १६।४६ जिमीकन्द ५३।१७३ जिमीदार ७२।२०१ जिमीदारा ७२।२०१ जीकुलनक्सा १४६।२६८ (२) जीन १६३।२६०; १४१।२६२ जीनपोस २३०।३५७ जीमा साँपिन १३७।२५८ जीमना २६३।४१७ चीमनी गिड़ार ७८।२०७ जुगना २५७।४०६ जुगन् २५६।४०८ जुगार १३४।२५५ जुगारति १३४।२५५ (४) जुगारना १३४।२५५ ञुभुत्रा ७३।२०२ (३६) जुतइया २५।७६ ज्ञताई शश जुतैया (जुतइया) २४।७२ जुरैंठा यन १२७।२५० जुरैठिया १३५।२५६ ज्जलफी १७४।२६७

जुटे २०५।३१७ जूड़ा २४०।३७१;२४३।३७४ जून १५११२७०;१७५।२६८ (४) ज्ला १७७।२६६ (२) ;१८१।३०४ जूने ४८।१६३ जेंगरी १३८।२५१ जेर १७८१२६६ (३); ५६।१८७; ४६।१६६; ३४।१११; १८।५८ जेठ मास ६६।२३० (१) जेब २२५।३४८ जेनर २५०।३६१ जेचरा १५७।२७६; १५८।२८१ जेवरी १५७।२७६;१८६।३०५;१८५।३०५;६।१४ जेर १२८।२५० जेली २०।६८ जेहर २०८।३१६; २५६।४११ र्जेगरा ११५।२४०; १३३।२५५ जैंगरी १३४।२५५ जैमंगली १४७।२६५ जैलिया ७२।२०१ जैली ७२।२०१ -जैसुरिया ४६।१५७ (७) जोखती १६४।३१० जोखम १६८। २६६ जोगा ४।१० जोट १८६।३०६; १६८।२६६; १६१।३०७; १०१।२३७; ४१८ जोटिया १६१।३०७ जोड़ी १७२।२६७ जोता २४।७२; ५।१० जोतियाँ १६।४६; १४।३८; ६।१४ जोती २११।३२४; १४।३५ जोते १२।३४ जोरावर ११६।२४२ (२) नोरावारी ७३। २०२ (३७) जोशन (जोसन) २६०।४१३ बोंदरी ४२।१४४; ७६।२०८; १८।५८; ४२११४०; ४२११३६; जौहर ६४।२२१

जो ४७/१६०
जो की होन ग्वा खेत में बबरि गई है ६६/१६३
जोनि १३३/२५५; १२७/२५०; १२८/२५०
जोनियाई १३३/२५५
जोमाला २५७/४०६
जोलिया ४६/१५७
ज्वानी ५०/१६८
ज्वारा ४/८
ज्वारे १६७/२६४
ज्ही-ज्ही १६७/२६५

(新) भंडना १५।४१ र्भाषा ४६।१५८ भगरैला ७३।२०२ (३८) मत्या २२५।३४६; २२४।३४४; २२५।३४६ भगुला २२५।३४६ भगुली २२५।३४६ भगे २२५।३४६ मजमार २०७।३१६ भाटोला १८७।३०६ मह्म १७१।२६७ भाग्डावारी ७२।२०१ भतकबाइ १५०।२६८ (८) मतकारना =र।२१३ (१३) भाना ६१।२१८ सत्ररा ५२।१७२ भन्तुत्रा ५२।२७३ भन्ना ११२।२३८ (६) भन्वरा ६५।२२४ भन्तुग्रा २३४।३६५ मान्वे २५८।४१० मन्त्रो १५२।२७३ भम्मनवारी ७३।२०२ (३६)

भरवेरियाँ ७२।२०१

भर लगना ६१।२१८ भरीला १२५।२४६

भरेला १२५।२४६

भरीना २१३।३२६

भला ६१।२१८ भलावीर २३४।३६५ मलूकरा ६१।२१८ मल्लर १६३।२६०; २३४।३६५; २२६।३५५ भल्ला १९।६० भल्ली १९।६२ क्ताँक ६२।२२०; ६३।२२० भाँकर १६।४६ भाँकें (लू ) हरारर० भाँगी (भौँगी) १८७।३०६ भाँभान १६३।२६०; २५६।४११ काँकी २०६।३२१ काँकी माँगना २१०।३२१ कॉमर २५९।४११ भाँवरभल्ला १८७।३०६ भाइन १००।२३१; १९।६० भाग्रीट ६२।२१६ माड़ २१५।३२६ भाने २०१।३१५ कावरा प्रा१७१ कामा २०७।३१६; ५३।१७२ भाय ६२।२१६: ६२।२२० मारी २०७।३१६ भाल १९।६० मालर ११३।२३८ (१८) भालरा प्रा१७२ मालि १६।६० भालिवारी ७३।२०२ (४०) काले २५५।४०५ भावर ७३।२०२ (४१) भिक्ना १३१।२५२ भिकिया १३१।२५२ भिनमिन ६१।२१= भिनुद्याँ ४५।१५५ (५) मिरियाँ १७३।२६७ मिरी ७।१६ ि भिलमा ४५।१५६ (४) मिलमिलिया २५२।४०३ भिल्ली ⊏रा२१३ (१३)

भींगुर ८२।२१३ (१४) भीना १७६।२६८ (८) भीने रदाद७ भील २०६।३२१ मंमन् ४२।१३६ भंभूनी २६।६१ मेंदुआ १४४।२६४ भुकन्राना १३०।२५२ अकुएड १६२।३०८ भुगभुगिया ५०।१६८ भुगिगयाँ ५०।१६८ भुटपुटा २७।८२ भाटिया १३३।२५५; १३४।२५५ मुटिया होना १३४।२५५ भुत्रभुत्री २५२।४०३ मुम्मकसूल १४६।२६८ (१) मुलनियाँ २५२।४०३ भूलमा ७६।२०८ भूतभूरी १४०।२६२ भारे प्रशाशकर भूत्रा ५५।१८०: १८।५८ भूभू पाऊँ २०२।३१६ भूमकी २५५।४०५ भूमर २५२१४०३; १३८१२५६ , भूरना ५६।१८७ भूलें १६२।२८६ मूलों १६२।२८६ भेरी १२८।२५० मेला ४६।१५७ (८) मेले २५२।४०३ कोटा १३४।२५५ सोर १६४।३१० मोरा ४४।१५० मोरिया १६४।३१० मोरी १६४।३१०; १६०।२८८; १८।५६ भोल २२६।३५६; २६६।४२४ भोला ६७ २२५ (२) मौकिया १६२।३०७; १६२।३०८ भौंगा १८२।३०४; ११६।२४२ (४)

मोंगी १८७।३०६ मोर ७८।२०५ मोरना १२४।२४८ मोरनी १३२।२५३ मोरा १२४।२४८; ५३।१७३ मोरिश्रा ५३।१७३ मोरी २६९।४३६ मोरो ५३।१७३

( E )

टगपुछा १२१।२४३ (१) टॅगपुछी १३७।२५८ टॅगलयेरो १३७।२५८ टंटघंट ७३।२०१ र-र-र-र १६७।२६४ टटुस्रा १४०।२६२ टद्वनी १४०।२६२ टट्टी फिरना ६७।१६४ \_टट्टू १४०।२६२ टड्डा २६०।४१३ टपका २६७।४२७ टपोर १५१।२७० टमाटर ५४।१७८ टसर २२६।३५० टहल २७३।४६० टाँड १७६।२६८ (७); १६।४८ टाठ ११२।२३८ (३); १३७।२५८ टाठि ११२।२३८ (३) टाप १४१।२६२ टापदार २१४।३२८ टापरे १६।६३ टापों १४१।२६२ टाल १६२।२८६ टालों १६२।२८६ टिकटी २१४।३२८ टिकरी रप्रहा४११; २३२।३६१; २६४।४१६; **₹**5|8\$8 टिकिया २६४।४२०; २६८।४३० टिक्कर २६४।४१६; २१६।३३२ 📑

ेटिखटी २१४।३२८ टिड्डी ७८।२०६ टिप्पल १४४।२६४ टिप्पा १४४।२६४; २५१।३६८ टिमनी २५६।४०८ टिरंक १६।३४२ टिरिया २०७।३१६; ११५।२३६ टिल्लो लगाना १६३।३०६ टीक ४।८ टीका =४।२१४ (१) टीकाटीक घौपरी १००।२३१; १७६।३०२ टीकुलिया १३१।२५३ टीड़ी दल ७८।२०६ रीप २५६।४०८ टीलिश्रा ७०।१६७ द्रकरिया १९।६१ दुकेला' २२३।३४३ द्धको २३३।३६४ दुडिया ४६।१५७ (६) द्वनुत्राँ २५०।३६३ 🖥 ट्रॅंक २६३।४१७; २२३।३४३ टूँड़ी (सुँड़ी) २३३।३६४; १६४।३१० द्रमछल्ला २५२।४०३ द्रमनी २२०।३१४; २०६।३१८ टेंट १६३।३१०; १४६।२६८ (३); ४१।१३५; २४६।३६० टटीवारौ ७३।२०२ (४२) टेंदुश्रा ११३।२३८ (१६) टेकनी २१४।३२८ टेकिय १७८।३०० टेदरा ७३।२०२ (४३); ६६।१६५ टेढ़रिया ६४।२२१ टेढ़ीमॉग २४१।३७२ टेनिया २१८।३३७ टेनी २१८।३३७ टेस २१०।३२१ टैना १३८।२६०; १२५।२४६ टैनुस्रा २१८।३३७

टैमना ५३।१७३

टोकनी-टोकना २१७।३३७ टोढे २७५।२६८ (४) टोपिया २१७।३३७ टोपी २३१।३६१ टोपे-टोपियाँ २२४।३४५ टोसा २६३।४१७ (५); २६३।४१७ टोह ११३।२३८

( ह )

ठड़िये ८।२१ ठड़ेल ७२।१६६ ठप्पा २३६।३६७; २५८।४१० ठरना १५/४१ टल्ल १३४।२५५; १३६।२६१ (अ);१२६।२५१ डला २१४।३२०; १६।६४ ठसाठस भरना १८२।३०४ ठाँट १७५।२६८ (४) ठाँठर १३०।२५२ ठिठुरना १०१।२३२ ठंठी ४३।१४७ हुड्डी ५४।१७६ दुरीं प्रशाश्वर द्वस्ती २५६।४०= ठँठों ३५।११४ ठुँड़ाड़ी ८५।२१४ (१८) हेंदी २५५।४०५ ठेंटी २५६।४०७ ठेका ४।६ ठेका मारना २६।७६ ठेर २६।७६ ठेरी ७३।२०२ (४४) ठेहल २५८।४१० ठोक ररपार्पपः १६४।३१०; रर्४।३४४; २५८/४१०

( इ )

हॅगरिग्रा ७१।१६७

ठोकर १२२।२४४ टोड़ी २४७।३८४

ठौमर २६६।४२६

डंगर १११।२३७ डंगा १५५।२७४ डंगा लेना रा४ इंगी १५५।२७४ डकराना १२८।२५० डगफार १४७।२६६ डदीर १७।५१; २५१।३६७ डढैली १३६।२६१ डवका ८०।२०६

डबुत्रा २०७।३१६; २१०।३२२ डरा १६।४६ डराय ८।२१ डरेला ७३।२०२ (४५)

डलिया १६।६० डले २०१।३१५; ५१।१७० डहर ६५।१६२; ७०।१६७ डाँग ३।५ डाँगर ३६।१२६; ३।५; ८।२१; ७१।१६७ ६६।१६३ (३)

डाँदुरा ५४।१७६; ४२।१४१ हाँड १७८।२६६ (३); ७७।२०३; ६६।१६५ डाँइना ६६।१६५

डाँड़ा ३६।१२६, १४।३८; ७३।२०२ (४६); प्रहाश्यर, दहाशहप्र

डाँड़ी १९५।३११; १८५।३०५; २५५।३०५; २३२।३६१; ५३।१७५

डाँड़े तोड़ना २५।७६ डाँफरे ४४।१५० डाँस प्रश्र (२) डाट २५६।४०७ डार २६१।४१४

डिटवँधना २५१।३६⊏ हिठौना २५१।३६८ डिविया २१६।३३८ डिन्बा २१८।३३८

हींगर २४२।३७३

डीक या उठिन ४।८ डीकाभूली १८८३०६ (४)

डील १६६।३१४; २।३; ११।३० हंगा ७०।१६७ हुग्गो १३२।२५३ हमकौरी २६८।४३० ह्रपटिया २३५।३६६ हुपट्टा २३३।३६४; २२३।३४४ डॅ्गेदार २५८।४१० हुँगो १३२।२५३ ड्रॅंडरिया १३२।२५३ डॅड्री ४३।१४७ हुँडा १२५।२४६; १२०।२४२ (१३) डेंड्र प्यारश्थ (१६) हेरीलँग २४७।३८३ डेल १६।४६ हैंग ३।५ हैंगर ३।५ 'डेॉकला १३१।२५२ डोत्रा २१६। ३३२; २१०।३२२ डोई २१६।३३२; १६२।३०६ २१०।३२२ डो-डो १६७।२६४ डोर १५७।२७६: २१५।३२६ डोरा २३८,३६८ डोरिया २२६।३५० डोल (फा॰ दोल) २११।३२३ डोलची २११।३२३

#### ( ह )

ढँढ़ेल २१६।३३२ ढकना १६६।३१४ ढरका ७०।१६७ ढरका ७०।१६७ ढलतरवारी १२०।२४२ (११) ' ढलिरेया २१४।३२७ ढला १६।६४; २१४।३२७ ढला २१४।३२७ ढाँकर १६।४६ ढाँच २३२।३६१ ढाँडा १२५।२४६; १३१।२५२ ढाँडनी १३१।२५२ हाकिया ७३।२०२ (४७) दान १५१।२७० (२; १५१।२७० दारमा २६६।४३८ ढाल २५५।४०५; २५६।४०७ दिंग २६५।४२१ ढिटारी १५६।२५३ दिरनी १८५।३०५ दिलिया खेत १५।१७० ढिल्लमुतान ११३।२३६; ११८।२४१ (३) दिल्लमुतान वैल ११२।२३८ (६) हिल्ला ४५।१५५ (६) दिल्लावैंट १५।४२ ढीला ११८।२४१ (३) हस्सा २३१।३५८ द्रहिस्रा ७०।१६७ हेंकली ७।१५ हेंका ७।१५ हेंकिया ७।१६ हेंकी ७१५ ढेका १४१।२६२ ढेडी २५२।४०३ हेरना १८५।३०५ ढेरा १८५।३०५ हेरो २४६।३६० दैनियाई ६७।२२७ दैमना ४२।१३६ हो-हो १६७।२६४ ढोकसा २०५।३१८ ढोड़ा १६।४६ ढोर १११।२३७ ढोरा १६।४६: २६।६१ दोवा १६१।३०७ दौंड़ १७१।२६७ ढौकटा या घौकटा ७३।२०२ (४८)

#### (त)

तंग १४५।२६५ तंगतोङ १४५।२६५ तंगी १५६।२८४ तई १९२।३०८ तकिया २३२।३६२ तकुत्रा १६६।३११; १६६।३१२ तकली १६६।३१२; २७३।४५६ तखत २१४।३२८ तखता ७३।२०२ (४६) तखरी १६४।३१०; ५७।१८४ तगड़ी २५८।४१० तगा १६६।३११ तगा पेसना १६७।३१२ तगार १७६।३०२ तङ्कन ६०।२१७ तङ्का २७।५२ तड़ा रोग ८१।२१२ ततह्या = ३।२१३ (३) तया २७२।४५८ तये २१६।३३२ तत्ता ११४।२३६ (५) तत्तौ १२४।२४८ तनिक १६८। २६६ तनियाँ २३३।३६४; २२४।३४६ तनी २२५।३४८ तपा ६३।२२० तपा तपना ६३।२२० तपा तुइ जाना ६३।२२० तपा तूना ६३।२२० तपा विगड़ना ६३।२२० तपोवनी १३०।२५२ तत्रक १४६।२६८ (२) तत्ररेजी २७१।४४६ तवेला १७६।३०३; १५०।२६६ तमाखुला २७३।४६० -तमालू र७३।४६०; २७२।४५८; २३१।३६०; 4४1१७६ तमिया २१७।३३७ तमेंख ५४।१७६ तमेंड़ा २१७।२३७

तमें ड़ी २१७।३३७

तमेखुली २७३।४६०

तरङ्या ७३।२०२ (५१) तरकी २५५१४०५ तरपैरी लेना ५७।१८५ तरबूषा ५४।१७८ तरबूजे ४०।१३० तरवेजी २७०।४४४ तरवाई १४८।२६७ तरवा कारनी १३२।२५३ तराई ७०।१६७ तराऊपर ५६।१८७ तरातेज ५३।१७३ तच्या १४६।२६५; २४०।३७० तरौंची ४।१० तरौटा २००।३१५ तलइया ७३।२०२ (५०) तलसा द्या२१४ (२०) तवा २७२।४५८ तवे की चिलम २७२।४५८ तसला २१७।३३४ तस्तरी २०५।३१८ तहखाना १७५।२६८ (१) तहमद २२८।३५४ ताता १०१।२३२ ताकर १६६।३१४ ताकला प्या२१४ (२१) ताकी ११८।२४१ (२) ताखी १४५।२६५; ११८।२२१ (२) तालो १३७।२५८ तागा १६६।३१२; १६७।३१२ तागासर ५५।२१४ (२२) ताजी १४२।२६३ ताड़ी १६४।२६२ तानना २३१।३६१ तानें २३१।३६१ ताबीज २५०।३९५; १६३।२२० २२७।३५० तावेजिन्दगी २४८।३६० तामहा ८५।२२४ (२३) तामेसुरी ८२।२१४ (२२)

तायभरना २१५।३२६

तार १६६।३१२; १६७।३१२; व्हा२१४ (४३) तारइयाँ ⊏धरश्य तारई ⊏६।२१५ तारकृतारी १३०।२५२ तारा १६०।२८८ तारी १६२।२८६ तालतोइ ६१।२१६ ताव २१५।३२६ ताश २१८।३३७ तिकड़ी १८८।३०६ (१) तिकारता २६।७६ तिकारना १६७।२६६ तिकीनिहाँ ७३।२०२ (५२); ६८।१६५ तिकीनिहा ६८।१६५ तिक्-तिक् १६७।२६६ तिलारा ३=1१२४ तिलॅटिया २२७।३५० तिपाई २१४।३२= तितर-थिनर प्र७।१८५ तिनारा मधा२१४ (४३) तिभनी १३६।२६१ (११); १२०।२५० तिदरी १७४।२६८ तिनगिनी २६८।४३३ तिली २४८।३८७ निवैनियाँ १७२१२६७; १०२१२६७ (१) विमन १७७।२६६ (१) निमनिया २५०।४०६ निमानी ३८।१२४ विद्यानिया ४६।१५७ रिक्तीन २६=1४३१ रिरॅमा टेट ४१।१३५ िन ६४३।२७६ STOP RELIGIES EVELVE विभवनोड १४४।२६४ विज्ञानाद बनाना रशास्त्र forming online Grammerteitet et

तिलूला २००१३१४ तिलौही खसबोई ५०।१६⊏ विल्ली १९६।३१४ तिसाई ७१।१६६ वीक्र ४८।१६१ (१) तीनुरिया वाल ४८।१६१ (१) तीकुरी ४७।१५६ तीत २५।७४; ७६।२०६; तीतरवने ⊏्र।२१६ तीता २६।७二; २५।७४ तीतुरी परारश्द (४); रहाहर तीतुरी उद जाना ⊏३।२१३ (४) तीन गाँठ या पैना २७।=३ तीर १=६१३०५ तीली १६६।३१४ तीसा ७३।२०२ (५३) तीहर २२३।३४४ तीहर मटकाकर ५०१६⊏ त्रज्ञती १२६।२५१ तुरना १२६।२५१ तुक्ती मांग २४१।३७२ (१) तुनई २१७।३३६ सरंग १४०। रहर त्रसम २२६।३५० त्रशार्व २२६।३५० ग्रम्मर १६६१२६३ तुर्गे १४२।२६३ द्वार्थ इंदरेशियाः त्रारंतरः देशायः war exercise 对作 使叫为发出 मुस्ति, मुन्ते १५४।२७३ मेन्यर ६५०० र नेर्था के पर पर पर्व सिंग्य के ( = स्टब्स्ट ( ११४ ) व्यक्ति काम् र र राष्ट्रिय F 198 FS = 4071 2 (\$1) 克勒特 医双色轮流管 人

from verter State project तेयत १२४।२४८ तेमद २२८।३५४ तेमन (तं तेमन) २६ अ४२८ तोह १३०।२५२ तोहा १२७।२५०; १३५।२५५: १३३।२५५; १३८।२५६; २५२।४०२

रस्मार्थहः रथरा४०२ तोक्या २५६।४११ तोक्या २५६।२७७ तोर्ग्ह ४०।१३०; ५४।१७८; २४।१०६ तोस्म २१३।३२६ तोसा २५२।४०२; १२७।२५० तोसा ५५।१८५; ६१।१६१ तोसा ५५।१८८; ३४।१०६ तोसा ५४।१७८; ३४।१०६ तोसा २०७।३१६ तीला २०७।३१६ तीला २०७।३१६

#### ( च )

यहे १६५,१२६२ यन १३५।२५६; १२७।२५० यनकदक १३१।२५२ थनसी १६०।२८७ यनेता १६०।२८७ यनिया १४५।२६५ यनी १४५।२६५ यनैला १२७।२५० यणा २५८।४१० यमवाई १४=।२६७ थमेंड़ी २१४।३२८ यमैंरी २१४।३२८ यरिया २१७।३३४; १९१।३०७ यरी १६१।३०७; = १२२ यलयल ऐन १२७।२५० थलभरसा १५०।२६८ (८) यान १७४।२६७; १७१।२६७; १४०।२६२; १५०।२६६

भागी ११३।६३६ (४); ११४।६३६ (४)
भाग ६०१६==; ५६।१८३
भाग लगाना पा१६; ३६।१६६
भाग २१७।३३४
भाग २१७।३३४
भागनम १५०।६६= (६)
भूगा =।१८
भूगा =।१८
भूगा =।१८
भेगग =६।६१५; ६२३।३४२
भेलिया २७३।४६०; ६२१।३६०
भेली २६१।३६०; ६०३।४६०

### (इ)

देंतलाली १४१।२६२ देंनीना २४३।३७५ दक्षिम स्वार ६८।२२६ द्धिन पद्यार्ती न्यार ६३।२२१ दिलिन पुनाई ६=।२२= दन्त्रे-दन्त्रे १६५।२६३ द्वज २११।३२४ दसी २३२।३६३: २३०।३५६ दर्तें धी १४१।२६२ दरज २१११३२४ दहीन २१३।३२६ दनदान २६८।४३३ दर्वेंले चीफ श श श व्ह दरकंडा १८६।३०५ द्रक्ना १८६।३०५ दरजेली ७२।२०१ दंरात १७।५३; १७।५२ दराँती १७।५३ दरिया २६६।४२४ दरी २३०। २५६ दरेंता २०१।३१५ दलगंजन ४५।१५६ (५) द्लबाद्ल ४६।१५७ दलिहर २४८।३८८

दलेली २११।३२४ दल्ल २११।३२४ दल्ला २१शा३२४; ६।१४ दल्लान १७४।२६८ दसकला २११।३२४ दस तपात्रों ६३।२२० दसौता २३५।३६६ दस्ताने २६१।४१४ वहकी १४९।२६८ (२) दहरा १७६।३०१ दहारा १७७।२६६ (१) दही १६८।३१३ दही-बड़े २६८।४३२ दही विज्ञोना १६८।३१३ दहेंड़ी १९६।३१३ दह्यौ २००।३१४ दाँतना ११६।२४० दॉय,चलना ५५।१⊏३ दाँय चलाना ४४।१५० दाँय ढीलना ५८।१८६ दाँव चलाई 'दाँय चलाई) १।१ दाँवरी ५७।१८४; १५८।२८२ दागिल करके १११।२३७ दाव १८५।३०५; १८।५४ दावची १५१।२७० दामङी १५८।२८२ दामरी ५७।१८४; १५८।२२२ दाल ५१।१७०; २११।३२४; ६।१४ दास्त १४०।२६२ दाहा १७।५१ दाह्या १८।५४ दिखाये की तीहर २२३।३४४ दिमिरका १६६।३१२ दिल की प्यास २३२।३६३ दिला १७३।२६७ दिलादार जोड़ी १७३।२६७ दिलहर १४७।२६५ दिवटा १२१।२४२ (१५) दिवला २०५।३१८

दिवाली २०५।३१८ दिशा मैदान जाना ६७।१६४ दिसावरी १३५।२५७ दीया शब दीम (दीमक) ७८।२०६ दीमक ७८।२०६ दीया २०५।३१८ दीवट २०६।३१६ दीवर्टे १२१।२४२ (१५) दीवला २०५।३१८ दीवा २०५।३० दीवार २३३१३६४ दुकड़ी रददा३०६ (१) दुगलिया कुन्नी १३६।२५७ दुगामा १४८।२६६ दुगोड़ा ७१।१९६ दुतई २३०।३५६ दुदन्ता ११६।२४० दुधवरा २७०।४४३ दुधलपसी २६७।४२७ दुधार १३१।२५२ दुधाली ४६।१५७ (१) दुधैल १३०।२५२ ु दुद्धरमुठिया ४२।१४२ दुद्धी ४६।१५ (१) दुनाया शर दुपता ४१।१३३; ७६।२०८ दुपतिया ३७।१२० द्वपती ३७।१२० दुपैरा १।२ दुपोस्ता श्रस्तर २२७।३५१ दुपोस्ते २२४।३४६ दुवरसी १३६।२५२ दुबैला ७३।२०२ (५५) दुमची १६३।२६० दुमट ६६।१६३ दुमटिश्रा ६६।१६३ दुमहीं प्यारश्४ (२४) दुमानी ३८।१२४

दुमुँही द्या२१४ (२४) दूर २५१।३६६; २५०।३६६ दुरकी ७९।२०८ दुलंगी २२८।३५४ दुलकी १४७।२६६ दुलत्ती १६०।२८६ दुलची मारना १४०।२६२ दुलदुल १४१।२६३ तुलरी २५७।४०६ दुलाई २३५।३६६ दुल्लर २३०।३५६ दुवारी १७२।२६७ दुसंखी ३।५ दुसाई ७३।२०२ (५६); ७१।१६६ दुसाकवाइ १५०।२६८ (६) दुसाला २३०।३५⊏ दुस्तिया २३६।३६७ दुहला ७२।२०१ दुहल्लर विछुऱ्या २३०।३५६ दूँकन ६०।२१७ द्या २६१।४१४ दूघ के दाँत ११६।२४० दूघ चलाना १६८।३१३ दूध वरा २७०।४४३ (१) द्व ८४।२१४ (४) देई १३३।२५४ देग २१७।३३७ देगची २१७।३३३ देवमन १४४।२६५ देवला ४६।१५७ देसी चौखट १७१। २६७; १५१। २७ देसी १५१।२७१; १३५।२५७; १४२।२६३; ११३।२३६ (१८); १६।६०; ४१।१३७; ११५।२३६ देह २०२।३१६ देहर ३।५ देहिरि १७२।२६७ देहरी १७२।२९७

दोखिल ११६।२४०

दोगमा १४६।२६५ (३) दोगली कुन्नी १३५।२५७ दोबङ्ग २२६।३५६ दोवना १८११३०४ दोवरा ६०१८६; २२६।३५६ दोनरी ४७।१५६; २०१।३१६ दोरई ४८।१६२ दोवाँ ६२।१६१ दोहङ २२६।३५५ दोहर २२६।३५५ दोंगरा ६१।२१६ दौद्र १४७।२६६ दीना २१३।३२६; १६६।३१४ दीमना १६६।३१४ दौला ४श१३३ द्यील ५१।१७०. द्वेंठा (हूँठा) १७२।२६७

### (日)

धगना १६०।२८६ धगला २२५।३४६ धजा रोपनी या न्यार परखनी चौदस १०२।२३३ (१) धनुकुटे २०१।३१६ धनकुटों १७८। २९६ (३) घन चढ़ना १२६।२५१ घनार श्रोसर १२८।२५१ धनार पठिया १२८।२५१ धनियाँ २३८।३६८; ५३।१७३; ४५।१५६ (६) र्घपग मारना १७।५१ घमधूसरी १३६।२५७ धममक १४८।२६६ घरक २२३।३४३ घरती १५६।२७७ धरती मार १२१।२४३ (१) घरवा ८ । २१५ घरी ५७।१८४; ६२।१६१

धर्म चुकटी २४८।३८८

ध्यार (यह शब्द 'ध्यार' है ) १३१।२५२ घाँच १८२।३०४ घाँस १८।५६; २६४।४१६; १८७।३०६ घान ४४।१५४; ४७।१५६ धाना २११।३२४ धाप १६२।३०६ धामन प्प्रा२१४ (२५); १६०।२८६ धार ६६।१६५; १३५।२५६; १२६।२५० धार कढ़श्या १२६।२५०; १२६।२५२ धारकदैया १३५।२५६ धार कादना १२६।२५० धार धरना ६०।१८६ धार निकालना १२६।२५० धारसा ५५।२१४ (२६) धारी १७१।२६७ घीमरी ४९।१६६ धीय २०२।३१६ (१। धुँनैना १६२।३०८ धुपंग १७।५१ धुपंगड़ा १७।५१ धुनकटा ७१।१६८ धुमैना १६२।३०८ ध्रका ६८।१६४ धुरके ६८।१६४ धुरिहा ७३।२०२ (५७) धुस्सा २३१।३५८ धूनियाँ पशारश्य (१) धूप-छाँह २३२।३६३ धूप-छाहीं ८६।२१६ धूमना १६२।३०८ धूमसे १७७।२९६ (२) धूरिया २४४।३७८ ध्सरी १३६।२५७ धैंकना १०श२३२ घोती २२८।३५४ धोन ७१।१६८ धोवती २२८।३५४ घोतिया पाट ७३।२०३ (५८)

धौदा १६२।३०६; ३०।६६

घोंचा १६२।३०६; ३०।६६
घोता १८२।३०६
घोता १ धार १२७।२५०
घोता गे २०।८२
घोनी २००।३१६; १६६।३१४
घोपरधार १२७।२५०
घोरा १२३।२४७; ११५।२३६; ११४।२३६
(८); ११४।२३६ (७); ८४।२१४(६;
घोरी १३१।२५३
घोरे १२३।३४०
घोरे-घोपर २०।८२

## (न)

नँदोरा २०६।३२०; १५५।२७४ नँदोरी १६१।३०७ नकार १४८।२६७ नकुत्रा ३।७ नकुए २३२।३६१ नकेल १६४।२६२;१६५।२६२ निकनी १८५।३०५ निकयाँ ६।१४ नक्की ३।७ नख ३६।१२६; १४।३६ नख लौटना ३६।१२६ नगाली २७३।४५८ नगौड़िया ११४।२३६ (५) नगीला ८७।२१४ (४४) नजर १३५।२५६ नजारा धारप नजारे ३०।६४; २६।६० नटियाँ ११५।२३६ (१०) नटिया १११।२३७; ११३।२३६ (१६); १११।२३२ नटेरना ७१।१६८ नटेरा ७१।१६८; ७३।२०२ (५६) नटेना ३।५ नड़ा ११।३० नथ २५५।४०६ नहँकारना १६७।२६६; २७।७६

```
३१२ )
                                     नाँदा ६११४
नहँची ४।८
                                     नाट श६
नहरा ८१२२
                                     नार्दे हारपः, ३०१६६
नहला मा२२
                                     माऊगरी ७३।२०२ (६०)
नहसुद्रा १२२।२४६
                                     नाम ४३।१४३
नपाना २३५।३६६; २२७।३५१
                                     नाकसेव २६६।४३६
नफ्छेल १२५।२४६; ५८।१८६
                                      नाकी १६५।२६२
नम्बरदार ७२।२०१
                                      नावृता १४६।२६८ (३)
नम्बरदारा ७२।२०१
                                      नाग = ३।२१३ (२१)
नमी होना १३८।२६०
                                      नागरमोथा ४६।१५७
नरई ५६।१८७; ६।१४
                                      नागौड़ा ११।३०
नरई के पूरे ५६।१८७
                                      नाज रदाद्धः २०११३१६
 नरकटा ४१६
                                      नाटिया ४६।१५७ (१०)
 नरजा १६४।३१०
                                      नाटी १३२।२५३ (१)
 नरम धार १३०।२५२
                                      नाय १६०।२८६; ११६।२४०; ६।२४
 नरमा ४१।१३७
                                      नायों १५७।२७६: १५८।२८१
 नरयो ७१।१६६
                                      नादी १५६।२८४
 नरा ६३।२२१; ११।३०; १६६।३१२;
                                      नाप २०८।३२०
      श्यभा३०५
 नराई ३५।११५
                                      नामिया २३६।३६८
                                       नामी ११४।२३६ (४)
  नराउली ११।३०
  नराटाँगनी ६३।२२१
                                       नायँ २३६।३६६
                                       नार ५६।१८४; ५७।१८४; ४१६; १५६।२७७
  नराना ३५।११५
                                       नारा ११।३०; २३४।३६५; ६३।२२१;
  नरावा ३६।११७
  नरियल २७२।४५७; २७२।४५६
                                           २३४।३६५
                                       नारायन-भोग २७१।४५४
  नरिहाई १११।२३७; ६५।१६२; १३२।२५४
  नरी १६६।३११
                                       नारि ६६।१६५: २७२।४५८
  नरका १५६।२७७; ५४।१७६; ४२।१४१
                                       नारी १८६।३०%
   नरेता ७१।१६८
                                       नारेटॉगनी ६३।२२१
   नर्रा ५३।१७४
                                       नाल ५३।१७६
   नलकी २५६।४०७
                                       नाली ६।१४
   नला ७।१७
                                       नालीत्रारौ ७४।२०२ (६१)
   नलिया द।२२
                                       नास ५४।१८६
   नली १४८।२६७
                                       नासनी १४८।२६६
   नसका ५४।१७६
                                        निकम्मी १३५।२५६
   नसकार १८७।३०६
                                       निकरौसी २२५।३४६
   नसैनी १७६।२६८ (८)
                                        निखरा २६३।४१७
   नसौता ११६।२४०
                                        निखारी १८१।३०७
   नस्का १२५।२४६
                                      निगिदगिट्टी ५४।२१४ (६)
    नॉद २०६।३२०; १६१।३०७; १५५।२७४
                                        नितारना २००।३१४
```

निधौलिहा ७४।२०२ (६३) निनरा १६४।३१० निपनियाँ १६८।३१३ निवटना ६७।१६४ निविया २३४।३६५ निबीस ७३।२०१ निवत्ती प्रश्रद निव्यृतिचोइ २१५।३२६ निमान ६६।१८३ (३) निवाड़ी १८८ (४) निवाये १०१।२३२ निवेदिया २४५।३७८ (५) निसास्ते के पेड़े (सं० पिएड > पेड़ा) २७०।४४२ निसोखिया ७०।१६६ निहरा १६४।३१० नीवरिया ७४।२०२ (६३) नीवरी १७६।३०२ नीविया २३४।३६५ नीत्री २३४।३६५ नीम १७६। २६५ (६) नीमन १८६।३०५ नुकरा १४३।२६४ नुकती २६६।४३८ नुकी लीदें १९।६० नुनखरी ७०।१६६ नेता १६६।३१४ नेंती १६६।३१४ नेगियों २६८।४३३ नेथरी १६१।२८६ (१) नेका २३३।३६५; २३४।३६५ नेवज १७७।२६६ (१) नेबड़ी २४८।३६० नेवर १५०।२६८ (८); १६०।२८८ नेवरा १२२।२४५ नेर २५।७६ नेर करना २५।७६ नेरती ६३।२२१

नेवज २६५।४२० नेस १४१।२६२ नैंदा ६।१४ नै २७३।४५८ नैचा २७३।४५६ नैनसुख २३२।३६३ नेनुग्राँ १७६।३०२ नोंन १५६।२७५ नोई १५८।२८३; १५६।२८३ नोलिया ४६।१५७ नौकड़ी १८८।३०६ (१) नौगरी २६१।४१४ नीतोइ ७४।२०२ (६४) नीतोड़ा ७२।१६६ नौदा ३५।११३ नौनक्यारी १८८।३०६ (४) नौनगा २६०।४१३ नौनी १६८।३१३ नौफुली १८८।३०६ (२) नौबीघा ७४।२०२ (६५) नीमी २४३।३७४; २६४।४२० नौरतन २६०।४१३ नौरता २४३।३७४ नौरता खेलना २४३।३७४ नीहरा १२६।२५०; १५६।२८३; १७६।३०३ नौहरे १२⊏।२५० नेंक टोहका (शुद्ध शब्द 'टहोका' है) १६२।२८६ न्यार १७६।३०३; :५५।२७४; ४।८; ११५।२४० न्यौरा ७८।२०५ न्यौरी १३६।२६१ (ग्र) न्हकारना १६७।२६६ न्हाँ-न्हाँ १६७।२६६ न्हान-घोमन १७५।२६८ (१) न्हेंचा २७२।४५७ न्हेंचावन्द २७२।४५७ न्हेंचाबन्दी २७२।४५७ न्हैंनीजोत १६७।२६६; २४।७३ न्होंरची (न्होंरची) [सं० /ग्लब् गत्यर्थक धातु से

शब्द 'नख' > प्रा० नह > न्हों ग्रीक० भाषा

में स्रोनुख रिप्रा३७८

(p)

वँरोनी २४४।३७न (६) वॅगोली ७= २०= ३५।१११; १६२।३०६ पॅचवधना २२३।२४४ पॅचविनियाँ १७३।२६७ (२); १७२।२८७ पॅचपैनी २५२।४०३ पैचागली धारह पॅचागुरा प्रदाश्याः २०१६ पैत्रीरी २६७।४२७; २७१।४४४ पॅदरा १७६।२६८ (८) पदारी १६१।३०७ पॅमुराना १२८।२५२ पंखा २३६।३६७; ११३।२३० (१७) पेंलुरियों ५०१६८ पंचा १५२।२७३ वंजरा १७५।२६८ (४) पंजी २१८।३३७ पंडवारी १००।२३१ पंडित २१३।३२६ पंछेरी मेला १६२।३०६ पई रहाहश पकवान १०१।२३२; २६४।४२० पका १२३।२४६ पकोड़ी २६८।४३० पक्ला २१२।३२५ पक्खे २५६।४०८; २४०।३७० पखारना १६६।३१४ पलारा ३८।१२४ पलारी १६६।३१४ (४) पखाल २१२।३२५ पखिया २४०।३६६; ४१।१३६ पखुरियाँ ५६।१८४; ७१।१६८; १८५।३०५ पगडंडी ६५।१६२ पगढ़िहा ५८।१८५ पगहा १५७।२७६ पगहे १५७।२८० पगुला ४२।१४२

पगैमा २७१।४४=

पागहरा। १५८१२८६ पनगल्यानी १४४।२६५ पन्भगती १५अ६६५ पनमतिया २५७।४०६ यनमाया १०।६= पचलरी २५:अ४०६ पचारी धारेलः १२।२४ पनास रोप २३,७१ पसरा २१६।३३२ पन्छित्रा सप पस्तिमा २१६।३३२ पन्त्रिहा १६६।२६४ दर्धी १६१।३०७ पछ्यमी जराररश हजाररकः रहराररह (१३); ११५।२३६ (१०); १७६।३०२ पहरूपाँगार ५०१८६ पछित्याँ हला २१७ पर्हाया हार ६=।१६४ (२) पहाँगे बाद्र हलार्रं पर्छोद्द हरारश्ष पद्मादिया हला २१७ पद्धश्रा २३३।३६४ पछेनी १४०।२६२; २२५।३४७ पछेली ११।२६; २६१।४१४ पहेवदा २२६।३५५ (२) पद्येगों (पछदयाँ) ३१।१०१ पनइया ७०११६७ पनम्मा २२८।३५३ पनामा २२८।३५३ पत्राया ७०।१६७ पटकता १७।५० पटकनी १७।५० पटका ७२।२०० पटकौड़ा १७।५० पटकौड़े १७1५० पटपर ७०।१९६ पटपरा ७७।२०३ पटपरी ५५।१८२ पटलिया २१४।३२८

```
( ३१५ )
```

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| पटसन ४२११६६                           | पनाम १७१।२६७                        |
| पटा २१४।३२=                           | पतामिया चीलट १७२।२६७                |
| परार स्वेभावेद्य                      | पनीत्रगोल २१८।२३७                   |
| पटारी १६२।२६०                         | पतीली २१७।२३३                       |
| पटारॅ १५६।२७७                         | पतेल १८४।३०५                        |
| मिडीमा इहाइह्यः ३७४।२६= (१) ,२४३।३७३  | यनेलिया १८६।३०५                     |
| पटिया पारना २४२।३७३                   | पतीला २१३।३२६                       |
| परुषा ११५।२३६                         | पतील रम्हा २०५                      |
| पद्चा २२३।३४४                         | पतोलना १८६।३०५                      |
| पद्गिया ग्रॅपान २६=।३५४               | पतीहा २६५।४२०                       |
| पहली २०१।२१४; २१४।३२=                 | पतीनी २१३।३२६                       |
| पटेर १८४।२०५                          | पचर २१२।३२६                         |
| पटेला १३।३५                           | पचल २१२।३२६                         |
| पटेलिया १३।१५                         | पत्तवाई ४=1१६४                      |
| पटेंगा १७५१२६८ (१)                    | पत्तवाई मारना ४८/१६४                |
| पट्टा २१४।३२≔                         | पत्तुर २५७।४०६                      |
| पट्टी २२३।३४३; १८०।३०६                | पर्यरीटा २१०।१२२                    |
| पट्टीदार ७२।२०१                       | पगवरिया ७२।२०१; ७४।२०२              |
| पट्टो १७६ २६८ (७)                     | पद्मनाग =धा२१४ (२७)                 |
| पट्ठा २३६।३६८                         | पदमा १४४।२६५                        |
| पठिया १३६।२६१ (भ्र)                   | पनगली २१४।३२८                       |
| पद्दा १३३।२५५                         | पनपयी २६५।४३१                       |
| पहरा १३३।२५५                          | पनपना २१३।३२७                       |
| परस्या ७०।१६७                         | पनपती २६५।४२१                       |
| पदेती ६५।१६२                          | पनरा १७६।२६८ (८)                    |
| पदाका (पद्राकी) २६८।४३०               | पनमूल १४६।२६८ (१)                   |
| पिया १३४।२५५                          | पनसोला ६५।१६३                       |
| पद्रीया १०१२७                         | वना २२४।३४५; २३५।३६५;               |
| पर्देश ६।१४                           | २६८।४३२                             |
| पदेनी १७७।२९६ (३)                     | पनारा (पनारी) १७६१२६८ (८            |
| पदेली २१४।३२८; २७७।२६६ (३)            | पनारी १७६।२६८ (३); ३४।१०            |
| पतंगा ⊏३।२१३ (५)                      | १७६।२६८ (८)                         |
| पतवन्त्रा २१३।३२६                     | पनारे १७६।२६⊏ (२)<br>पनियाँ १६⊏।३१३ |
| पतचौट १६।४७                           | पनियाँदार मेह ६१।२१८                |
| <b>पतरपूँ</b> छा ११५।२३६              | पनिहाँ १६८।३१३; ८५।२१४              |
| पतली २६।६२                            | पानहा रदभारतरा भगाराव               |

पतसोला ६७।२२७

पतिया २१०।३२२

:पताई ३४।१११ . ४१

रा२०२ (६६) ३६५; २३५।३६६; (G) :30918F ।२१४ (१६) पनिहाँ पीहा १३४।२५५ पनिहाँ साँपों प्रधारश्थ (३)

पनिहारी १०।२६; ६।२३

पलका १८६।३०६ पना २६८।४३२ पलटना १२६।२५१ पपइया थन १२७।२५० पलरा १६।६१ पपद्याथनी १२७।२५० पपरैला ७४।२०२ (६७) पला १७२।२६७ पलाट १६४।२६१ पत्रना २६४।४१८ पमरिहाई ५1१२ पलान १६४।२६१ पलान कसना १६४।२६१ पम्ना ४७।१५६ पम्बी ५८।१८६ पलानना १६४।२६१ पया (पयो) १०।२= पलिका १८७।३०६ पलिगों १९।६१ पयार ४६।१५८ पलिगों २१६।३३६ .पयाल ४६।१५८ पलीता २१८।३३७ पर १६५।३११ पले १७३।२६७ परछा २१६।३३२ पलेट १६२।२८६ परिछया २१६।३३२ पल्टा २१६।३३२; २१६।३३१; २६४।४१६ परती ६५।१६२ परात (पुर्त । प्रात) २१७।३३४; १०।५६ पल्टिया २१६।३३१ परामठे २६४।४१८ पल्लगा ३७।१२१; ५।१२ परिकम्मा ६०।१८६ पल्ला १७३।२६७; १७२।२६७; १६।६१; परछित्रा २।४ २२८।३५४; २५६।४०७ परित्रा २४३।३७४ पल्ली ६२।१६०: १६०।२८८ परिया १०।२६; ११३।२३८ (१४); १४६।२६७ पल्ली पार १३५।२५६ पह्ने २३८।३६८ परिया २०६।३१६ परिल्ला = 01२१० (६) पल्हेंड़ी १७७।२६६ (३) परीवन्द २६१।४१४ पस ६२।१६० पर की साल (सं॰ परत्>व्रज॰ पर) २०२।३१६ पसका २०७।३१६ परेला २३५।३६६ पसमर ६२।१६० परेवट ३७।१२२ पसमी १४३।२६४; ११४।२३६ (७); परेहना ३७।१२२; ५५।१८२; ७२।१६६ ११रा२३=; १३६।२५७ परेहुद्या ५५।१८२ पसाई ४६।१५७ (११) परेहुग्रा-दुसाई ७२।१६६ पसुरियाँ ११३।२३= (१५); १२२।२४६ परे मारना ३२।१०४ पहर २७।८ परो १६३।२६० पहरावनी २२३।३४४ परोयन २६५।४२१ पहल ३६।१२६ परोहा (परोही) ६।१३ पहलदार २६१।४१४ परोहिया ६।१४ पहलीन १२६।२५१ पर्यता ७=१०७ वहादी १४२।२६२; ७७।२०४; १२८।२६० पर्वतववी ११४।२३६ (५) (२); १२८ २६० (४) पर्जेग १८७)३०६ पर्नेची २६१।४१४ पलद्वा = १६ याँकी करना २५) ५६

पाँगड़ न्धा२१४ (६) पाँचे २११।३२४ पाँछना २४६।३८० पाँछी २४६।३८० पाँड़ा ७।१६ पाँता १६।४५ पाँति-२६ श४१७; २१ र। ३२५; २१ र। ३२६ २०५।३१८ पाँतियोँ १८०।३०४ पाँयङे १६३।२६० पाँवटी १५१।२७० पाँवटे १६३।२६० पाँस २३।७१ पाइँड ४)६ पाइँत १८७।३०६ पाइँता १८७।३०६ पाइजेबं २५६।४११ पाइला २५६।४११ पाका १६२।६०८ पाख या पक्खा (पक्खी) १७५।२६८ (४) पाला (पालौ) २१२।३२५; १८०।३०४ पालिया १८८।३०६ (४) पाखे १७६।३०२ पाग २२३।३४४; २७१।४५५ पागइ ४४।१५०; ५७।१८५ पागड़ मारना ५७।१८५ पागड़ा ५८।१८५ पागिइया ५७।१८५ पागढ़ ४)६ पाच्छा २।४; १६१।३०८ पाजामा २२३।३४४; २२८।३५३ पाट २३४।३६५; २००।३१५ पाट का हलुआ २७ १४५२ पाटा १४२।२६३ पाटिया रम्हा४०८; रम्७१४०६ पाटियों १८६।३०६ पाटी १८७।३०६; १८६।३०५ पार्टी १६४।३१० पाठि राध

पाइ १६१।३०७ पाढ़ि ४।६ पातर २१२।३२६ पाता (पातौ) ११।३२; १५।४३ पाते ४६।१६७; २१५।३३०; ४६।१६७; १६१।३०७ पाथना १८०।३०४ पान २५८।४०६; २३८।३६८; २३६।३६७ पाना २६३।४१७ वापड़ २६७।४२६ पाबरा (पाबरी) १४।४० पामरा (पामरी) १४।४० पामि ५८।१८६ पायँतर-पायँतर १६७।१६६ पायँपखारी १३६।२६१ (ग्र) पाये १८७।३०६ पार १७८१३००; १३५१२५६ (१); १३५१२५६ पारछा (पारछौ) २।४; १६१।३०८ पारछे १६६।२६४ पारसाल (सं॰ परुत् > व्रज॰ पार) २०२।३१६ पारा २००।३१४; ७८।२०६; २०६।३१८ पारि ७१।१६८ पारी १३५१२५७ पारुत्रा ११३।२३६ (१०); ११५।२३६ (१०) पारे १७६।३०२ पालक ४०।१३०; ५३।१७३ पाली १७८ ३०० (२); १७८ ३०० पालेज ३०।६५: ४०।१३० पालो ६७।१६४ पासी १६।५६ पिछपुर्ठे १४०।२६२ पिछमनी ४८।१६२ पिछमने १२०।२४२ (६) पिछवाड़ा १७१।२६७ पिछ्वार १७१।२६७ पिछाई २४०।३७०; १४०।२६२; १६०।२८६ पिछौरा २२६।३५५; १६।५६; ६०।१८६ पिछौरिया २२६।३५५ पिछौरिया निचोर ६श२१६

( ३१८ )

पुक्तेटी १६२।२८६ पिछीरी २२६।३५५ पुछौटी १६२।२८६;१६३।२६० पिटसूल १४६।२६८ (१) पुजापा १३७।२५८; ६१।१६० पिटारा (पिटारी) २१६।३३६ पुट्ठे १२७।२५०; १४०।२६२; ११२।२३⊏ (५) पिटारी २१६।३३६ पुट्ठे-हूटना १२७।२५० पिट्ठू १६।६३ पुट्ठेढार १४५।२५६ पिठी २६४।४१६; २६८।४३१ पुठा-मौरी १३७।२५८ पिठौरी रदमा४३०; रदमा४३१ पुठी १२७।२५० पिंडली २४८।३८६ पुठे तोड़ लेना १२७।२५० पिंदिया १६७।३१२ पुद्धियों ३।६ पिटिया १३१।२५२ पुड़िया ८०।२१० (८); २१३।३२६ पिड़किया २६८।४३४; २७१।४४८ पुतज्रमा ६६।१६३ पिती १४६।२६८ (१) पुतली १४८।२६७; २४६।३६० पिन्नी २७०।४४४ पुतसतिया (पुतसतियौ) २४८।३६० पिरकी २७१।४४८ पुतारा ६६।१६३ पिरोइत २१३।३२६ पुती ५४।१७८ पिल्ला १५२।२७३ पुन्नदखलिया ७२।२०१ पिसनहारियाँ २०२।३१६ पुमाई-पद्घाई ३१।१०१ पिसनहारी २००।३१५;२०१।३१५ पुर शर; १६६।२६४ पिसवाज २२४।३४६ पुरवा ७६।२०८ पिसान २००।३१५ पुरवाई (सं॰ पुरोवात = पुरस् + वात) ३१।१०१ पिहान २६।८६ पुरविया ११३।२३६ (१४); ११५।२३६ (१०) पींजन १६६।३१२ पुरवङ्या ४६।१५७ पींठ २२५।३४७ पुरवाई ६५।२२४; ७८।२०७; ७६।२०६ पींड़ १७६।३०२ पुरी ४१।१३४; ८१।२१२ पीदा १८५८।३०६ पुरेंडा २११।३२३ पीपरा ७४।२०२ (६८) पुलारना ७६।२०६ पीपरावारी ७२।२०१ पुलियावारी ७४।२०२ (७०) पीपरिया ७२।२०१ पुवायाँहार (पुवायोंहार) ६८।१९४ (१) पीरखनानौ ७४।२०२ (६६) पुस्करिया ११३।२३६ (३) पीरिया द्यार१४ (२८); ६६।१६३; २२४।३४४ पुस्करी ११४।२३६ (३) पीरी फटना २७। ५२ पुस्तंग १४०।२६२ पीरेमन ६५।१६३ पुस्तंग फेंकना १४०।२६२ पीरौंदा प्रधार१४ (२); प्रशार१र; ६६।१६३; पुस्तंग मारना १४०।२६२ १२३।२४७ पुस्तीमान १७२।२६७ पीलवान (पीलवान) १६५।२६३ पॅना ४२।१३६; ६।१४ पीसना २०१।३१६; २०२।३१६ पँजो १८५।३०५ पीसना करना २०१।३१६ पूँछ ११२।२३८ (६) पुछुटँगा १२१।२४३ (१) पूँछरा ३१७ पुछरही ४०।१३१

पूत्रा २६५।४२० पूजामंसी ५७।१८४ पुठा ७०।१६७ पूठों ६६।२२६ (३) पूड़ी २६४।४१६ पूर १८६।३०६ पूरना १८६।३०६ पूरची १५११२७१ पूरा ५६।१८७ पूरियाँ २१६।३३२ पूरी २६४।४१६; २६४।४१८ पेउँग्रा (पेउग्राँ) ४२।१३६ पेच २२४।३४४; २५८।४१० पेचवान २७३।४५८ पेचिया २७३।४५८ पेचौ २२४।३४४ पेट १८२।३०४ पेटी २३३।३६४; २५८।४१०; २२६।३५१; १६२।२८६; २१६।३४१ पेड़ा २६६।४४० ्षेड़ी ३५,1११४ पेवला २६।८८ पेवसी १२६।२५२ पेस २२५।३४७; २२७।३५० पेसगला २२६।३५० पेंउग्राँ ६।१४ र्पेखरा १५८।२८१ पैंजनी २५६।४११; २५०।३६१ पैंठ ११४।२३६ (५) पैंठ को खन २७।८२ पेंड १६०।२८६ पेंडा ३४।१११ वैंता ६।१४ पैंदउग्रा ५३।१७४ पैंदे १७७।२६६ (१) पैपना प्रशिष्ट पैंसेरा ५७।१८४ पैका ८०।२१० (७) पैचकी २४५।३७८

पैछर १४१।२६३ पैना १६७।२६४; १६०।२८६ पैने १५७।२८० पेवन्द २२३।३४३ पैर ४८।१६३; १६०।३०७; १६६।२६४; १६।५६; प्रपारदरः शरः ४३।१४६; प्रशर७२ पैर जोरना ५।११ पैर मुकरना पाश्श पैरा कुश्रा २।४ पैरिहा ४।८ वैरी ४३।१५०; ५५।१८३; ५७।१८५ पैरी उलारना (पैरीउलारिनी) ५७।१८५ पैरी बैठाना प्रप्राश्य पैल १४।३६; ३६।१२६ पैलें ४८।१६५ पैसा-टका २४५।३७८; २६७।४२८ पैहारी ३७।१२०; १६३।३१० पैहारियाँ १६३।३१० पोइया १४७।२६६ पोई ३५।१११ पोलर १६३।३०६;१३४।२५५; ५४।१७७; ७१।१६८ पोखरवारी ७१।१६**८** पोच १४६।२६८ (१); १२२।२४५ पोटुश्रा २४८।३८८ पोता १४५।२६५; ६६।१६३ पोतदा २३०।३५६ पोतो १११।२३७ पोदीना ५३।१७३ पोया ३५।११३ पोरी ३५।१११ पोरुत्रा २४८।३८८; २६२।४१६ पोला ३६।११६; २३१।३६१ पौंगनी २५६।४०७; २५५।४०७ पौचिया ११३।२३८ (१२) पौड़ा ३४।११०; ८०।२१० (३) पौहचा २४७।३८५ पौद्रना २१६।३३२; १६१।३०७ पौद्धार **६**श|२१८

पौद ४४११५४; ४६११५७ (१४)
पौदा ३५१११३
पौघा ५१११७१
पौना ४२११३६; १६११३०७; ६११४
पौनियाँ २१६१३२२; ८५१२४५ (२६)
पौनी १६६१३१२
पौपलेन (पौपलेंन) २२६१३५०
पौ फटना २७८२
पौसरा १८०१३६७
पौसरा १८०१३०३
पौहा (पौहौ) ११११२३७
पौहा ११११२३७; १२८१२५०
पौहे १६१४६
प्याज ४६११६६

#### (事)

फ्युनहटा ६४।२२२ फगुनन्यार ६६।२२५; ६४।२२१ पाल्चट १८७।३०६ फब्बटों १७६।२६८ (६) पटकन २०२।३१६ फटका १६।४६ फरा ८०।२१० (८) फटीचरा २२३।३४३ पद्का १५५।२७५ फटेरा ४३।१४३; ४२।१४०, १८।५६ . फटेरे ७६।२०८ फ्ट १७३।२६७ (३); १७३।**२**६७ फड्डा १२०।२४२ (E) , फड़ी ३।५ मह १६०१३०७; १५११२७० फड़फड़ी १५२।२७१ फत्री (फत्ई) २२७।३५१ फनदवीसाँपिन १३७।२५८ फनिया १४५।२६५ फिनहाँ प्रशास्त्र (२१); प्रशास्त्र (प्र); ८६।२१४ (३०) प्रप्रदूर २६७।४२८

फफ़ॅंड़ २६७।४२८ फफँदी ⊏श२१२ फफोला २०१।३१५ फनद १३९।२६१ (ग्र) फर २६४।४२० फाई १६६।३११; ५६।१८४; १६५।३११ फरकौटा १७४।२६७ फरकौटे १७४।२६७ फरफट १४७।२६६ फरमास ५०।१६८; ४४।१५१ फरवट १४७।२६६ फरसी २७२।४५६ फरा ३०।६६ फराखत फिरना ६७।१६४ फराँस ५'०।१६८ फरिया २३३।३६५; २३५।३६६; १०।२६; प्रशश्७२ (प्र) फरी रह्माइहमः श्महाइ०५: रप्रहा४११ फरीदार १८८।३०६ (३) मरेरे ६७।२२७ फर्द २३०।३५७ फर्च २३२।३६३ फलक २०१।३१५ फलफलाना २००।३१४ फलरिया २३०।३५६ फलच्या २३०।३५६ फाँट ७१।१६८ पाँदी १६०।३०७; ३४।१११ .फॉपटे ४४।१५० फाँपड़ा ५६।१८३ फॉर्स ६६।१६५ फौंसा दाशदः १५७।२८० फाइक १७२|२६७ फाना १२।३२; ३।४; १०।२८ फानी ३।५ फाबड़ा १४।४० फाटा १०।२६ फारा या कुस (फारी या कुस) धरि भारुत्रा ५३।१७३

फिकना १६।४६ फिटक १६८।३१५: २००।३१४ फिटकरी १८२।३०४ फिरक ११५।२३६ फिलौरी २६८।४३० फिक्कारना **⊏श**।२१२ फुकना २१५।३३० फुकनी २१५।३३० फ़कार ⊏६।२१४ (३४) फ़ुद्दी ७६।२०७ फुरफुराना १४०।२६२ फुरफुरी १४०।२६२ फुरहरी १४०।२६२ फ़र्रकनी १३२।२५३ फ़र्रा २११।३२४ फलक प्रशर्७२; ३६१११६; १८६१३०५ फुलका २६५।४२१ फुलकी १८२।३०४; १८१।३०४ फुलधोबा =शश्र : फुलना २३४।३६५: फुलपतिया २३६।३६८; २४५।२७८; २३६।३६८ फुलफगा ८६।२१४ (३०) फुलसन ४२।१३६ फुली २४६।३६० फुलुमा १२३।२४७ फुलैनुस्रॉ ऐन १३५।२५६ फूँकनी २१५।३३० फूॅट ५४।१७**⊏** फुत्राँ ४३।१४३ फ़ुफी २२५।३४६ फूल २५५।४०५; ५६।१८४; ४३।१४३; २४३। ३७५: १८६।३०६; ४१।१३४; १३२।२५३; २१७।३३५ फूल गड़ेली १८८।३०६ (३) फूलगोभी ५३।१७३ फूल-चिड़ी २७३।४५८ फूलछ्त्ररियाँ २४४।३७७ फूलनियाँ १३२।२५३

फूलपत्तियो १८८।३०६

फूलपत्ती २३६।३६७; २३६।३६७ (२) फूलफगार ८६।२१४ (३०) फूलबग्गा द्धारश्४ (३०) फूला ४८११६१; ८०१२१० (E); १४६१२६८ (३) फूली १४६।२६८ (३) फूलीफूली चरना १६३।३०६ फेंटा २२८।३५४; २२३।३४४ फेंटियावँधाव २२८।३५४ फैन २६५।४२० फैना २६८।४३३ फैनी २७१।४५१ फैनिया २५८।४११ फोक भरना २२६। ३५० फोग्रा १६७।३१२ फोक ३५।११५ फोकट १५५।२७५ फोला ४२।१३७ फोंक २२६।३५० फ्याउरी ७७।२०४

(व)

वँधना १६०।२८८; ४।१० बँधा प्रशास्थर; १२५/२४६ वसारी ७२।२०० वँसौदा १५५।२७४ वंकटिया---१३६।२६१ (ग्र) वंकलट २४०।३६६ वंकहिया १४६।२६५ बंकी ४५।१५५ (७) बंकीमाँग २४१।३७२ (२) वंगरी १७६। २६८ (७) वंगली २६१।४१४ वंगा १६।६० बंजर ७४।२०२; ६५।१६२ वंजी १४१।२६२ वंटा २१८।३३७ वंडा १२१।२४३ (१) वंडी २३३।३६४; १३७।२५८; २२७।३५१ वंसमार ८६।२१४ (३१)

बङ्ग्ररवानी २२६।३५०; २४८।३८६ बङ्खरवानियों २४६।३६० बइयरवानियाँ ५१,१७१ वइयरवानी २०२।३१६; १७७।२६६ (२) वउन्नाँ १७७।२९६ (२) चकटी ४६।१६६ वकरिया १३८।२६० वकरी १३८।२६० वकसिया २१६।३४१ वकुचा १४१।२६२ बकैनी १३०।२५२ वकौदा दशश्रध्य वकौनी ४२।१३८ वक्काल १४१।२६२ वक्की ४६।१५७ वक्कुल १७६।३०२ वक्स २१६।३४१ बिखया २२६।३५० बखोई २३३।३६४ वगनखा २५०।३६४ बगर १७१।२६७ बगल २२५1३४७ वगलवन्दी २२५।३४८ वगली २२६।३५० बगोला ६७।२२६ विग्वया १५२।२७३ • ववना २५०।३६४ बघरीलिया ७४।२०२ (७२) बधरी--७७।२०४ वधार २६६।४२३ वधी १५२।२५३ वच्चा १३८।२६० वच्ची १३८।२६० वछ्डा (बछ्रा) १११(२३७; ११७।२४०; ११६।२४० बलुद्धी १३०।२५२ वद्यता ११५।२४०; ११७।२४०; १११।२३७ वेद्यरः ११६।२४०

.~ रेप्प्रा३०५

बटनटेक २२६।३५० बटनडोर १७३।२६७ बटना १८५।३०५; २०२।३१६ वटलट १८५।३०५ (२) वटलोई २१७।३३३ चटिया ६५।१६२ बदुत्रा २३१।३६० बटुला २१७।३३३ बटेसुर ११५।२३६ (१०) बटेसुरिया ११३।२३६ (१२); ११५।२३६ (१०) वटैमा २३४।३६५; २२६।३५६ बटोरता १४।३८ वटोरना ५९।१८८ बद्या २४५।३७६ बड़सिंगो (बड़सिङ्गो) १३२।२५३ बड़ा २७०।४४३ बड़े ६।१३ बङ्गेंडा १७८।३००; १७५।२६८ (३); १७६।३०२ बड़ोखा ५३।१७६ बढ़वार ५४।१८०; ४१।१३३ बढ़ैर ११।३१ बता १८१।३०४ वतासे २६८।४३३ वताशेदार (वतासेदार)२१४।३२८ विवा ४०।१३० बयुत्रा ४६।१६७ बदना २०७।३१६ वदरचल ६०।२१६ बदरिया न्धारश्प बदरी प्रधारश्प वदरौटी घाम १००।२३१ नदिकेँ ७८।२०५ बदी १४६।२६८ (२) वदी १५२।२७३ बद्ध ११७।२४०; १११,२३७ बद्धी १५७।२८०; १११।२३७ विषया ७८।२०७; १११।२३७ विधया करना १११।२३७

वन १६३।३१०; ४१।१३२

वनकटियोँ ७।१६ वनकटी ४२।१३८

वन का तिरना (वन कौ तिरिबी)१६३।

३१०; ४१।१३५

वनवाँधना ५२।१७२

वन विनाई १६४।३१०

वन बीनना (बन वीनिवी, बनबीननी) १६३।

३१०; ४१।१३६

वनियान २२७।३५१

वनौट ४२।१३८

वनौटों ७।१६

बनौरा १९५।३११; ४१।१३२

बन्द २६२।४१४

वन्दनवार २१३।३२६

बन्दनी २५२।४०३

बन्देजा १⊏२।३०४; ४।१०

बफारा (बफारी) १२५।२४६

बबूल १७६।२६८ (६)

वबूला ४३।१४५

वमन्हियाँ ७४।२०२ (७३)

वम्हनी १५०।२६८ (६)

वयैमाधान ४४।१५४

बर २३५।३६६; २१२।३२६; २२६।३५६;

२२४।३४५

वरह्या ८३।२१३ (६)

बरकड़ा १८८।३०६ (४)

वरकाता ६२।१६१

बरखा कुत्रा २८।८३

वरदार २२४।३४५ (२)

वरधा गाय १३२।२५३

बरना ८३।२१४

बरनी २३५।३६६ 🚜

वरने २२४।३४६

वरफी २६६।४४०

त्ररमनियाँ २०७।३१६

वरमा २७३।४५६

वरसङ्ये ५९।१८६

वरसाई ४४।१५१

बरसाना ४४।१५२

वरसौंड़ी १२६।२५२

नरसौना ५७।१८४; १९।६१

वरसौंहा ८६।२१५ (४)

वरहा पा१२; ना२२; ३७।१२१

बरही ७।१७; १५७।२७६

बरहे ३७।१२१; १७६।३०२; ७२।२००;

७१।१६७; ६८।१६४

वरहेलुए १६।४६

बरहेलू ७७।२०४

वरहयौ ६८।१९४

बरा २६०।४१३; २७०।४४३

वरावर १७६।३०२

बरात १५६।२७८; १६३।२६०

बरारिया १२२।२४६

बरारी १२२।२४६

बरी २६७।४२८

बरीपरी २२३।४१४

बरुग्रा ⊏।२२

वक्त्रों प्रशर्थ

बरोसी (भरोसी) १७७।२९६ (१)

वरौनियाँ २०७।३१६

वरौरी २६८।४३०

वर्त १८५।३०५; ३।६

वर्त चलाना १८५।३०

वर्त दूरना ५।११

वर्तन-माँडे २०५।३१७

वर्तेंड़ा १५७।२७६; १७।५०; १८५।३०५;

१७।५०

वर्घ १११।२३७

वर्र = ३।२१३ (६)

वर्रइया दशरश् (६)

वर्ह्स ७६।२०८

वरीना १६०।३०६

वर्हा (वरहा) ५।१२

वल १८६।३०५

वललाना १८६।३०५

वल हुए।ता १८८)३०६

वल टाँड़ा २६०।४१३

वलवला १५०।२७०

वलवलाना १५१।२७० वलवली १७४। २६७ वलिकटा ३८।१२४ वल्ला २६८।४३० वल्ली ७।१७ ववाई ३०/६३ ससकारी १४९।२६८ (२) वसेंड़ी २१४।३२८ बहराई ७४।२०२ (७४) बहादुरगढ़ी १३५।२५७ बहादुरी १७६।२६८ (७) वहुँटा २६०।४१३ बहुतै ६२।१६१ वहोरा ३।७ वहोल २२७।३५० वहोलटी २२७।३४६ वहोलन २२७।३५० (२) वाँई २४७।३८६ वाँक २६२।४१६; २४८।३८८; १८।५४; ३४८।३८६ वाँकड़ी २३४।३६५ वाँकदार २६२।४१६ बाँट १६३।३१०; १८०।३०४; १६४।३१० वाँधना २२६।३५६ वाँस ११२।२३८ (४); १२२।२४६ बाँसिया १२२।२४६ वाँसी ७२।२०० वाँग्रेड़ी १३१।२५३ वाँहीं ४=।१६३; ५५।१८३ बाइगी 🖂 ३।२१४ वाईसा ६८।१९५ वाकनदी ४१।१३७ वाकले ५४।१७८ वाक्स ४६।१६७ बाखर ४६।१६७; ५०।१६८; १७१।२६७ (१); १७१।२६७ वाखरि १७१।२६७ वाखरी १३०।२५२

नाग १४२।२६३

बागा (बागौ) २२३।३४४ बाछा ११२६।४० वाजरा (वाजरी) १८।५८; ४२।१३६ वाजने २६२।४१६ बाजू १७१।२६७ वाज्वन्द २६०।४१३ बाट १५५।२७४; ६५।१६२; १५६।२७५ बाटी २६६।४२२ बाड़ा (बाड़ी) १६।५६; १४०।२७२ वाड़ी १६३।३१०; ४१।१३२ बाढ़ा (बाढ़ी) १४०।२६२ वातक १०१।२३२ बाती २०५।३१८; १७५।२६८ (४) बादगीरा १४६।२६८ (१) बादर ८६।२१५ वादला २३४।३६५ बादल्ली ७४।२०२ (७५) बान १८६।३०५; २७२।४५६ वाबरा २७०/४४४ वावेरी २७०।४४४ बाबृ ६१।१६० वामनी ३०१६३; ४०११३०; दरार१३ (१६) वामनी वर्र ३२।१०६ बायना (बायनी) २६८१४३४ बार ७२।२०० बारहकड़ी १८८।३०६ (१) बारहिया या बारइयाँ ७४।२०२ (७६) वारा (वारी)-७४।२०२ (७७) वारि शह वारी २५४।४०५; २५०।३६६; १५।४४; ४०११३०; ३०१६५ बारे ६६।१६४ वारोंथा (वारोंथो) १७५।२६८ (२) वाला (वालों) २५५।४०५ वालूसाई २७१।४४७; २७०।४४४ वास २६७।४२८; २३०।३५७ वासन २०५।३१७ वासन-कृसन २०५।३१७ वासमती ४५।१५६ (७)

वासी र६६।४२१; २६५।४२१ वासौंड़ा २६५।४२० बाहर फिरना (बाहिर फिरनी) ६७।१६४ बाहर बैठना (बाहिर बैठनी, बाहिर बैठिबी) ६७।१६४ बाहिरे २७।७६; १६७।२६६ वाहिरे वैल प्राश्न्य वाहीं शक् बाहूँ शब विंडीरी १८६।३०५ निलरेमा ३०१६४ विचकनी २५३।४०५ विचकल्ला ८ । २१५ विचलंदा ७४।२०२ (७८) विचीदा ११४।२३६ (६) विच्छु या बीछु ⊏र।२१३ (१७) विछड्या २२६।३५६ विछिया २५६।४१२ विञ्ज्ञा २५९।४१२; १४०।२६२ विजनियाँ २४५।३७६ विजली २५५।४०५; ७७।२०४ विजार १११।२३७: ११५।२३६

विज्ञा (विद्का) १५।४४ विज्जू ७७।२०४ विभैरा ३४।११० विभौरा खोलना ३४।११० विटिग्रा १८०।३०४ विटौरा १६६।२६३

विजार मानना १२६।२५१

विड़ारना १६।४६ विड़ी १८८।३०६ विद्का (विज्का) १५।४४ विनी हुई (विनी भई) १६४।३१०

विन्नियाँ १२३।२४७ विनूनी १३६।२५७ विन्दा २४३।३७६ चिन्दी २४३।३७६

विरंज ४५।१५५ (८)

विठाना ४४।१५०

विर्र ११७।२४२; १५६।२८५ विर्ग १२४।२४८ चिलइया २१७।३३३; १७४।२६७; १२५।२४६

विलइया नाच १००।२३१

विलइया-लोटन १००।२३१ विलिनया २१०।३२२ विलहिंद्या १४७।२६५

विरमगाँठ १५७।२८०

विराया २६०।४१२

विलाइँद २२३।३४३; १५५।२७४;

न्धारश्य (४न) विलिया २१७।३३५ विलेना १२५।२४६

विलोमनी २०७।३१८: १६६।३१३

बिल्लॉट १६६।३१४ बिल्लोंटा १७८। २६६ (३) विल्लौरी १४३।२६४ विसलपरिया परार१३ (१प)

विसपुटरिया ८७।२१४ (४३) विसिपिति उछरना २८।८३

विसियर ८७।२१४ (४८) ८६।२१४ (३६); द्धारश्थ (२); दरारश्र (१८)

विसी १३६।२६१ (अ) वीकानेरी १३८।२६० (२) बीच की २४८।३८७ बीछिया २५६।४१२ बीछिये ३६।१२६ बीजना २४५।३७६ वीजभंडार २८।८५

वीजुरी कौंध रही है ६०।२१७

बीजू ७७।२०४ बीट १५१।२७० (१) बीड़ा १८१।३०४ बीड़ी १६६।३१२ वीयन १६८।३१३ बीर २५४।४०५ बीरबहूटी प्रशास्त्र (२०)

चीसा १५२।२७३

बुँदकी २४४।३७७

वँदाकड़े ६श२१६ बुदकी २३६।३६७; २३६।३६७ (६) बुकनी ⊏ा२१२; २४३।३७६ बुक्काइँद २३०।३५७; ६०।२१६ बुखार २८१८७ बुखार उखारना २८।८७ बुखारा २८/२७ बुखारी २८१८७ बुडढी १३४।२५५ व्रनेमा २३४।३६५ बुन्दे २५२।४०५ वुन २१५।३२६ बुन्नाना १६७।३१२ वुरकना २४२।३७६ बुरजी १८१।३०४ बुरिक्तया ७४।२०२ (७६) बुरम्ती १८१।३०४ बुर्ज २०६।३१⊏ बुलाक २५५।४०६ ब्रवाई शश बुसना २६७।४२⊏ बुहारी २०।६८; २१५।३२६; व्ँकना ५५।१८३; ५८।१८६ व्ँकने ५५।१८३ बूँदाबाँदी ६१।२१६ वू दियाँ २६८।४३० ब्ँदिया २१श३२४ बूँदी २६९।४३८ व्ँदें किनकना ६श२१८ वृची १३६।२६१ (ग्र) वृटा २३६।३६७ च्चड़ा ६१।१६० व्यला ४३।१४५ व्र २७०।४४५ वेंगे देना ५३।१७२ वेंट १५६।२७८ चेंदा १७३।२९७ वेदी २४५।३७६ वेगरी १९।६२; २३०।३५७

वेगरे १३५।२५६ वेभाइ २५।७५ वेभार (सं० द्वि + पा० ज़र) २५।७५ वेटा १६२।२⊏६ वेड़ई २६४।४१६ वेइई २६४।४१६ वेड़ा २५१।४०० वेड़ी १६५।२६३ वेढा २६२।४१६; २५१।४०० वेदनी रोग १२५।२४६ वेल १४९।२६८ (२); १६०।२८८; २३६।३६७; प्रवाश्हर वेलचा २१६।३३१ वेलचूड़ी २५८।४११ वेलदावना १३८।२५६ वेलन १९५१३११; २१५१३२६; २१०१३२२; श्दहा३०५ वेल निकलना-१३८ रि५६ वेलहड्डी १४६।२६७; १५०।२६८ (८) वेला २१७।३३५ वेसन ५१।१७०; २६५।४२०; २६६।४२४ वेसनी लड्ड़ (वेसनी लड्झा) २६६।४३८ वेसर २५५।४०६ वैंगन ४०।१३०; ५४।१७८ बैंट १८।५६; ५६।१८४; १५।४१ वेंडा १७४।२६७ वैजा १४८।२६७ वैजिया १४७।२६५ वैठका १५१।२७० वैना २५२।४०३; २४०।३६६ वैनी २४०।३६६; १७२।२६७ वैनियाँ २४०।३७१ (२) वैवरवानियाँ ( बद्दयरवानियाँ ) ६७।१९४ बैल ३९।१२६; ११७)२४० १११।२३७ वैला ३६।१२६; १३६।२६१ (ग्र) वैसिखयाखेती ४०।१३०; ३०।६४ वैसिखिया धान ४४।१५४ वैसासी १५५।२७४ -वैहरा ⊏श२१२; ६६।२२५

```
( ३२७ )
```

न्गौरना २४०।३७० बोँगा १⊏२।३०४ बोग्रनी १९।६४ (申) बोर्वे १६।६१ भेंडेर २०६।३१८ बोक १३⊏।२६० बोकंसी १३६।२६१ मंगा ११९।२४२ (१) भंगिनें २०५1३१७ बोका ६।१३ भक्क भूरी १४३।२६४ चोम ४६।१६६; १८।५८; १६३।२६० भगीरता ७४।२०२ (८०) वोको ५५।१८१ बोट २०=1३२० भगीना २१७।३३७ मटिया ४६।१५७ बोटा १५१।२७० भटौत्रा (भटउत्रा) ७२।२०१ बोता १५१।२७० भइका ७२।२०० बोदगाई १२२।२४६ भदइयाँ पछ्डयाँ ६६।२२४ बोदा १८१।३०४; १४६।२६८ (१); १२५।२४६ बोदिगाई २०२।३१६ भदकना १८०।३०३ बोदी १८६।३०५ भदकेला ८६।२१५ (१) भदमासी १३१।२५३ चोदे ११५।२३६ बोर २४९।३६० भदार ५२।१७१ वीरला २५२।४०३ भदारा ४७।१६१ (४) बोरा १६४।२६१ भदाहर ५२।१७१ बोल्ला २५२।४०३ भन्न ६१।२१६ भभूका (भभूकौ) ६७।२२६ बोवरी शक् ममूझ (ममुझे) ६७।२२६ बीगा १८२।३०४ भायटे ६६।२३० बौड़ा १९६।३१४ बौदा १६६।३१४ भर ६१।२१८ भरग्रभी १६७।२६६ वौहड़ा ६५।१६२ बौंहड़ी ६८।१९५ भरत्रमी जुताई २५।७६ भरचीक १६८।२६६ वीछार ६१।२१८ बौन ३०/६३ भरत १८०।३०४ भरना ( ठसाठस भरना ) १८२।३०४; बौरिया २५२।४०३ न्यॉत मारना १२६।२५१ २१५।३२६ भराई शाशः ३७।१२१ व्याँतर १२७।२५० व्याँहतात्रों २४०।३८५ भराव १७४। २६७ मरुग्रा ७४।२०२ (८१) न्यॉहता घीयों ५३।१७२ भरेंत १८०।३०४ व्यानहार १२७।२५० भरोसी १७७।२६६ (१) च्यार ७६।२०६ मर्त ७०।१६७ व्यार निकलना ६७।२२५ मर्राहट १५१।२७१ व्यारू २६३।४१७ भलुका २५५।४०६ न्याह २४३।३७७ भलुकिया नथ २५५।४०६ न्याहुली २२३।३४४

भस रदाद७; ५४।१७६ भर्मीड़ा ५४।१७८ भाउताँउ १६६।२६३ भाँड़ा २०५।३१७ भात २३५।३६६ भाइ १६२।२८६ भाइटे ६६।२३० भाइटों ८१२० भागमान १३२।२५३ भगवानी (भागमानी) २८।८८ भागवानी २५२।४०३ भाजर २१४।३२८ भाजी २६८।४३४; २६७।४२७ भाट ७७।२०४ भाटें ७३।२०१ माटों ७७(२०४ भात २६६।४२४ भानना १८५।३०५; ३।७ भाभई ७८।२०५ मामर १८५।३०५ भायटा (भयाटौ) १५५।२७५ भारकसों १६२।२८६; १५६।२७८ भारी २०२।३१६ मिडी १६१।३०७; ३४।१०६ भिजोकर १७।५१ मिडिग्रा ७७।२०४ मिड़ी हुई (मिड़ी भई) १७४।२६७ भितौना ७।१७ भिनुगा ८३।२१३ (७) भिन्नाता हुआ (भिन्नाती भयी) ५।११ मिर २०१।३१५ भिल्ल १८७।३०६; ७७।२०४१; ७५।२६८ (४) भिल्लों ८६।२१४ (३७) भिसौरा १७=।३०१; ५६।१=३ भीति १७५।२६८ (४) भीतें १७६।३०२ भीकम्बरी १४४।२६४ भीतरा कोठा (भीतरों कोठौं) १७६।२६८ (६) भीतरा बैल (भीतरी बैल) ५८।१८५

भीतरे २६।७९ भीतरे बैल १५८।२८१; १६७।२८६ भीतरी घर १७६।२६८ (६) भुकभुका २७।८२ मुकमुके ५७।१८५ भुजंग ८४।२१४ (४) भुजिया ४६।१५८ मुटिया २७।८१; १३४।२५५ सुद्दा ४३।१४४ सुडिया ४३।१४४ मुड़ी ४३।१४३ भुरों २४६।३६० मुल्ली ४३।१४३ मुस १५५।२७४; १८।५६ मुसमुसिया ७४।२०२ (८२) · मुसी २७०।४४५; १५५।२७५; ४६।१५**८** मूँगर ८६।२१४ (३२) म्गरभोरी ८४।२१४ (६) भूकना १५२।२७२ भृटिया १४२।२६३ मूड़ ६५।१६३ (४) भृइ बुभाना ३८।१२४ भूइ भरना ३८।१२४ भृइरा ७४।२०२ (८३); ६५।१६३ भूइ लोखटा ६५।१६३ भूड़ा ६५।१६३ भृत बाँधना १८२।३०४ भृतरा ६७।२२६; १५०।२६८ (८) भृता जीइन ७३।२०१ भृतैला ७३।२०१; ७४।२०२ (८४) म्मर २६६।४२२; १६७।३१२ भूभरा २७,८२ भूरंगा १५२।२७३ मूरी १४३।२६४; १३२।२५३; २४६।३६०; १३६।२५७ भूसना १५२।२७२ भूसी ४६।१५८ मेली १६२।३०६

मैंड़ी २४६।३६०

( ३१६ )

मङ्ख्या २१३।३२६ मैंड़ों २४६।३६० मैंड़ीरा (मैंड़ीरी) २०५।३१७ मॅडना २४५।३७८ भैंड़ीरी गागरें २०५1३१७ मॅदना २६।८६ में सिया ११६।२४० भैंस पड़ना १३४।२५५ भैंस पानी में चली जाना १३४।२५५ मॅसीली १२७।२५० मंचुत्रा ८०।२१० (५) भैंसा १३४।२५५ मॅक्ता १४।३६; ६८।१६४; १६।४५; १६५।३११; भैंसा डौभ ८६।२१४ (३३) १६२१३०८; १६११३०७ भैंसा विजार १३४।२५५ मकडी १८८।३०६ (४) मोकडा ७७।२०४ मकड़ीजाला २३६।३६०; २३६।३६७ (१३) भोकसी १३६।२६१ मकरानी १३५।२५७ मोका ६।१३ भोखड़ा १५०।२६८ (८). मकसीला ६६।१६३ मोड्री ४३।१४६ मकोइ १२५।२४६ मकौना ५०।१६६ मोड़ा ४३।१४५ मक्का ४२।१४०; १८।५८ मोर २७।८२ मक्कानुकाना ४२।१४२ भोलुत्रा २०५।३१८ मक्का सोंटना ४२।१४२ भोत्रए ३०।६६ म्क्लन्बड़ा २७०।४४३ भौद्याटेरा ११६।२४२ (५) मक्बी प्रशास्थ (२) भौंकना १५२।२७२ मखैरा १६२।२८६ भौरा दशरश्र (द); शप्र; २४०।३६६ मगजी २२६।३५५ भौरित्रा १२१।२४३ (२) मगद २६६।४३५ भौरिया चरी ४३।१४४ मचना १३५।२५६ मौरिहा १२१।२४३ (२) मचान १८७।३०६ मौंरी १४४।२६४; ८०।२१० (१०); ४३।१४४; मचोका १६५।२६२ १६१।३०८ मच्चर १२४।२४८ भौरुत्रा ८३।२१३ (६) मच्छर पर्शिश्र (२) भौरे २४०।३६६ मच्छी-थिपयों २५८।४१० मौंसना १५२।२७२ मछली २३८।३६८ मोंहरी १६१।३०८ मजीरा परारश्व (१६) भौहां २४६।३८१ ममार ६७।१६४ (刊) मटकना २०७१३१६ मटकाना ५०११६८ मँगौरी २६७।४२८ मटरमाला २५७।४०६ मँचैं जा ४।१० मटनजा २६२।४१६; ४५।१५६ (८) मेंचेंडी याजना पा११ मिटिया द्यारश्य (१७) में चैंड़ी बोलना पा११ मटियरा ६६।१६३ मैंजली २३११३५६ मटियल ८६।२१४ (६३) में जिया १४)३= मटियार ६६।१६३ मेंकी १६१४५

मटीलिग्रा ७३।२०१ मद्रका २०८।३२० मद्धिकया २०८।३१६ मद्रकी २०७।३१६ मटीलना २६।८६ मदेरा ६६।१६३ मटठर ११७।२४० मट्ठा २६६।४३४; ११७।२४० मटठे २६८।४३४ मठरी २६५।४२० मठा २००।३१४; २६६।४२५; १५६।२७७ मठा श्रधचला २००।३१४ मठा त्राना (मठा त्रानी) २००।३१४ मठा चलाना (मठा चलानों) १६८।३१३ मठौटा २१४।३२८ मठींना १५६।२७७ मठौना २१४।३२८ महए १३।३६ महमा २४५।३७८ मदृइ्या १७६।३०२ मदिहा ७४।२०२ (८५) मथना २०८।३२० मथनियाँ २०६।३१६ (१) मथनी २०७।३१६ मथानी १६६।३१४ (१); १६६।३१४ मदरा १६६।३११ मनकुर ४५।१५६ (६) मनखंडा २।४ मनधारी ८६।२१४ (३४) मनियाँ १४५।२६५ मनौंटा १८।६३ मनौटो २८।८६ मरखनी १३२।२५३ मरी पड़ना १३८/२५६ मरुए १३।३६ मरेठों ७०।१६६ मरैनिया १३६।२६१ (ग्र) मरोरा १५०।२६८ (७); १२५।२४६

मलमल २२६।३५०; २३२।३६३

मलरा २०७१३१६ मलरिया २०७।३१६ मलसिया २०७।३१६ मलाई १४०।२६२ मलियागर ८६।२१४ (३५) मलीदा २६६।४२२ मल्लई २२७।३५२ मला २०७।३१६ मले २.४।३२७ मल्सा २००।३१६ मल्हीना प्रदार १४ (३६) मशाल (मसाल) २११।३२३; ७७।२०४ मसाला १२५।२४६ मसीनियाँ खेत ७१।१६६ मसीनिया भुस ४४।१५१ मसीना ७१।१९६; ४३।१४८; ४१।१३२ मसीने ४३।१४८ मसुङ ८०।२०६ मस्री २७१।४५१ (ग्र) मसन्द २३२।३६२ महँदी २४४।३७= महन्तिया ७७।२०३ महरा ७७।२०३; १६।४८ महरि ३।५ महागऊ १३१।२५२ महावर २४८।३६०; २४४।३७७ महासूची १३१।२५२ मही २६६।४२५ महीन २३०।३५६ महुत्रर १२३।२४७ महुग्रर वैल १२३।२४७ महेरी २६६।४२५ महेला १४१।२६२; १५६।२७७ महेसिया ४५।१५५ (६) मह्यौ २००1३१४ माँग १६३।३१०; २४२।३७३; ४८।१६२ माँग-भरना २४२।३७३ माँचा १८७।३०६ माँबा १३।३७; १४।३८

माँजिंत्रा १४।३८ माँजे करना १४।३६ माँभा १३।३७ माँके करना २५।७६; ३६।१२६ माँट २०८।३२० माँडना २६४।४१८ माँडनी २३३।३६४ माँडवे (मॉडए) २३४।३६५ माँडल १।३ माँदी २०२।३१६ माँसी देना ११६।२४० मा १८१।३०४ माऊँ ७६।२०६ माकड़ी २३६।३६८ मातवर ४१।१३३; ११४।२३६ (४) माता २६५।४२० माथा २४०।३७०; ११४।२३६ (५) मानकदीया २०५।३१८ मानी २०१।३१५ माभीदार ७२।२०१ मारखीन २३२।३६३ मारना ४८।१६४ मारवाड़ी १३८।२६० (५) मारियो-मारियो ७७।२०३ माल १६६।३१२ मालपूत्रा २६५।४२० मालिक २४८।३८६ माली ४५।१५५ (१०) मालुई ११५।२३६ (१०) माही १८६।३०६ माहौट ८०।२०६; ६६।२३० माहौटी १३७।२५८ मिंगी ४४।१५३ मिजाज १५१।२७१ मिट्दी के घोँदे-सा धरा रहनेवाला ( माँटी के घोंदा-सौ घरी रहिवे वारो ) ३१।१०० मिठाई १६२।३०६; २१५।३२६

मिलजाना १३१।२५२ मिलमन ५४।१८० मिलवन ५४।१८० मिलती है ( मिल्त्ये ) १३१।२५२ े मिलिक ७४।२०२ (८६); ७२।२०१ मिसरू २३४।३६५ मिस्सी २४३।३७५ मींग ४४।१५३ मीठा तेल ( मीठौ तेल ) ४४।१५३ मुँडीले २५१।३६६ मुँहघोत्रा १२३।२४७ मॅहनलिया २७३।४५८ मुँह पर फुँस फेरना १६७।३१ँ२ (२) मुँहपाट ( म्हाँपाट ) १३२।२५३ मुँहमुदा ( म्लौंमुदा ) ४१।१३५; ४३।१४७ मुंडा ११६।२४२ (३) मंडो १३२।२५३ मुकटे ( मुकटा बैल ) ११६।२४२ (७) मुछीका १५६।२⊂३ मुजम्मा १६०।२८६ मुटमरी ४६।१५७ मुटसिंगा ११६।२४२ (१) मुटार ६६।१६३ मुटैरा ६६।१६३ मुट्ठा १४६।२६७; १८।५७; १४१।२६२ मुद्रिया २४४।३७८ मुद्री २४४।३७८ मुठिया २६९।४३६; २६८।४३४; र४५।३७८ (७); ६।१४; ४२।१४२ मुङ्ढा १५६।२७८; ७२।२००; २२५।३४७ मुडढी १८६।३०५ मुडढे २३३।३६४ मुइकटी ७४।२०२ (८७) मुड़गेली १७५।२६८ (३); १७६।२६८ (५) मुडाइसा २२४।३४५ मुङासा १६२।२८६; २२४।३४५ ी मुडियात्राल ४८।१६१ (२) मुझेला १५६।२८४ मुड़ेली १७५।२६५ (३)

मिरचौनी २६८।४२६ मिर्जई २२५।३४७

मूँद १५।४०

मुद्धी १७८।३०१; १८६।३०५ मुद्धें इा १६।४५ मुगडा (मुंडा) ११७/२४० मुतलेंड़ी १२८।२५० मुतान ११३।२३६; १५६।२८४; ११८।२४१ (३); ११२।२३८ (६) मुदरिया २६२।४१६; २५१।४०० मुद्री २५१।४०० मुरकन २२७।३५० मुरकिन २२७।३५० मुरक्तियाँ ७४।२०२ (८८) मुरकामन २०।६७ मुरकी २५०।३६६; २५१।३६६ मुरमुरा ४६।१५८ मुख्या २०७।३१६ मुराया २४८।३६०; १२०।२४२ (८) मुक्क ८४।२१४ (६) मुलकट २३३।३६४ मुसक २११।३२३ मुसकघार ६१।२१८; ८१।२१२ मुसकविलाव ७७।२०४ मुसरिहा १२१।२४३ (१) मुस्की १४३।२६४ मुखंडी १३१।२५२ मुहरी २३३।३६४ मुहारा ३७।१२१; ५।१२ मुहालदार ७२।२०१ मुहाला ७२।२०१ मूँग ४३११४८; ४३११४६ मूंगों २५७।४०० मॅ्ल १८५।३०५ मुँने फ़ुटना १२४।२४६ मेंठ २३१।३६१ मुँठ या मुठिया धार४ मुँठा १८।५७; १६१।३०७ मेंटा मारना १=140 मॅंडिया १६१।३०७ मेंटो १८१५७

मुँदन २५१।३६६

मृहा ६८।१९४ मूढ़ा उठाना १६३।३१० मूढ़े १८६।३०५; ६८।१९४ म्रा की फरी ५३।१७५ मूली (मूरी) ४०।१३० मूसरिया १३७।२५८ मूसरी २०२।३१६ मूसलाधार ६१।२१८ मूसे ७७१२०४ मेंगनियों १६०।२८७ मेंड़ ३७।१२१ मेंड़तोर ६श२१६ मेंडिया ५८।१८५ मेंड़ी ४४।१५० मेंडुत्रा १२१।२४२ (१५) मेंड़की १२५।२४६ मेंहिया ५८।१८५ मेंदी ४४।१५० मेंथी ५३।१७३ मेंमड़ीबारी ७४।२०२ (८६) मेंहदी २४४।३७८ मेख १५६।२७८ मेखउखेर १४५।२६५ मेखिया १५६।२७८ मेठी २४०।३७० मेथी ४०।१३० मेरिटिया ११३।२३६ (११); ११५।२३६ (१०) मेरी तेरी मर्जी २३२।३६३ मेला ३६।१२६; ४८।१६५ मेवतिया ११४।२३६ (७) मेवाबाटी २६६।४३६ मेहासिन ६१।२१८ मेंगनी १३८।२६० मैंदासिंगी १२०।२४२ (१२) मेंयी में पानी रौकि देउ रूना १२५ मेंहा ७७।२०३ र्मदा २७०।४४५ र्मदा का हलुया २७१।४५३

मैदान १४७।२६६ मैना १२०।२४२ (१०) मैनी १३६।२२७ मैर ३।५ मैली १६१।३०७ मैस्री २७१।४५१ (ग्र) मोंठ ४३११४६; ४३११४८ मोंमन २६४।४१६ मोंहासा ४७।१६० मोहासे ६६।२३० (३) मोंहासों १५५।२७५ मोत्रा लगाना १६७।३१२ मोइया १८८।३०६ मोला २६।८६; १७५।२६८ (२) मोचिया ११२।२३८ मोचैल १२२।२४५ मोटी १६७।२६६ मोटी जुताई २४।७३ मोथरा (मौंथरा) १४९।२६७ मोथा ४६।१५६ (११) मोरपंख १६२।२८६ मोरपंजा १५७।२८० मोर-पपइया २४६।३८२ मोरपैंच २५१।३६७; १७।५१ मोरमुकुट २४८।३८६ मोरा १८।५६; ५२।१७२; १५७;२८० मोरी १७५।२६८ (१) मौंगर ना२१ मौगरि ३।५ मौगरी १८६।३०५: १५६।२७८ मौनार २७३।४५८ मौहन पकौड़ी २६८।४२६ मोहनमोग २६६।४३७ मीहनमाला २५७।४०६ मौहनिद्या ७२।२०१ मीत चाहना ( मीतचाहनी, मीत चाहियीं ) १६७।३१२ (२) मौना २०७।३१६ मीनि २०७।३१६

मौनी २०७।३१६ मौरिया १२०।२४२ (८) मौरी १३६।२५७ मौरूसीदार ७२।२०१ मौलसिरिया २६१।४१४ मौलिसिरीहार २५७।४०६ मौसमों ६६।२३० मीहासों ६०।२१६; ६७।२२७ म्याने २४६।३६० म्हैरा १६।४८: ७७।२०३ म्होंमुदिया ७४।२०२ (६०) म्हौर २२४।३४४ म्हौरपट्टी १६३।२६० म्हौरपन्हइयां २३३।३६४ म्हौरा १२०।२४२ (७) म्हौरी २३३।३६४; २२५।३४७; १५६।२८३

(य)

यीर या श्रीर ३।७

(₹)

रंघेंड़ी ४८।१६७ रॅधेन २६६।४२३ रभाती १२६।२५१ रॅभार १२८।२५० रई १६६।३१४ रकतवंसी ८६।२१४ (३७) रकतपीरिया = ५।२१४ (२८) रकेव १६३।२६०; १४७।२६६ रकेबी २०५।३१८ रकेवी १४७।२६६ रखाई १५१४४ राखी २४५।३७६ रक्ला २४५।३७६ रचना २४४।३७= रचाई २४४/३७= रजली १४३।२६४

रबाई २३०।३५७

रहानी द्वारश्थ (३८) रतालू प्रशरपर स्तुप्रा म्लारल्ह रतींथी १४६।२६= (३। रभागाना (रभणानी) १७६।६०६ स्त्दी २१३।३२७ रपहा ७४।२०२ (६१) रफ़ २२६।३५० रपृतार २२६।३५० रवड़ी २७०१४४६ रमा २५०।३६१ रन्ये ११५।२३६ रमक १७६।२०२; हमार२७ रमकता हुन्ना (रमक्ती भवी) ६७१२७ रमफ़रा ७४।२०२ (६२) रमग्हील २५६।४११ रमठल्ले ५०।१६८ रमदा २६। == रमास ४३।१४८ रस १४८।२६७ रसगुल्ला २७०।४४३; २३६।३६८ रसवाई २६६।४२५ रखेंदी १६श३०७ रसोइया १७७। २९६ (१) रसोई १७७।२६६ (१); २६३।४१७ रधीनिया च्ल १४६।२६८ (१) रस्धी १६।४८ रहवार ७४।२०२ (६३) राँड पुरवाई ६५।२२४ राँधती २१७।३३३ राई २६८४३२ राख २३।७० राजवान १८८।३०६ (३) रातरींध १४९।२६८ (३) रातिच ५१।१७०; १५६।२७७ राधा किसन जी २४८।३८६ रानी काजल ४५।१५५ (११) राव १६२।३०६ राम ग्रासरे ७१।१६८

मान की मुदिया ब्लीलरेर (६०) भाग समुख्य स्टाट्स्ट्र सन् जनान ट्योरंपय (हर) यान रिपारन ४६११५.३ रामश्रीम ४६११५६ (१२) गमनीमी २५७४०६ अवदाव रुपाइयम् (१३) राम भीत प्रदारप्रद (१३) राक्तेदाव ६६८।३२७ राप रहरादेश राम प्रारक्तः प्रारूपः, रहार्दः regised thousan रागुण्टाई ६०११८६ शास भी चौत ६०१८६ राग दवाना ६०१८-६ राव ६३ना ६२।१६१ राय लगाना पहार== राहा १७७।२६६ (२) राहे २०६१३२१ रिमिनिस हशाररम रीदा ११२।२३८; १२२।२४६; १६४।२६१ रोदा भौरी १३७१५५ रीदा सांपिन १३७।२५८ गलका ५४।१८० चिनका १६।५६ वहाल १४८।२६६ सँदेश ७४।२०२ (६६) रूख १६५।३११ रुष्ट्रा २६५।४२१ रुखी २४४।३७८ रूगाली प्रधारश्य रूमाली २२७।३५२ रेंक १५१।२७१ रेंगटा १५१।२७१ रेंगटी १५१।२७१ रेंदुया १३५।२५६ रेंद्रग्रायनी १३५।२५६ रेज १३५।२५६; २४८।३८७ रेज की वरसा ८१।२१२

( ३३५ )

रेत २७३।४५६ रेतीली ६५।१६३ रेतुत्रा ५५।१८२; ६५।१६३ रेल-पेल ६६।२२५ रेला ६१।२१८; ७०।१६७; ५।१२ रेबड़ १३८।२६० ·रेबड़ी २६८I४३३ रेविया १४७।२६६ रेशम (रेसम) २२६।३५० रेशमपट्टी (रेसमपट्टी) २५६।४११ रेह ७०।१६६ रेहा ७०।१६६ रेहीली ६५।१६२ रैंटा १६५।३११ रैंटी १६५।३११ रैनियाँ ७४।२०२ (६४); ६६।१६३ रैनी ६६।१६३; १८२।३०४ रैनीभौना ७४।२०२ (६५) रैनुस्रॉ ६६।१८३ रोंथ १३४।२५५ रोक १८५।३०५ रोकना ५६।१८८ रोका १७४।२६७ रोगनी २६५।४२१ रोननदार २१५।३४३ रोटी २६३।४१७ रोड़फाड़ ८६।२१४ (३६) रोपना ५२।१७२ रोरना १९।६६; २०१।३१६ रोलना ५६।१८८ रोहा ३०१६८ रोहार १२५।२४६ रोकना ३८।१२५ रोंगटा ११२।२३८

रौंयना १३४।२५५

रौंदा मा२०

रौना २५०।३६१

रौने २४३।३७७

रोंथा ८०।२१० (११)

रौस १७७। २६६ (१) शेंहद १५२।२७१; १२६।२५१; १४१।२६२ रौहँद ७७।२०४ ( ल ) लॅंग ६।१४ लँगदी १४८।२६६ लॅंगोट १६०।३०६; २२७।३५२ लँगोटा १९५।३११; १२१।२४३ (२,; १६०।३०६ लॅगोटिश्रा १२१।२४३ (२) लँगोटी २२७।३५२ लंगर २२६।३५० लंगार १५१।२७० लंगूरी १४८।२६६ लकचीरिया १४६।२६५ लकड्भगा ७७।२०४ लकड़ा ४६।१५६ (१४) लकड़ा सन ४२।१३६ लक्रियाँ ४८।१६२ लक्री बनाना भशा१६६ लक्लो १३२।२५३ लखना २६६।४२१ लखा दशरशर; द०।२१० (१२) लखियाना २६६।४२१ लखीरसा ८६।२१४ (४०) लगकार १८८।३०६ (४) लगाम १६३।२६० लगैन १३०।२५२ लगीद २।४; ४२।१३८ लच्छिन ११३।२३६ लच्छे २५८।४११ लटकन २५२।४०३ लटकी ८०।२१२ लट जाती २०२।३१६ लट डोर २१५।३२६ लटाधारी प्रधार१४ (१८) लदृरियाँ २५१।३६६

लटों १८५।३०५; २४२।३७३

लट्ट् २१५,३२६ लयुरा २२२।२६२ लिंडवाये १२ शरप्रह सटोर १३१।२५.२ सर्ह्र (सर्छा) २७०/४४० सदामनी प्राप्त; राप्तारकरः रहकारहर लग्नी १७५।२६८ (४) लङ्खा २६६।४३८ लद्या १२११२४३ (१): ३६।१२६; १४।३६ सर्शे १३७।२५⊏ लदिया १५७१२७६ सिद्धियों ११४।२३६ (७) लगणनी १३२।२५३ तत्ता २२२१२४२; १५८१२८२; १६०१२०६ २३६।३६६ लत्ती ५४।१७७ लत्ती गोरना प्रशर्७७ लद गुछिया १४०।२६२ लदपावरी २०१६६ लदबदा ५०।१६८ लदोई १६१।३०७ लयलयाना १२४।२४= लपस ४८।१६१ लपधी २६७।४२७ लपसी की पिंड २०२।३१६ लपलफाना १२४।२४८ लयना ७११७ लगरा १३३।२५५ लमकना ११८।२४१ (३) लम्द्रमा १२२।२४४ लमटंगा १४४।२६४ लर २५८।४०६; २५८।४१० लरकाट १६०।३०६ लरजन ६०।२१७ ललरी ११३।२३८ (१८) ११३।२३४

ललुत्रा १५२।२७३

ललौंही ४१।१३७

लल्लो १३१।२५२

लवल्हेस ५१।१७१

मवाम (भावाधी) ११ अस्टि ख्याम (लगामें) समान्दर लीवमा याना स्वादर्थ लहुँगा २३३।३६५ लहनमा हर्नार्ड महरू या भौरा २१५१२२६ सहत्रमानी १६मान्हर महानी पत्रवनी ३३११०० लहुमा (य० लगाय) ६४।२२३ लहर स्वकार्वास्यः स्वेदारेद्यः स्वयानिद्यः इंग्ल्ड । इंग्लंड लहरा १५६।२७६ लहरिया २३५।२६३: १८८३०६ (१ : २३४/३६४; २४४/३७८ (८); र३४/३६४ शहरिया बुनायट १८८६२०६ लाग्यए ६१।२१= लाहर ४२११४०; ४२११४३; ७८।२०८ लाख २३४।३६५ लह्यन ३४।१०६: ५४।१७८ लॉक प्रपारव्यः ४२।१४६; २०१व लाँक भरना ५५।१⊏३ लौग २२८।३५४ लाई ४७।१६० लाई पदनी ४७।१६० लाख १४४।२६४ लाला =०।२०६; १२३।२४७ लाखी १४४।२६४ लाग १६२।३०८ लागै-लागै ७७।२०३ लाठ १६२।३०६; १६६।३१२ लाठ १६१।३०७ लात १३२।२५३ लात जाना १३०।२५२ लातना १३५।२५६ लान ५४)१८० लान मारना १२६।२५१ लान मारा जाना ५४।१८० लाम १५७।२७६ लामन २३३।३६५; २३४।३६५

ल्हेंड १५२।२७३ ल्हेंड़ी १५२।२७३ ल्हेंडुग्रा १३५।२५६ ल्हेंद्द २१५।३२६ ल्हुड़कइयाँ ७०।१६७ ल्होल २६४।४२० ल्होग्रा (ल्हुज्या) ४⊏।१६२ ल्होग्रा वनाना ५१।१६६

### (स)

सँजा ५५।१८१; ५५।१८३; १८।५५ सँड़ासी २१७।३३३ सँदेस २७०।४४३ सँदेसी ४०।१३१ सँपोरा प्रशास्थ (२१ ; प्रधास्थ (४४) सँपोला ⊏७।२१४ (४४) सँपोले प्रशास्थ (१६) सँमलता १२५1२४६ संक ५६।१८४ संकरफुलिया १८८।३०६ (४) संखचूर ८६।२१४ (४३) संखियाँ ४४।१५३ संगरही खेती ४०।१३१ संगली १४३।२६४ संजा २७।⊏२ संजाधार १२७।२५० संजाप २२६।३५५; २३४।३६५ संटी १५५।२७४; १६२।२८६ संतनवाइ १५०।२६८ (८) ंसंदूक २१६।३४० संदूकची २१६।३४० सइयद २६६।४२६ सकनार १४८ २६७ सकनारिया १४७।२६५ सकरा २६३।४१७ सकलगंद ३४।१०६; ५४।१७७ सकलपारा २३६।३६७ (८); २३६।३६८; २६५।४२०; २३६।३६५ सकलपारिया १८८।३०६ (४)

सकलपारे २३४।३६५ सकारी २७।८२ सकेरना .५६।१८५ सकोरना २३१।३६१ सकोरा २०५।३१८; ८१।२१२ सगुनी १४५।२६५; ११८।२४१ (४) सटक २७३।४५८ सटकारे २४०।३६६ सटिकया १५५।२७४ सटेंड़ा १६५।२६२ सटैनी १७४।२६७ सङ्कौड़ा १५६।२८४; १७४।२६७ सङाइँद ६०।२१६ सतरंजी १८८।३०६ (३) सतरियाँ ४८।१६२ सतिया (सतियौ) ४।१० सतीवारौ ७४।२०२ (६७) सतुत्रा २६७।४२७ सतैनी २४५।३७८ (६) सत्त् २६७।४२७ सत्यानास ७८।२०६ सद २६५।४२१ सद्दर ११६।२४० सधुस्रा ३०।६६ सधुए ३११६६ सधैनी २१४।३२८ सन १८०।३०३; १८५।३०५ सनीचर १२८।२५० सनीचरा २२३।३४३ सपड़दलाली २७३।४६० सपिइया २३६।३६८ सपाट १६३।२६० सपील १७८।३०० ·सपोरिया ६९।१९५ सफेदा ७९।२०८; ४६।१५७ (१२) सबजा १४४।२६५; १४३।२६४ सत्ररलील १८७।३०६ सगल्लील १८७।३०६ सवेरे १२७।२५०

समन्द १८६।३०५; १४३।२६४ समुहीं ८६।२१४ (२६) समूरा २३१।३५८ समोना १६७।३१२ समोंसा (समोंसी) २६८१४३१ (२); सरइया ७६।२०८; ११६।२४२ २३८।३६८; २०५।३१८ सरइया देना २६६।४२६ सरकंडा १८६।३०५ सरकंडे १८६।३०५ सरकर्पुंद १५७।२८०; २२५।३४८ सरगनपनी ⊏७।२१४ (४५) सरगपताली ११६।२४२ (५) सरदल १७४। २६७ सरदलुए १७४।२६७ सर्पट १४७।२६६ सरमा ४६।१५७ सरभरे ६१।२१६ सरवा २०७।३१६; २०५।३१८ सरसों ४८।१६२ सरहते ७२।१६६ सराई २३८।३६८; ८०।२१० (१३) सरायौ ११६।२४२ (२) सरेतना ६०।१८८ सरेती फेरना ५६।१८८ सरेथा =01२१० (४) सरैती २१५।३२६ सलवम ५३।१७३ सलाया या हिलाया ११७।२४० सलावर ११७।२४० सल्का २२७।३५१ सल्लो २२६।३५०; २०२।३१६ सवाँ ४६।१५७ (१३); ३४।१०८ सवाई ५३।१७२ सवाई उठाना ५३।१७२ सवार १४२।२६३ सहवरक्कत २४७।३८५ सहल १६८। २९६ सहारा (सहारो) २५२।४०३; ८४।२१४ (४)

सहारे ३०।६८ सहेज १३०।२५२ सहेजा १६८।३१३ साँकर १७४।२६७ साँकर-छिल्लायों १८८।३०६ साँकर-छल्ली २३६।३६७; २६०।४१२ सॉकरी १५७।२८०; १३६।२५७; २५२।४०३; २४५।३७५ (१०); २५२।४०३; २६०।४१२; १८रा३०४; १८६।३०६; १२७।२५० साँकरी बुनावट १८८।३०६ सॉकी (सं॰ शंकुका) ५६।१८४; १६।६८ साँख १५०।२६८ (६) साँक (सं॰ सन्ध्या > प्रा॰ संका > हिं॰ साँक) २६३।४१७; २७।८२ साँभ-सकारे १३०।२५२ सॉट १५६। रद४ सॉटना १६०।३०६; ३।७ साँटा (साँटी) १६१। २८६ सॉटी १६२।२८६ (१); १६२।२८६; १५५।२७४ साँठा ५८।१८६; ५६।१८३ साँड १११।२३७ साँदिनी १५१।२७० सॉदी १५१।२७० साँप (सं०>सुप् धातु से सर्प>प्रा० सप्प> हिं ॰ साँप, ब्रज ॰ स्याँप, स्याँपु) ८३।२१३ (२१) साँप ग्रीर नाग ८३।२१३ (२१) साँपिनियाँ १३७।२५८ सॉपिया १२४।२४५ सॉफा (सॉफी) (सं॰ पाशक>पासग्र>पासा> फाँसा > सॉफा) १५७। २८०; ८।१८ सागाम १४८।२६६ साज (सं० सज्जा) १६३।२६० साजी १६।६०; ६२।१६१ सामासीर ६२।१६१ साठी ४५।१५५ (१५) सादा २३६।३६७ साध पूरनी ६६।२२४ (२) सानना १५५।२७४; २६३।४१८

सानी १५५।२७४; १३१।२५२; १३७।२५८ साफा (साफी) २२४।३४५ साबित १६।६० साबीनी २६८।४३३ साम २३श।३६१ सामनी ४०।१३०; ३०।६३ सार ६८०।३०३; १७६।३०३; २०।६८ साल २३८।३६८; २३०।३५७ सालू २३४।३६५ सालू-मिसरू २३५।३६५; २३५।३६६ सालोत्तरिया १४७।२६५ सालोत्तरी १४७।२६६ सोवनी पुरवाई ६६।२२४ साहना १२६।२५१ साहिल १३।३५ साही ७८।२०५ सिंगट्टा दिखाना २६०।४१२ सिंगरा ४६।१५७ सिंगरीटी २१९।३३६ सिंगाड़े ५४।१७७ सिंघाड़ा (सिंघाड़ी) २३६।३६८ सिंचियाना १६०।३०६ सिंदरप २४५1३७६; २४२।३७३ सिंहारे (सेंहारे) १३५।२५६ सिंगार २४५।३७६ सिंगारपट्टी २५२।४०३ सिंगोटा १५६। २८४ सिंदूक २१६।३४० सिंदूका २१६।३४० सिंद्किया २१९।३४० सिंधी २३६।३६७ सिकजाने १७७।२६६ (२) सिकना २०६।३२१; १७७।२६६ (२) सिकरन या सिकिन्न या सिकिन्नि २६६।४२६ सिकरम १६५। २६२ सिकिन २६६।४२६ तिगड़ी १७७। २६६ (१)

सिजल २२७।३५१; ११५।२३६

• सिनिया १८७।३०६

答

सिटकनी २७३।४५८ सिटकाइल १३५।२५६ सिटकाल १३५।२५६ सिटटी १७३।२६७ सिताबी १६२।२८६ वितारापेशानी १४७।२६५ सिन्धी २३६।३६७ . सिन्न १२४।२४८ सिनी २१५।३२६ सिन्नेला १२४।२४८ सिपोरिया ६६। १६५ सिमाई २२६।३५० सिमाना (सिमानी) ६८।१६४ सिमानिया ६८।१६४ सिमाने के खेत ६८।१६४ सिरकटा ७७।२०४ सिरकटिया १३१।२५३ सिर करना २४०।३७० सिरकी १८६।३०५ सिरगा १४३।२६४ सिरगँदिया २३५।३६६ सिरगूँदी २४०।३७१ सिराजी १४४।२६४ सिर बॉधना २४०।३७० सिरहाना (सिरहानी) ३८७।१०६ सिराना (सिरानी) १८७।३०६ सिरागर १६७। २६६ सिराहना (सिराहनी) २३२।३६२ सिराहनों २३२।३६२ सिरीमं जरी ४६।१५७ सिरोपा (सं ० शिरस् पाद) २२३।३४४ सिलटाना १६८।२६६ सिलहारी ४९।१६५ सिला (सिली) ४८।१६५ सिली ५८।१८६; ५६।१८२; ५६।१८८ सिलौटा २०२।३१६ सिलौटिया २०२।३१६ सिल्ल १८७।३०६; ३।५ सिवार १६२।३०६

सिस्यारा माह १०१।२३२ सींक १६६।३१२ सींका १७७।२६६ (२) सींकें ३१।१०० सींग ११३।२३६ सींग दिखाना २६०।४१२ सींग पर समऋना २६०।४१२ सीमन २११।३२४ सीतलपट्टी २३२।३६३ सीता रसोई २४७।३८५ सीतारामी २५७।४०६ सीधा धरवा ६०।२१७ सीधी या सादा २३६।३६७ सीधी माँग २४०।३७२ सीधे तार २२५।३४६ सीना २२७।३५० सीनावन्द १४६।२६८ (२) सीमन २२६।३५० सीर ६२।१६१ सीरक १७६।३०२; १००।२३२ सीरदार ७२।२०१ सीरा २६७।४२७; १६२।३०६ सीरा-धीरा १४५।२६५; १२२।२४६ सीरे-धीरे १६२।२८६ सीरौट १४६।२६८ (२) सीसफूल २५२।४०३ सीसरी ५३।१७२ सुवनी ५४।१७६ स्टाई ४२।१४३ सुँदकना १७६।३०२ सुँदैल १श२६; प्रा१० मुश्ररगोड़ा १२२।२४४ मुई (सं स्वी, स्विका) ४२।१४०; ,४६।१५८ सुईकारी २३६।३६७ सुईफूटना ४७।१६० सुकलाई १६१।३०७

सुकसुका ५१।१७१

सुखपूरी २६६।४३६

सुजनी २३०।३५६ मुजेका १२५।२४६ सुड़ी प्रशर०६ सुस्त्रीकमणि > सुत्तीयमनि > सुतैमन (सं० मुतीयमन>मुतइमन>सुतैमन) २०२।३१६ सुनारी ७।१७ सुनैत २०१६८; ५६११८३; ५११०; २१५।३२६ सुनैत मारना ५६।१८५ सुनैरा ४८।१६२ सुनैरिया घौरा १२३।२४७ सुनैरी प्रशर्१४ (६) सुन १०१।२३२; १७६।३०२ सन्नकाला ८४।२१४ (८) सुन्नकारी १३२।२५३ सुन्हैरा ४५।१५५ (१६) सुत्रना २१३।३२६ सुम १४१।२६२; ८४।२१४ (६) समिरन २६१।४१४ सुम्म १४१।२६२ सुरंग १४४।२६४; १४३।२६४ मुरगक १३२।२५३ सुरजमुखी २४५।३७८ (११) सुरवा २१३।३२६ सुरहरी २६।६१ सुरहुरी २६।६१ सुराही २०७।३१६ सराये १३४।२५६ सुरैरी २६।६१ सुरी २११।३२४ सुलपा २७२।४५८ (मुलपियाई चिलम) सुलिभयाई चिलम २०६।३२१ सुलहुल ५।१०; १८५।३०५ सुल्ला १५७।२८० मुसरारि २४७।३८५ सुहगिया १३।३५ सुहाग २४४।३७८; २४६।३८१ सुहागा (सुहागी) १३।३५; ५५ १८२ सुहागिया १३।३५

सहागिल २५६।४१२ सहागिलपन २४३।३७६ सुहागिल पुरवाई ६५।२२४ सुहागिलें २४६।३८१ सहागी २४५।३७८ सहावटी १७४।२६७ मुहार २६४।४१६ सुहेल १३शरपर सुहेल गाय १३१।२५२ मुहोगिली २१६।३३६ सुँडा १६४।२६१; २६।६१; १३०।२५२ स्तना १४०।२६२ सुँतिया १३६।२६१ स्त्रर ७७।२०४ स्त्ररा ६४।२२३ स्त्ररी ६४।२२३ स्करा डूबना २७।८३ स्खट ७७।२०३ स्त १६५।३११; ४२।१४२ ख्तना २२८।३५३ स्तफैनी २७१।४५१ स्तरी १८५।३०५ (१); १८५।३१५ स्तिया २५८।४११ सदी २३६।३६⊏ सूषी २३६।३६८ स्प २०शा३१६ सर्ज २५०।३६४ स्रज्ज्ञंसी ५७।२१४ (४६) स्रा ६४।२२३ स्ल १२५।२४६ स्ला १२५।२४६ स्लाख १८७।३०६ सँगरी ५३।१७५ सेंचनी १६०।३०६ सेंटी ४२।१३६ सँठा २५५।४०७; २५६।४०७ सेंतना २००।३१४

सेंम ५४।१७⊏

सेंमई २६६।४२६

सेंमरी २६६।४२६ सेंवई २६६।४२६ सेंहन १६⊏।३१३ सेकोंड़ा २२५।३४६ सेखड़ा १६६।३१४ सेन १८७।३०६ सेतंजनी १४६।२६५ सेन २६८।४३२ सेरे १८७।३०६; १८६।३०५; १८६।३०६ सेला २३५।३६६; ४५।१५५ (३); १६२।२८६ सेली १६२।२८६ चेलीसमन्द १४३।२६४ सेल्ही १६२।२८६ सेवटी १२।३२ सेह ७८।२०५ चेहली १६२।२८६ सेहा (सेही) ११।३० सेही ७८।२०५ सेहूँ दशरशर सैंटा १८६।३०५ सेंटे १८६।३०५ सेंतकर ६०।१८८ सैतत ६०।१८६ (१) र्सेतना ६०।१८८ सेंद ५४।१७८ सेंहारे १३५।२५६ सैठंपल्लै (सं० सुव्हिद्रप्रलय) १६⊏।२६६ सैनिक १३७।२५६; २६६।४२६ चैल ५।१० चैला पा१०; ३६।१२६; ३४।१०६ चैलें १२।३४ चैलों १७२।२६७ सोंट ४२।१४३ सोंठ २६८।४३१ सोंठिया १६२।३०८ सोंहता १६३।२६० बोला (बोली) १८७।३०६ सोखाफ़्टना १६०।३०६ सोलिया बुनावट १८८।३०६

सोखे १८६।३०६ सोटा १५५।२७४ सोटे ४२।१४३ सोतल ८७।२१४ (४७) सोनहलुत्रा २६६।४३८ सोनौं वरिस रह्यी है ३७।१२३ सोनर २०७।३१६ सोलहफुली १८८।३०६ (२) सोल्हइयाँ ६८।१९५ २०१६८ सोहने २४६।३८१ सोहली २१६।३३६ सोहार २६४।४१६ सौंकारी (सं० श्यामकाली) १३६।२५७ सौंज २०१।३१५ (१) सौंटी जाती ५५।१⊏१ सौंतरा (सं० श्यामतालुक) १४६।२६५ मौंदी ४४।१५४; ४६।१५७ (१४) सौंदेला ७४।२०२ (६८) सौंह ८६।२१४ (२६) सौंहड़ ७८।२०६ ·सौहता ११४।२३६ (५) सौंड २३०।३५७ सौनपरी ८७।२१४ (४८) सौर २३०।३५७

हँसली २५७।४०६ हँसिया १७।५३ हँसुऋा १७।५३ हॅं सुलिया गला २२६।३५० सोहनी ५७।१८४; २१५।३२६; ५६।१८८; हंसराज ४६।१५६ (१५) हउँहरा ६३।२२१ हुउत्रा ६१।१६६ हउहरा ६३।२२१ हगना ६७।१६४ हटरी २०६।३१८ हटुत्रा ११३।२३८(१०) हट्टर १४६।२६५ हठरी २०६।३१८ (२) हठलैर १३०।२५२ हड्डा ६३।२२१ हडडो १३४।२५५ हड़वारी १५१।२७१ हड़हवा ६ ३।२२१ हड़हेड़ ७०।१६६ हइहेड़ा ७०।१६६ सौल १४।३८ हब्होड़ा ६३।२२१ सौल करना ३९।१२६ हतकरी धार४; १५८।२८१ स्याँप (सं० सर्प) ७७।२०४ हतिया १४।३८; ६।२४ स्यान १५।४३ हतिये १६।४५ स्याने ७३।२०१ हतेटी धार४ हतौंना २६८।४३३ स्याबड़ ३१।१०२; ६१।१६० स्याबङा ५७।१८४ स्यावडी ६१।१६० हित्थयाई १४०।२६२ हत्याखोरी १२४।२४८ स्याम १५।४३; १६१।२८६ हथफूल २६२।४१५; २४५।३७८ स्यामा १३१।२५३ हथलगुनों २७०।४४४ स्यार ७७।२०४ हथसंकरी २६२।४१५ स्याल शपः १८७।३०६ हथिया १६६।३१२; १६५।३११ स्याह २४०।३६९

स्वाफा (स्वापा) २२४।३४५; १६२।२८६

(ह)

हॅंकबइया ५८।१८६ हॅंबिया १७७। २६६; २०७। ३१६ हॅंड़की २०७।३१६ हत्या १५६।२७८; २१६।३४१

हथेला (हथेलो) २०१।३१५; १४२।२६३ हवेली १७१।२६७ हमेल २५७।४०६; १६३।२६० हर धार३ हरइया १६७।२६६; २५।७६; ३०।६६ हर उसिलना (हरु उसिलिबौ) १०१२८ हरगही ४०।१३१ हरद्वारी ६४।२२३ हरपगहा ६।२४ हरपघा १६७।२६६; ६।२४; १५८।२८१ हरवागा (हरवागी) १६७।२६६;६।२४;१५८।२८१ हिनहिनाना १४१।२६२ हरसोट ११।३१ हरहारा (हरहारी) १५८।२८१; २४।७२ हरहारे ४०।१३१ हरा ३०/६७ हरारत १४०।२६२ हरिग्रा १३२।२५४; १५६।२८५; १३३।२५४ हरित्राई १३७।२५८; १५५।२७४ हरिस्रा गाय १५६।२८३ हरिमाया १८५।३०५ हरियल ८७।२१४ (४९); ८४।२१४ (६) हरियाई मिलाना ५४।१८० हरियानी ११४।२३६ (८) ११३।२३६ (८) हरी होना १२६।२५१; १३५।२५६ हरूकी २३६।३६८ हरीयना २१७।३३३ हर्द २१५।३२६ . हर्स धारतः ११।३० हल करकता १२।३३ हलदई ८०।२११ हलुत्रा २६७।४२७ हल्लना १२४।२४८ . हल्लनी १३७।२५८ हले १६२।२८६ हसिया १७।५३ हस्स ११।३० हाँई ७६।२०७ हाँ वेटा १६=।२६६; १६२।२८६

हाँसिया २३५।३६६

हाड़ा ६३।२२१ हाड़िन १५०।२६८ (८) हाथिनु के सँग गाँड़े खाइयी १६३।३०६ हाथीत्रान १६५।२६३ हार ६८१९४; १२६।२५०; १६३।२६० हार्लेहाल प्रशास्त्र (१३१।२५२ हासिर १३।३५ हा-हा खाना २७३।४६० हिड़ोले २१४।३२८ हिंगोटा १५६।२८४ हिन्नमुतान ११८।२४१ (३) हिन्नमूता ७४।२०२ (६६) हिमामा २२४।३४५ हिरदावल १४५।२६५ हिरन ७७।२०४ हिरनखुरी ३६।११६ हिरनवाइ ६६।२२६ हिरनमुतान ११८।२४१ (३) हिरनी-हिरना २८।८३ हिलावर ११७।२४० (२) हिसारी ११५।२३६; ११३।२३६ हींस १४१।२६२ हींसन १४१।२६२ हींसिया ७४।२०२ (१००) हुकार १२८।२५० हुक्का ५४।१७६; २७२।४५७ ह्किकया २७२।४५६ -हुइक २७२।४५६ हुड़ा २।३ हुरावर २।३ हुरी २।३ हुलका २३२।३६१ हुलास ५४।१७६ हूँक १२८।२५० हूँकति १२८।२५० (२) हूँकना १२८/१५० हेर ६५।१६२; १११।२३७; १३२।२५४; १२८।२५०

( ३४५ )

हेल ३२।१०४
हेलुत्रा १२४।२४६
हेसमा २६६।४३६
हेसचा ७७।२०३
हेंसली १७।५३
हेंसिया १७।५३
होटों १३१।२५२
होर २२५।३४६

हो-हो ७७।२०३ होंस १६२।२८६ होंहरा ६३।२२१ होंक १२४।२४८

होक ररगरण

होटारा ४।८; १६७।२६४ होदा १६५।२६३ होदी १७२।२६७; १६२।३०८ होन २३।७०; ७१।१६६; ६६।१६४ होनववरना ६६।१६३ होनयायो खेत ६६।१६३ होप २/६।३६०

होर-हो १६७।२६४ होलदिल्ली १३१।२५३ (४) होलपात १७४।२६७ होलेहोले १३०।२५२

होतो ७३।२०१ हो-हो १६७।२६४

# शुद्धि-पत्र

| श्रशुद्ध पाठ        | पृष्ठ एवं पंक्ति | गुद्ध पाठ        | श्रश्च पाठ पृष्ठ    | पवं पंक्ति    | शुद्ध पाठ          |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| ग्रधडन              | १९४१३०           | ग्रधउन           | पुरस् + वा          | <b>३१</b> ।१२ | पुरस् + वात        |
| इले                 | રપ્રદાદ          | इसे              | पेउँत्रा            | ४२।१३         | पैउग्राँ           |
| उठना धातु           | १२८।२६ उठ        | नाया गरमाना      | पौपलेन              | ररदारर        | पौपलेंन            |
|                     |                  | क्रिया           | वरस्यो              |               | के संबंध में)      |
| उनके                | ५० ८             | कें              |                     |               | बरस्यी             |
| करकना घातु          | १२।⊂ करव         | त्ना क्रिया      | वारात               | १६३।१         | वरात               |
| कलिका               | २२४।२५ कलि       | क                | वल्टी               | २१८।८         | वाल्टी             |
| कोरियाँ             | ४८।१४ कौरि       | याँ              | वाह                 | १८७।१६        | वाइ                |
| कोष्ठग्र            | १७२।२ कोट्ट      | ग्र              | चिइलया              | १७४।१४        |                    |
| खाँगे               |                  | (बाङ्गे)         | विजारमानना धातुत्रो |               | विजारमानना         |
| खाट के पेठ          |                  | के पेट           |                     |               | कियात्र्यो         |
| खोरा                | प्रशय खौरा       |                  | <b>मा</b> जो        | १३६।२४        | भाजी               |
| गधा ने              | १५२।५ गधा        | <b>म</b>         | भिलमिलिया           | २५२।१८        | <b>क्तिलमिलिया</b> |
| गान                 | १०।२ (ग्रंथ के   | संबंध में)गौन    | भीतर घर             | १७६।१७        | भीतरी घर           |
| गुदनाटा             | ६१।१० गुद        | नौटा             | भूँगमोरी            | <b>८८।</b> ४५ | भूँगरमोरी          |
| <b>विपु</b> उर      | २७१।१३ घियु      | <b>उर</b>        | मेखउखेर             | १४५।२४        | मेखडलेर            |
| <b>দা</b> ০ ব্ৰৱক্ত | १७१।१२ प्रा०     | चडकट्ठ           | मतान                | ११३।३०        | मुतान              |
| तु० चपकश            | २४३।१४ द्व०      | चपकलश            | मादा के             | १५१।२६        | मादा के लिए        |
| सं० चरणामृती        | ो १३२।३ चरग      | गमृता या         | मेथी                | ३⊏।११         | मैंथी              |
|                     | ,                | चरणामृतिका       | मोहनपकौड़ी          | २६६।२२        | मोहनपकोड़ी         |
| चिन्नामिरता         | १३२।३ चि         | न्न ामिरती       | मोहनभोग             | २६६।२२        | मौंहनमोग           |
| नी                  | ११६।२० जो        | >                | मोहनमाला            | २५७।७         | मौंहनमाला          |
| भंडना घातु          | १५१७ को          | ना किया          | रसीकुर              | ४।१६ (ग्रं    | थ के संबंध में)    |
| <b>काँगी</b>        | १८७।१५ भौ        | गी               |                     |               | सीकुर              |
| टोहका               | १६२।२४ टह        | ोका              | लँगोट               | १६०१३         | लंगोट              |
| ठरना धातु           |                  | ना किया          | लगोटिश्रा           | १२१।२७        | लँगोटिग्रा         |
| डरा                 | ११।२१ (ग्रंथ     | न के संबंध में)  | ललया                | <b>८५</b> ।१२ | तलसा               |
| _                   |                  | दरा              | वरना                | २७०१३०        | वरना               |
| त्ती                | प्रशाश्य ती      |                  | <b>सकारना</b>       | २३१।२६        | सकोरना             |
| तो                  | श≔ ती            |                  | साँप                | २६।२६         | साँभा              |
| दुहरी गाँठें        |                  | ते मौरी          | चुही                | 5015          | सुड़ी              |
| ध्यार<br>नेप        | १३१।३ घ्या       |                  | सोऊ                 | १३६।१६        | सीऊ                |
| नेम<br>न्होंनी      | १६६।१० ने        |                  | हाँथ॰               | २३५१६         | हाथ०               |
| न्हाना<br>पर्छयाँ   |                  | নী               | हद                  | ८।२७ (ग्रंथ   | य के संबंध में)    |
| 71/311              | देशाश्य पह       | इस्याँ<br>इस्याँ | 1                   |               | ह्द                |

## भूमिका

कुछ वर्ष पूर्व श्री अम्बामसाद जी 'सुमन' ने मुमसे अपने शोध-प्रवन्ध के लिए विषय चुनने का परामर्श किया था। मेरे मन में उस 'समय श्री त्रियसंन कृत 'तिहार पेजैन्ट लाइफ' के जनपदीय एवं भाषा-सम्बन्धी कार्य का आदर्श आवर्षण की वस्तु था। मैंने सुमन जी से कहा कि यदि आप अपने चित्र अलीगढ़ की बोली को छानकर कुछ इसी प्रकार का कार्य करें तो उत्तम वस्तु होगी। इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। फिर मैंने उनके सामने दूसरी शर्त रखते हुए कहा कि प्रियर्सन के ग्रंथ में दस सहस्र शब्द हैं। आपकी थैली में इससे कम संचित निधि न होनी चाहिए, तभी मेरा मन प्रसन्न होगा। उन्होंने यह बात सुनी और अपने मन के कोने में जुगोकर रख़ ली।

दो वर्ष के भीतर सुमन जी ने सुक्ते आश्चर्य में डाल दिया श्रीर फिर कुछ समय के उपरान्त जब वे अपने शोध-प्रबन्ध के स्वच्छ मुलिखित श्रध्याय संशोधन के लिए क्रमशः मेरे पास भेजने लगे श्रीर में उन्हें रिच्यूर्वक पढ़ता गया तब मुक्ते निश्चय होने लगा कि श्री श्रम्बाप्रसाद जी द्वारा शोध-प्रबन्ध के लिए श्रावश्यक परिश्रम का पूरा मूल्य चुकाया जा रहा है। उन्होंने श्रपने व्रजपदेशीय जनपद के श्रन्तरंग कृपक-जीवन में प्रविष्ट होकर उसकी पारिमापिक शब्दावली का विस्तृत भाएडार संग्रहीत कर लिया। जैसे जनपदीय जीवन में प्रति वर्ष किसानों के कोठार उनके परिश्रम से उत्पादित धान्य-सम्पत्ति से भर जाते हैं, वैसे ही भाषाशास्त्रीय बुद्धि से किया हुश्रा सुमन जी का लोक-साहित्य एवं लोक-भाषा सम्बन्धी परिश्रम सफल हुश्रा। उनका संग्रह शब्द-संख्या की दृष्टि से ग्रियर्सन से इक्कीस ही रहा। यह श्रीर भी प्रसन्नता की बात थी कि सुमन जी को स्वयं रेखा- चित्र बनाने की श्रमिरुचि तथा श्रम्यास था; श्रतएव उन्होंने शोध-प्रबन्ध के साथ विविध वस्तुश्रों के लगमग साढ़े श्राठ-सी रेखा-चित्र भी तैयार किये।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सुयोग्य मंत्री एवं ग्रनेक शोध-प्रवन्धों को जन्म देनेवाले ग्रानुपम साहित्यिक श्री धीरेन्द्र जी वर्मा ने जब मेरे ग्रानुरोध पर 'कृषक जीवन सम्बन्धी ब्रजमापा-शब्दावली' (ग्रालीगढ़ चेत्र की बोली के ग्राधार पर) नामक इस ग्रंथ को प्रकाशित करना स्वीकार किया तो इसमें ग्राये हुए चित्रों तथा रेखाचित्रों को मुद्रित करने की स्वीकृति भी उन्होंने दी। तदनुसार इस उपयोगी शोध का यह पहला भाग प्रकाशित हो रहा है ग्रीर श्राशा है शीष्र ही प्रबन्ध का शेप ग्रंश दूसरे भाग के रूप में उपलब्ध हो जाएगा।

लगभग बीस वपों से, जनपदों में सुरिच्चित लोक-साहित्य, लोकवार्ता एवं भाषा-सम्बन्धी सामग्री में मुक्ते रिव्च रही है। सौराष्ट्र से हिमाचल तक विस्तृत इस सामग्री से मेरा परिचय जितना बढ़ता गया उतनी ही यह हद प्रतीति मेरे मन में होती गई कि भागतीय संस्कृति की धार्मिक श्रौर भाषा-सम्बन्धी परम्परा को समभने श्रौर हस्तगत करने के लिए यह मौलिक सामग्री श्रनमोल निधि है। इस निधान-कलश में क्या-क्या भरा हुश्रा है ? इसके ज्ञान श्रौर उपलिध के लिए देशव्यापी सुचितित योजना श्रावश्यक है। इसके लिए सुशिच्चित कार्यकर्ताश्रों के पद-यात्र-वर्ग तैयार करने होंगे श्रौर प्रत्येक राज्य या प्रदेश में श्रिखल भारतीय स्तर पर जन-साहित्य-संस्थानों के संचालन की श्रावश्यकता होगी। जब तक ऐसे सुयोग का उदय हो, तब तक हिन्दी-च्लेत्र के विश्वविद्यालय सामग्री के संकलन की श्रांशिक पूर्ति उस हंग से करा सकते हैं, जैसा एक नमृना इस शोध-प्रवन्ध में है।

#### **§र५५-ववारिया धानों या चावलों के नाम**-

- (१) काई—इस धान का चावल कुछ लाल रंग का होता है। छिलका काला ग्रीर लम्बाई में साठी चावल से कुछ बड़ा होता है।
- (२) खरैला-इस चावल में चिकनापन कम होता है।
- (३) गवला—यह रूप-रंग में वासमती ग्रीर सेले का मिश्रण-सा है। सेला चावल रंग में पीला तथा वादामी ग्रीर वासमती मामूली तौर से सफेद होता है।
- (४) चकवा-लाल रंग ग्रीर काली नोंक का चावल।
- (५) भितुत्राँ--रंग में कुछ भदमैला-सा होता है।
- (६) ढिल्ला-ग्राकार में वड़ा होता है।
- (७) वंकी-छोटा ग्रीर गोल, किन्तु रंग में सफेद।
- (८) चिरंज- यह चावल लम्बा और सफेद होता है, लेकिन छिलका वादामी होता है।
- (ε) महेसिया-लम्बा चावल, रंग में सफेद, छिलका सफेद।
- (१०) माली-चावल चौड़ा और सफेद। छिलके का रंग भी सफेद।
- (११) रानी काजल-छिलका सफेद लेकिन नोक पर कुछ काला । चायल का रँग सफेद ।
- (१२) रामजमान-चपटा श्रीर भदमैला चावल ।
- (१३) रामवास-इसमें एक प्रकार की अच्छी गंध आती है।
- (१४) **लालमनी**—इस धान का चावल पतला होता है, लेकिन छिलके का रंग नारंगी होता है।
- (१५) साठी—(सं० पिटका ५)—यह साठ दिन में पककर तैयार हो जाता है। प्रसिद्ध है—"पिटका पिट रात्रेग पच्यन्ते।" जनपदीय बोली की लोकोक्ति भी इसी भाव को व्यक्त करती है—

"साठी पास्रौ साठए दिन । जो पानी मिल जाय त्राठए दिन ॥"

(१६) सुन्हैरा-यह चावल रंग में कुछ पीला होता है।

### §१४६—श्रगहनियाँ धानों या चावलों के नाम-

- (१) श्रंजना-छिलका वादामी रंग का हलका, चावल पतला।
- (२) अनन्दी-छिलका नारङ्गी; चोंच काली; चावल सफेद, चपटा और छोटा।
- (३) कमोरा—चावल छोटा, लेकिन त्राकृति में कुछ देढ़ा होता है।
- (४) भिलमा-छिलका नारंगी; त्राकार लम्बा; रग में चावल चितकवरा-सा।
- (५) दलगंजन-छिलका सफेद; चावल मोटा।
- (६) धनियाँ—यह चावल छोटा, गोल ग्रौर सुगन्धवाला होता है।
- (७) वासमती—यह चावल मामूली सफेद और बड़ी अच्छी गन्ध का होता है। इसे बहुत पसन्द किया जाता है।
- (८) मरुख्या-छिलका वादामी; चावल मोटा ।
- (E) मनकुर--छिलका सुनहरी; चावल सफेद । इस चावल का कन (ऊपर का पतला पर्त) हलका होता है ।

¹ "यवयवकपव्यकासत्।"—श्रव्या० ५।२।३

र यदि पानी श्राटवें दिन भिजता रहे तो साठी चावल साठ दिन में पककर तैयार है। जाता है।

- (१०) गजरा-यह लाल रंग का होता है।
- (११) मोथा—छिलका सफेद; चावल लम्बा।
- (१२) रामजीरा छिलका सफेद; चावल सफेद, किन्तु ग्राकार में पतला ग्रीर छोटा।
- (१३) रामभोज-चावल सफेद ग्रौर लम्बा।
- (१४) लकड़ा-छिलका सफेद; चावल जौ की भाँति लम्बा होता है।
- (१५) हंसराज छिलका लाल; चावल लम्बा लेकिन कुछ टेढ़ा। इसी तरह का एक चावल कम्बोद होता है।

\$१५७—ग्रन्य चावलों के नाम—जो धान जल्दी पक जाते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—गद्रो, देवला, चक्की, मुटमरी श्रीर सरमा। इनसे श्रधिक समय में पक्तेवाले चावल ये हैं—उत्ता, गिजया, जौलिया, तिमुलिया, दलवादल, नागरमोथा, नोलिया, पुरवद्द्या, भिट्या, रामजियावन, सिंगरा श्रीर सिरीमं जरो (श्रीमंजरी)। इनके श्रितिरिक्त कुछ विशिष्ट चावलों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) कपूरी—इसे दुर्दा या दुधाली भी कहते हैं। यह त्राकार में पतला ग्रीर रंग में बहुत सफद होता है।

(२) करियाँ—यह चावल मुड़िया होता है, लेकिन भीतरी भाग मामूली तौर पर काला होता है।

(३) फलंजो-भीतरी भाग कुछ-कुछ पीला श्रीर काला ।

- (४) कोदों—(सं० कोद्रय, कुद्रय)—यह बहुत मामूली चावल की किस्म है। यह स्वतः ही घात की मॉति उग त्राता है।
- (५) गोंट-इसका पौधा श्रिधिक पानी चाहता है।
- (६) घुरा-यह चावल गोल श्रीर सफेद होता है।
- (७) जेसुरिया—ऊनरी भाग पीला श्रीर भीतरी भाग लाल ।
- (二) भेला-यह पतला और लम्बा होता है।
- (E) दुडिया-मोटा; अन्दर नारंगी रंग का।
- (१०) नाटिया-गोल-सा चावल।
- (११) पसाई—(सं॰ प्रसातिका > पसाइत्रा > पसाई)—यह चावल मटमेला-सा होता है।
- (१२) सफेदा—सफेद और छोटा।
- (१३) सवाँ—(सं॰ श्यामाक)—यह चावल बहुत मामूली होता है। यह स्वतः ही धास की तरह उग ग्राता है।

(१४) सोंदी—यह लाल रङ्ग का होता है। इसकी पौद (सं पृष्ट > पर्ट > प

\$११८ — धान के नवजात पौधे को सुई कहते हैं। धान के पौधे का तना ग्रौर पितर्यों मिलकर पयाल, पयार वा प्यार कहाती हैं। धान की वाल को संपा कहते हैं। कल्या वावल गड़रा कहाता है। चावल के सबसे ऊपरी छिलके को सुसी या सूसी कहते हैं। चावल भूनकर सुरसुरा या चिरवा ग्रौर खीलें बनाई जाती है। खीलों की छुट्डी को सुितया कहते हैं। धान के सम्मन्य में कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित है—

"विधि के आँक न हुंगे आन । आधे चित्रा फूटें धान ॥"ो

<sup>ं</sup> अह्या की लिखी मिट नहीं सकता । चित्रा नक्षत्र की श्राधी अवधि व्यतीत ही जाने पर ही धान में बात निकलेगी।

"सावन धुर की पंचिमी, दिक कें ऊघै भान । वरखा विस्ते वीस है, ऊँचे जानों धान ॥" \*

\* \*

"स्वॉति सातए धान उपाट।" 2

\$१४६—धान की बाल के तीकुरों (पतली और लम्बी नोंकें) का चूरा पम्बा कहाता है। चावल के ऊपर का बारीक पर्त दोवरी या कन कहाता है। दोबरी के ऊपर का मोटा छिलका श्रोंगना कहाता है। दोबरी श्रोर श्रोंगने सहित चावल (देश॰ चाउल—दे॰ ना॰ मा॰ ३।८) को धान कहते. हैं।

### अध्याय =

### वैसाख की फसल

\$१६०—गेहूँ, जो ग्रीर जई (स॰ यविका > जइग्रा > जई) एक ही जाति के ग्रनाज हैं। इनके ग्रंकुरों का घरती से निकलना सुई फूटना कहाता है। बैसाख की फसल काटने का काम लाई कहाता है। प्रायः होली के उपरान्त चैत मास में यहाँ खेतों में लाई पड़नी ग्रारम्भ हो जाती है। जाड़ों के दिनों को मोहासा कहते हैं। मोहासों ग्रर्थात् क्वार-कातिक में वोयी हुई फसल जेठ मास (गर्मियों) तक कटकर ग्रीर दांय ग्रादि चलने से गही जाकर ग्रम के रूप में ग्रा जाती है। बैसाख की फसल को काटनेवाला व्यक्ति लावा (सं॰ लावक > लावग्र > लावा) कहाता है। लोकोक्ति प्रचलित है—

"चलौ रे लावा लाई कूँ। ग्राइ गयौ खेत कटाई कूँ॥"3

§१६१—नेहूँ उनकर जत्र हाथ-डेढ़ हाथ के हो जाते हैं तत्र वे खूँद (सं∘ चुद्र'>मा॰ खुद्द > खूँद) कहाते हैं। जत्र तक पूरी नलई के रूप में पौधा नहीं हो जाता, तत्र तक खूँद ही कहा

१ श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन यदि सूर्य वादलों में ढका हुआ उदय हो तो निश्चित रूप से वर्ण होगी श्रीर धान के पौधे ऊँचे बढ़ेंगे।

२ स्वाति के सात दिन वाद धान पक जाते हैं । इसलिए उन्हें काट लेना चाहिए।

श्रे खेत काटनेवाले लावाओ! तुम लाई (खेत की कटाई) के लिए चलो क्योंकि खेत
 पककर कटने योग्य हो गया है।

४ किसानी (किसान की छो) अपने खेत को भदारा (अधपका या गहर) देखकर प्रसन्न हुई। वह दराँती हाथ में लेकर प्रातः ही खेत को चल दी। किसान ने भी गली और द्वार पर जाकर लवाओं को पुकारा कि खेत कटने योग्य है, अतः वीघ्रतापूर्वक खेत पर चलो।

जाता है। लूँद के नरम पत्ते लयस कहाते हैं। गेहूँ के कीथ (त॰ हांध॰ में कोत भी) से जबं बाल निकत्तने को होती है, तब कोथ कुछ फूल जाता है। उस फूले हुए कोथ को फूला कहते हैं। गेहूँ, जी, जई ब्रादि की बालों में दाना पड़ना श्रंडा पड़ना कहाता है। गेहूँ की बालें प्रायः दो प्रकार की होती हैं—

(१) तीकुरिया चाल—इसमें सख्न बढ़े वालों की भाँति तीकुर (शुक्त) निकले रहते हैं।

(२) मुड़िया चाल—इसमें तीकुर नहीं होते । ऐसा मालूम पड़ता है कि गेहूँ की वाल के ख़िर के वाल मूँड दिये गये हो ।

\$१६२—जब बाल दानों से पूरी तरह भर जाती है, तब उसका रंग सुनहरी हो जाता है। उस समय वह बाल सुनैरा कहाती है। बाल के जिस खोल में गेहूं का दाना रहता है, वह खोल अको आ कहाता है। अकौए सिहत गेहूं के दाने को दोरई कहते हैं। गेहूं और जो के खेतों में मायः सरसों (सं० सर्पप) और लहा की आईं (सं० आिल > आिर > आह = कूँड़, रेखा) लगाई जाती हैं। दो आहों के मध्य का भाग माँग, क्यारी या जहया (सादा० में) कहाता है। लावा जब लाई करते समय गेहूं, जो आदि के मूटो की पाँतियाँ लगाता जाता है, तब उन पाँतियों को सतिर्याँ, लकुरियाँ या कोरियाँ (हाय०, सादा० में) कहते हैं। मटर को उखाड़ने के लिए 'खेंसना' किया का प्रयोग किया जाता है। मटर खोंसने के समय किसान उसकी छोटी-छोटी गिड्डियाँ बनाता चलता है। मटर का खोंसा हुआ पौधा अल्हीआ या हही आ कहाता है। बैसाल की फसल काटनेवाला लावा और कातिक की फसल काटनेवाला कपटा (सं० क्लुसा) कहाता है। पहले बोई हुई फसल अगमनी और बाद में बोई हुई पिछुमनी कहाती है। अगमनी बुवाई सदा अच्छी रहती है। लोकोक्ति है—

"नीचें डारी, पूतनु पारी । सदा अगायी, होइ सवायी ॥"

\$१६३—जब लॉक को पेर (खिलहान) में एक जगह ऊँचा-ऊँचा इकट्ठा कर दिया जाता है, तब उस बड़े देर को बाँही (कोल, हाथ॰ में), जाँगी (ब्रात॰ में) या कुरी (इग॰ में) कहते हैं। बाँहीं हवा ने धरती पर न गिर सके, इसिलए उसे जूने (वै॰ सं॰ यून) से लपेट दिया जाता है। जूना एक प्रकार का मोटा रस्ता-सा होता है, जो नलई को ऐठकर बनाया जाता है।

\$१६४—लॉक पर दॉय चल जाने पर गही हुई पैरी की वरसाई होती है। जब हवा बहुत मन्द होती है, तब दो किसान लम्बा-सा चादरा लेकर हवा करते हैं ग्रीर एक किसान छबड़े में पैरी भरकर वरसाता है। उस किया को पत्तवाई (सं॰ पटवात > पत्तवाई > पत्तवाई) मारना कहते हैं। लोकोक्ति प्रचलित है—

"लाँकु लाइ बाँहीं घरी, दियौ सुलाइ विछाइ । दाँय चलाइ गहाइ कैं, मार दद्दे पत्तवाइ ॥"

§१६४--गेर्डू या जी का खेत जब कट जाता है तब उसमें कुछ वालें पड़ी रह जाती हैं; उरें सिला (सं शिल) कहते हैं। उस सिले को बीनने के लिए (इकट्टा करने के लिए) जो स्त्रियाँ जाती

'اد ئودىگەن

<sup>े</sup> यदि बोते समय बीज गहरे कूँड में डालोगे तो खेती अन्त्री होगी ग्रौर पुत्रों को <sup>पार्ल</sup> खोगे। ग्रागे बोई जानेवाली फसल सवाई होती है।

२ "ईंडरी के लिए 'इषड़' और जूने के लिए 'यून' वैदिक शय्द हैं। ये श्रोत-सूत्रों में प्रयुक्त हैं।" डा॰ वासुदेवरारण अप्रवाल,: पृथित्रीपुत्र, पृ॰ १२२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> लॉक ( देश॰ लंक = डेर ) को खेन से लाकर पैर में किसान ने वॉहीं लगाई उसे सु<sup>खाया</sup> भीर विदाया। फिर दॉय चलाकर गहाया और पत्तवाई मारकर वरसा लिया।

हैं, वे सिलहारी फहानी हैं। मटर के खेन में छोटी-छोटी माँगें नहीं होतीं, बल्कि बड़ी-बड़ी पेलें (=बड़ी क्यारियाँ) होती हैं। मेरठ की कीरवी में पेल को 'मेला' कहते हैं।

\$१६६—लाई पड़ते समय लावायों को धीमरी (कहारी) गागर में पानी पिलाने ले जाती है। उस समय वह पानी प्याऊ (सं व्रपा) कहाता है। प्याऊ पिलाने के बदले में जो लॉक धीमरी को मिलता है, वह भी प्याऊ कहाता है। यान्य टहलुयों और पंडित-पुरोहितों को भी लॉक मिलता है। चमार ख्रादि छोटी जातियों के लोगों को दिया जानेवाला लॉक 'चकटी' और पुरोहित-पंडित को दिया जानेवाला 'असीस' (सं व्याशिस्) कहाता है। दस मूठों की एक कोरिया (स्तिरियां), दस कौरियों की एक जेट और दस जेटों का एक वोभ कहाता है।

\$१६७—सरसों, लहा ग्रीर दूग्रॉ का बीज वाखर ग्रीर उर्द-मूँग का वाकस (देश॰ वक्तर = ग्रन्न विरोप—पा॰ स॰ म॰) कहाता है। सरसों का ग्रांकुर जब एक ग्रंगुल मीटा ग्रीर

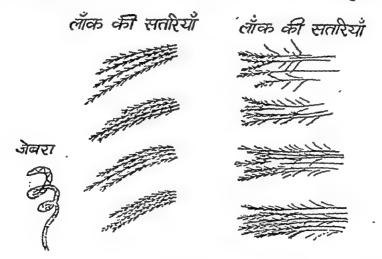

[रेखा-चित्र १६]

लगभग एक हाथ ऊँचा हो जाता है, तब उसे गाँड़र कहते हैं। गाँड़र की भुजिया बड़ी स्वादिष्ट होती है। किसान लोग प्रायः मक्का की रोटियाँ उद की दाल और गाँड़र की भुजिया से खाया करते हैं। गाँड़र के पत्ते पाते कहाते हैं। श्रामहन (सं० श्रामहायण) मास में प्रायः किसानों की क्षियाँ चथुश्रा (सं० वास्तुक) श्रीर पाते (सर्पप-पत्र) का साग रँथेंड़ी (सं० रंधन + भाषिडका > रंधन + हंडिया > रघेंड़ी) में राँधा करती हैं। श्रामहन के दिनों की लघुता के सम्बन्ध में साग की हेंड़िया (हाँडी) के माध्यम से कहा जाता है—

"ग्रायी ग्रायैन । हॅंड़िया रंधे न ॥"

इसी प्रकार कातिक, पूस, माह ग्रौर फागुन के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं— "कातिक। बातिक॥ ग्रायौ पूस। घर में घूस॥ माह चिला चिल जाड़े। फागुन में रसिया ठाड़े॥"

<sup>े</sup> आहत का दिन इतना छोटा होता है कि साग की हाँदी जो चूल्हे पर रखी जाती है, उसका साग रैंध भी नहीं पाता अर्थात् पक भी नहीं पाता।

र कार्तिक के दिन वार्तों में ही वोत जाते हैं। श्रीतकारक पूस का महीना आ गया, अतः घर में धुस जाओ । माह में चिल्ला जाड़े पड़ते हैं और फागुन में रसिक जन चाहर खड़े होकर वसन्त ऋतु का आनन्द लें ने हैं।

--- "धन के पंद्रह मकर पचीस । चिल्ला जाहे दिन चालीस ॥""

\$१६८—सरमं के पैघे जब तीन-चार हाथ ऊँचे हो जाते हैं, तब वे बसन्ती पूलों से लद्वा नाते हैं। उस समय वसन्त ऋतु उन्हीं खेतों में अपनी अल्हद उचानी (जवानी) के रमठलें (रमण-क्रीड़ा) मारा करती है। ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि सरतों ने मुआपंसी तीहर मटका-कर (पित्रवों का हरा लहँगा और पूलों की बसन्ती ओदनी ओदकर) नाचना आरम्भ कर दिया हो। कोई वस्त या भूगण पहनकर इतराने के अर्थ में 'मटकाना' किया प्रचलित है। सरसों के पूलों की पंखुरियों (पंखड़ियों) के ठीक नीचे जीरे के आकार की हरे रंग की गोलियों सहित सुगियाँ भी लटकी रहती हैं। अतः सरतों के ने पूल सुगम्भुगिया पूल कहाते हैं। सरसों उनके पूलों की तिलोंही ससवोई (तेलवाली खुराबू = तैलाक्त गन्ध) सूँपकर न मालूम कितने जनपदीय प्रियी-पुत्रों का मन हिलोरें लेता होगा।

सरसो को काटकर श्रीर सुखा जब उस पर दाँय चलाई जाती है, तब उसकी फलियों में ये दाने वाहर निकल जाते हैं श्रीर खाली फिलियों भी कुचली-सी हो जाती हैं। उन कुचली श्रीर फटी हुई फिलियों के छिकलों को फरमास या फराँस कहते हैं। बैलों के खुरों से कुचला हुश्रा फरमाठ जो सख्त तिनके के रूप में होता है, तूरी कहाता है। तूरी मिला हुश्रा भुस श्रच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे पशु के गलपटे (सं० गल्लपटक = गालों का भीतरी भाग) छिल जाते हैं। वाखर (सरसों के दाने) जब कोल्हू में पेली जाती है, तब तेल के श्रलग हो जाने पर जो छूँ छा-सा रह जाता है उसे खर (सं० खिल >खरि >खर) कहते हैं। बेचारी बाखर स्वयं तो कोल्हू में पिलती है, किन्तु दूसरों की स्नेह (तेल) प्रदान करती है।

\$१६६—मटर का बीज छोटा श्रौर मटरे का बड़ा होता है। इसके पीधे की मामृली-सी येल (सं० वल्ली) चलती है जो लुप के रूप में वहाँ की वहीं एकत्र हो जाती है। मटर का तना जब बेल की भाँति श्रागे बढ़ता है, तब उसके सिरे पर एक स्त-सा निकल श्राता है; उसे तुर्रा (सं० तृणक>तृङ्श्र>तृड़ा > तुर्रा) कहते हैं। मटर के पीधे का पूरा ऊपरी भाग छुत्ता (सं० छुतक > छुतश्र > छुता) कहाता है। पहले बेंजनी (बेंगन के-से रंग का) फूल श्राता है, तत्पश्चात् फली। मटर की वह नई फली जिसमें दाने नहीं पड़ते पेंपना कहाती है। हरी तथा कच्ची फलियों की नुकाकर जो दाने साग-तरकारी श्रादि के लिए निकाले जाते हैं, वे मकौना कहाते हैं। पकी हुई मटर के दाने जब पानी में पकाये जाते हैं, तब वह किया उसेना कहाती है। उसेये हुए दाने कौमरी कहे जाते हैं। कनछेदन श्रादि लोकाचारों पर गीत गवइयनों (गीत गानेवाली क्रियाँ) को•कौमरियाँ ही दी जाती हैं। लोकोक्ति प्रचलित है—

"जैसी तेरी कौमरी, वैसे मेरे गीत। त्ना वॉटें कौमरी, में ना गाऊँ गीत॥"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चिरुता जाड़े ४० दिन के होते हैं, जिनमें धन की संक्रान्ति के १५ दिन श्रौर मकर की संक्रान्ति के २५ दिन सम्मिलित हैं।

२ "उड़ती भीनी तैलाक गन्य फूली सरसों पीत्री-पीली ॥"

<sup>—</sup> सुमित्रानन्दन पन्त: ग्राम-श्री शीर्षक कविता।

<sup>3 &#</sup>x27;गल्ल' शब्द को हेमचन्द्र (दे० ना० मा० २।८१) ने देशी माना है। पाइग्रसद्द महराणवी में इसे संस्कृत शब्द भी लिखा है।

<sup>ें</sup> तेरी कीमरियों की तरह ही मेरे गीत होंगे। यदि व् कौमरी न वाँदेगी तो में भी गीत न गार्जगी।

मटर के पीधे को उखाइकर एक जगह इकट्टा करना रहीया बनाना या लक्री यनाना कहाता है।

\$१७०—रबी की फतल में उगाई जानेवाली एक मुख्य उरज चना रे (सं॰ चएक > चनग्र > चना) भी है। चने के दाने के ऊपर का छिलका चोकला कहाता है। चोकले के ग्रन्दर ग्रापस में जुड़े हुए जो गोल दो भाग होते हैं; उनमें से प्रत्येक को द्योल कहते हैं। चकले में दला हुग्रा चने का दाना दाल कहाता है। पिसे हुए द्यौलों का ग्राटा वेसन कहाता है। चने का मोटा ग्राटा जो घोड़े को खाने के लिए दिया जाता है रातिब कहाता है। चने ग्रीर सिरके के सम्बन्ध में कहावत है—

"चना चक्की में । सिरका धरती में ॥"?
 चने के सम्बन्ध में एक पहेली भी है—

"मिल्यी रहे तो पुरिख है, ग्रलग रहे तो नारि। सोने की-भौ रंग है, चातुर लेउ विचारि॥"3

ं जिस खेत में उले (ढेले) ग्राधिक होते हैं, उसे ढिलिग्रा खेत कहते हैं। चने ढिलिग्रा खेत में ही ग्रन्छी तरह उगते ग्रीर बढ़ते हैं। गाड़ धरती में ढेले उखड़ ग्राते हैं। तब हल के जूए की सैलें बजती चलती हैं। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

"जब सैल खटाखट बाजै। तब चना सङ्गसङ् गाजै॥" \*
\*\*

"चुनित्रा गेहूँ दिलित्रा चना ॥"

\$१७१—चने का पोधा (सं० प्रवृद्ध) जब पाँच-छः आँगुर (सं० श्रंगुल) ऊँचा हो जाता है, तब किसानों की वहयरवानियाँ (स्त्रियाँ) उसकी ऊपरी फुलक (सिरा) नाल्मों से तोड़ती हैं और उसका साग बनाती हैं। इस प्रकार फुलक तोड़ने के लिए 'चौंदना' किया प्रचलित है। श्रिषक बार चौंटा जाने पर चने का पौधा और श्रिषक उलहता हैं (बद्दता है)। जब चने का कच्चा साग सुंखा लिया जाता है, तब उसे सुकसुका कहते हैं। सुकसुके का पानी लू से पीड़ित रोगी को बहुत लाभ पहुँचाता है। चने का पौधा जब एक हाथ का हो जाता है, तब उस पर जो कच्चा हरा फल श्राता है, उसे होरा (सं० होलक > होलश्र > होला > होरा) कहते हैं। होले का दाना जिस छिलके-दार खोल में बन्द रहता है, उसे घेगरा या घेघरा कहते हैं। होलों से लचलहैस (परिपूर्ण) चने के छत्तेदार पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों प्रकृति श्रनेक मिण्मुक्तामडित छत्रों द्वारा पृथिवी की छाया कर रही हो।

१ निध्यहुकार ने श्रपने कोप (निध्यहु ४।३) में श्रन्न विशेष के श्रर्थ में 'चनः' शब्द भी

र चनां चक्की में पिसकर और सिरका धरती में गड़कर ही सुंदर और उपयोगी धनते हैं।

क्ष जब चने के दोनों द्यौल मिले हुए रहते हैं तब वह पुरुष ('चना' शब्द पुंहिंजग है) कहाता है। श्रलग-श्रतग हो जाने पर छी ('दाल' छीलिंग है) बन जाता है। उसका रंग सोने के समान है। हे चतुर लोगो ! उसे बताओं।

४ यदि चने ऐसी देलदार गाढ़ धरती में बोये जायेंगे कि हल के जूए की सेलें (जूए के सिरों पर लगी हुई दस-बारह श्रंगुल की दो लकड़ियाँ) खटखट वर्जें तो उसके बड़े-बड़ें दाने घेगरे (चते के दाने का घर) में खूब गर्जेंगे अर्थात् श्रावाज़ करेंगे।

भ गेहूँ बारीक मिद्दी में और चना देलेदार मिट्टी में श्रव्छा उगता है।

चने की बुचाई के लिए चित्रा नचत्र उपयुक्त है— "चना चित्तरा चौगुना, त्वाँती गेहूँ होइ॥"

चने की फतल को पूरी तरह पकने से पहले ही काट लिया जाता है। होते जब कुछ-इछ कच्चे ग्रौर कुछ-कुछ पके होते हैं, तब वे भदार या भदाहर कहाते हैं।

"चना भदारी जी हरिया। गेहूँ काटी ढेंकुरिया॥" र

" "त्राई मेख। हरी न देख॥"3

\$१७२—श्ररहर (कोल, हाथ॰ में श्ररहर मी) की गिनती भी दालों में ही है। श्रवाद के चिरहया (पुष्य) नक्त्र में श्ररहर बोई जाती है। प्रायः वन के खेत में श्ररहर की श्राड़ें (माँग, कूँड़) लगाई जाती हैं। श्रतः वन वोने के लिए 'वन वाँधना' श्रीर श्ररहर वोने के लिए 'श्ररहर श्राड़ना' कहा जाता है। जब पूरे एक खेत में श्ररहर ही बोई जाती है, तब उसके लिए 'रोपना' धात का प्रयोग किया जाता है। हरी श्ररहर का जो तना बोक वाँधने में काम श्राता है, वह मोरा या जनेजश्रा कहाता है। श्ररहर की श्रायु सबसे श्रिषक है। यह श्रसाद (जौलाई) में बोई जाती है श्रीर जेठ (जून) में काट ली जाती है। इस प्रकार पूरे वारह महीने रहती है। इसकी श्रवधि, लपरंग श्रीर उपज के सम्बन्ध में निम्नांकित लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

"पीरी-पीरी तीहरी, केसर कौ-सौ रंग। ग्यारह देवर फिरि गये, गई जेठ के संग॥" ४

"वड़ी जिटानी सबनु की, मत्वर-भावरी ग्रंग । पीरी फरिया छींट की, लिख द्यौरानी दंग ॥"

श्राहर का पौधा ऊँचाई में श्रादमी से भी श्रिधिक वड़ा होता है। पत्तियाँ श्रीर शाखाएँ श्रिधिक होती हैं, इसीलिए उस पौधे को भावरा, भावरा या भालरा शब्द से विशेषण रूप में व्यक्त किया जाता है—जैसे, श्राहर तो भावरी उगी हैं। कटी हुई श्राहर की लम्बी श्रीर सूबी

<sup>े</sup> चित्रा नक्षत्र कार्तिक (१० श्रक्टूबर के आस-पास) में श्राता है। उपोतिप-शास्त्र के श्रनुसार सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे में १४ दिन में ९ हुँचता है। लगभग १२ श्रप्रैल को सूर्य अदिवनी नक्षत्र में होता है। इस गणना के श्रनुसार स्वाति नक्षत्र २४ श्रक्तुबर के श्रास-पास टहरता है। श्रतः यदि चना श्रक्तुबर मास के प्रारम्भ में श्रीर गेहूँ श्रक्तुबर के श्रत में बोये जाएँ तो उनकी फसन बहुत श्रव्ही होगी।

र चना भदार (अधपका) और जौ हरा काट लेना चाहिए; नहीं तो दाने खेत में ही रहें जाएँगे। देंकली की रस्सी की भाँति वाज लटक जाने पर गेहूँ काट लेने चाहिएँ।

<sup>3</sup> मेप राशि चेत्र मास में पड़ती है। उस समय सूर्य इसी राशि पर होता है। यदि जौ-गेहूँ श्रादि की फसल हरी भी हो तो भी मेप राशि के श्राने पर उसे श्रवहय काट लेना चाहिए।

र जो केसर के-से रंग की पीली तीह न पहनती है (श्ररहर के फूल पीले होते हैं)। जी ग्यारह देवरों (११ महीने—प्रसाद से वैसाख तक) के साथ नहीं गई, किन्तु जब गई तब एक जेड (जेड महाना) के साथ गई श्रयांत् समास हो गई।

<sup>ें</sup> लम्बे-चोंडे शरीरवाती श्ररहर सबकी जिठानी लगती है। उसकी फरिया (श्रोड़नी) का पीला रंग देखकर श्रधात पीले फुलों को देखकर उसकी द्यौरानियाँ (श्रन्य फसलें) ग्राइचर्य में पड़ वाती है।

लकड़ी भामा कहाती है। माताएँ प्रायः ग्रासाइ मास में ग्रापनी ज्याँहता धीयों (सं विवाहिता दुहिता) के लिए भामों पर ही ग्राटे की बनी सेंबई सुखाया करती हैं। ग्रारहर के पैर (सं प्रकर = खिलहान) में मिट्टी ग्रीर भुस में मिले हुए ग्रारहर के दाने रह जाते हैं। उन दानो ग्रीर मिट्टी से युक्त भुस को सीसरी, काँइठ या ठुरीं (कोल में) कहते हैं। ग्रारहर की पतली ग्रीर छोटी लकड़ियाँ खोरा कहाती हैं। भाड़ू के काम में ग्रानेवाली ग्रारहर की लकड़ियों को खरैरा कहते हैं।

मालदार किसान गरीव किसानों को क्वार-कातिक में जौ-गेहूँ बोने के लिए दे देते हैं श्रीर वैसाल-केठ में उनसे उसका सवा गुना ले लेते हैं। क्वार-कातिक में दिया हुश्रा वह नाज सवाई कहाता हे श्रीर वह किया सवाई उठाना कहाती है। इसे मोजपुरी बोली में वेंगे देना कहते हैं।

### अध्याय ६

### पालेज और वारी

§१७३—श्राल् (सं० श्रालु) के खेत में जो बहुत-सी में इं बनाई जाती हैं, उन्हें भौरा कहते हैं। दो भौरों के बीच में एक छोटी-सी नाली होती है, जिसे गूल कहते हैं। श्राल् कूँड़ में श्रीर भौरों पर बोये जाते हैं। हल द्वारा कूँड़ में बोये जानेवाले श्राल् फारुश्रा श्रीर भौरों पर बोये जानेवाले भौरिश्रा कहाते हैं।

श्रालू के पीधे को श्राल कहते हैं। श्राल पर जो हरा श्रीर गोल फल श्राता है, वह टैमना कहाता है। श्राल की जड़ में छोटे-छोटे रेशे लगे रहते हैं, उन्हें जरींदे या जरास्र कहते हैं। जरोदों में लगे हुए श्रालुशों के गुच्छे भुर्रे कहाते हैं। रतालू भी शकरकन्द या श्रालू की भाँति एक कन्द ही है। जिमीकन्द, सलजम, श्रदरख श्रादि की जड़ें ही काम श्राती हैं। मेंथी, पालक, पोदोना, धनियाँ, करमकल्ला, (बन्द गोभी) गाँठ गोभी, फूल गोभी, कुलफा श्रीर तरातेज की पत्तियाँ साग तरकारी में काम श्राती हैं।

\$१७४—गाजर में से पीछे का भाग जब काट लिया जाता है तब उसे उँदी या पैंद्उच्चा कहते हैं। पैंदी ही धरती में गाड़ी जाती है। उगी हुई गाजर की पित्तयाँ ग्रीर डंटल मिलकर गजरा कहा जाता है। किसी-किसी गाजर के श्रन्दर एक मोटा ग्रीर सज़त स्त-सा रहता है, जिसे नर्रों कहते हैं।

\$१७५—मूलियाँ भी गाजर की भाँति ही बोई जाती हैं। मूली पर जो लाल-काली लम्बी फिलियाँ ग्राती हैं, उन्हें • सेंगरी या मूरा की फरी कहते है। सेगरी के पौधे का जो तना ऊँचा बढ़ जाता है, वह डाँड़ी कहाता है। गाजर ग्रीर गजरे के सम्बन्ध में एक पहेली प्रचलित है—

"कामिन एक घरा के ऊपर उत्तटे मुख ते जाप करै। जटाजूट लहराइ सीस पै, दसी दिसनु में मुकी परै॥" १

§१७६—ग्रां को श्रार्ट्ड या घुइयाँ भी कहते हैं। वड़ी श्रीर गाँठदार घुइयों की एक
किस्म बड़ोखा कहाती है। युइयों के तने की डंडी को नाल कहते हैं।

<sup>9</sup> पृथ्वी पर एक खी नीचे को मुख करके जप कर रही है। उसके सिर पर जटाजूट छहराता है और वह दसों दिशाओं में भुकी पड़ती है।

\$१,09—शकरकन्द को जनपदीय बोली में सकलगन्द कहते हैं। दसकी बेल कीरों पर लगाई जाती है। शकरकन्द की बेल को लत्ती (सं० लिका) कहते हैं। सिगाड़ें (सं० शंगाटक) की बेल भी लत्ती कहाती है। जब सिंगाड़े की बेल किसी पोखर (सं० फुकर> पुस्कर> पोखर = तालाव की भाँति का एक जलाशय) में डाल दो जाती है, तब वह बहुत बीच में फैल जाती है। उस किया को लत्ती रोपना कहते हैं। लत्ती पर जब सिंगाड़े ह्या जाते हैं, तब सिंगाड़ोवाला दो डंडियों के बीच में सिरों के पास उल्डे दो बड़े बांब लेता है, ह्योर उनके बीच में बैठकर पोखर के सिंगाड़े तोड़ लेता है। उस साबन को खन्तई (सं० घट-नीका) कहते हैं।

\$१७=-प्याज के लिए पहले बीज बीकर उसकी पीद तैयार करते हैं। वह पीद कुना कहाती है। प्याज का एक-एक कुना ग्रलग-ग्रलग पन्न हैं
मेंड पर गाड़ा जाता है। कुने गाड़ने के लिए
कुनियाना या कुना चुभोना किया का प्रयोग

होता है। लहसन (स॰ लगुन) की गाँठ कई भागों में विभक्त होती है। लहसन का प्रत्येक छोटा भाग पुती कहाता है। पुती चुभोकर (गाइकर)

[रेखा-चित्र १७]

लहसन उगाया जाता है। करेला, चंचीड़ा, कुँदरू, सैंद, कचरा, फूँट, काँकरी (ककड़ी), खरवूजा, तरवूजा, कासीफल, लोका ग्रोर तोरई की वेजें ही चलती हैं। इन पर ग्राये हुए नये ग्रीर कच्चे फल जई या चोइये कहाते हैं। लोके को तोमरा, गंगाफल, कदुग्रा या कर्टू (सं॰ करू) नाम से भी पुकारते हैं। कमल की जड़ को मसींड़ा कहते हैं। टमाटर, वेंगन ग्रीर वाकले के पोधों पर ग्रानेवाली फलियाँ साग तरकारी में ही काम ग्राती हैं। सेम की फलियाँ भी वेल पर ही लगती हैं।

\$१९६—तमाख् (रपेनिश टांवैको, ग्रॅग॰ टांवैको > तम्वाक् > तमाख्) यद्यपि वैसाख की फसल है, परन्तु यह पालेज या वारी नहीं है। इसकी पत्तियाँ ग्रीर डॉइरा (इंडल) हुक्का (ग्र॰ हुक्का) पीने में काम ग्राते हैं। पहले तम्वाक् की पित्त में सुवाकर कूटी-पीटी जाती हैं। रेत की भाँति वारीक कुटा हुग्रा तम्वाक् नसका कहाता है। नसके में से जो मीटा ग्रंश रोर लिया जाता है उसे फिर कूटते हैं। उसका कुटा हुग्रा रूप फार कहाता है। तम्वाक् का तना जिससे पत्ती ग्रलग कर ली जाती है, नरुका कहाता है। नरुके की कूटन भी फार कहाती है। कुटे हुए नरुके का मीटा ग्रंश छुड़ी कहाता है। तम्बाक् कूटते समय जो उसमें से घूल के-से क्ल उठते हैं, उन्हें तमेंख या अस कहते हैं। तमेंख से नाक ग्रीर गला परेशान हो जाता है। उसके हुलास (नास या सुँधनी) से छींकें भी ग्रा जाती हैं।

§१=०—कुछ हरे चारे किसान लोग ग्रापने पशुत्रों को खिलाने के लिए वो देते हैं जो वारह महीने रहते हैं। उनमें से एक रजका भी है। इसका पौधा लगभग हाथ-डेढ़ हाथ बढ़ता है। रजका कट जाने पर फिर बढ़ जाता है। लगभग सात दिन बाद रजका बढ़कर फिर हाथ मर का हो जाता है। कटने के बाद उसकी चढ़वार (बृद्धि) का श्रोसरा (सं० ग्रवसर = घारी) ही लान कहाता है। यदि किसी कारण बढ़वार नहीं होती तो उसे लान मारा जाना कहते हैं। किसान जब सुस में रजका ग्रादि हरा चारा मिलाता है, तब वह हरियाई मिलाना कहाता है। हरे चारे को मिलवन या मिलमन भी कहते हैं, क्योंकि वह सुस ग्रादि रूखे चारे में मिलाया जाता है।

हिन्दी-त्तेत्र की जनपदानुसारी वोलियों ग्रीर उपवोलियों के ग्रानेक मेद हैं; जैसे मुख्य वारहे वोलियाँ—ग्रावधी, मोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी, वघेली, बुंदेली, मालवी, कन्नोजी, ब्रज्ञ-मापा, वाँगरू ग्रीर कीरवी या हिन्दुस्तानी—हैं। हाल ही में एक लेखक ने राजस्थान के ग्रान्त गत वोली जानेवाली प्रमुख सात वोलियों के ग्राधार पर उनकी उनंचास उपवोलियों की ग्रोर ध्यान दिलाया है। ऐसे ही प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय उपवोलियाँ ग्रामी तक जीवित हैं ग्रीर मापाशास्त्रीय हिन्दे समुद्धि-युक्त भी हैं। उन्हें लद्म में रखकर यदि सौ के लगभग इस प्रकार के शोध-प्रवन्ध विश्वविद्यालयों के स्तर पर तैयार कराये जा सकें तो हिन्दी-शब्दावली का बहुत बड़ा भारडार सामने ग्रा जाएगा। भविष्य में तैयार होने वाले हिन्दी-भाषा के महाकोश के लिए तो ऐसा ग्रायोजन मानों शब्दावली की मूसलाधार दृष्टि ही होगा।

हिन्दी-लेत्र में इस समय लगभग वारह विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। उनमें संचालित हिन्दी-विभागों के अध्यक्त इन विषयों को ध्यान में रक्खेंगे तो दस वर्ष की अवधि में यह आरम्भिक कार्य पूरा किया जा सकेगा। हम इसे आरम्भिक जान-त्रुक्तकर कहते हैं; क्योंकि जनपदों की शब्द सामग्री पूरे सरोवर के समान है और प्रस्तुत प्रवन्ध जैसा प्रयत्न उसमें से भरा हुआ एक मंगल-कला ही है।

जनपदों में अनेक प्रकार के शिल्पी अपने-अपने ठीहों पर बैठे हुए सहलों वधों से शिल्पसाधना में संलग्न हैं। जिन शब्दों का जन्म वैदिक युग, महा जनपदयुग, गुप्त युग और मध्ययुग में
हुआ; उनमें से कितने ही अपने मूल या कुछ, परिवर्तित रूप में आज भी बचे रह गये हैं। अर्थे
और व्युत्पित्त की दृष्टि से उन शब्दों का संग्रह आवश्यक है। उदाहरण के लिए हिन्दी का 'गड़ुआ'
(=जल का पात्र) शब्द है, जिसे विद्यापित ने 'कीर्तिलता' में 'गाड़ू' कहा है (खण्यक चुप मै रहह
गारि गाहू दे तब ही)। लोक में गड़ुआ, गड़ुई, गड़ुइया, गड़्बइ, गड़ुइ, गाड़ू आदि रूप
प्रचलित हैं; जिनकी व्युत्पित्त प्राठ 'गडड़ुक्त' से मानकर हम रक जाते हैं। वस्तुतः यह मूल वैदिक
संस्थ्रत का कहुक (=सोमपात्र) शब्द था, जिससे 'गाड़्' का विकास हुआ ( वैठ संठ कहुक>)
कड़ुअ> गडड़ुअ>गडड़ु >गाड़ू >गाड़ू ) और जो संस्कृत-साहित्य में नहीं बचा, केवल लोक में
रह गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी-भाषा में कृषक जीवन की शब्दावली पर विदेशी शब्दों का रंग या तो विलकुल नहीं चढ़ा या किम से कम चढ़ा है। अरबी-फारसी के शब्द राज-दरवार, शांनशीकत और विलास की वस्तुओं तक ही सीमित रह गये। किसानी, खेती-वारी, हल-वैल, जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई आदि के शब्दों की परम्परा बहुत करके ठेठ वैदिक युग तक चली जाती है। हमारा अनुमान है कि यदि। कपर कहे हुए प्रकार से विविध सेत्रों में शब्द-संग्रह का कार्य किया जाए तो उनमें दो प्रकार के शब्द सामने आएँगे; एक वे जो नितान्त स्थानीय होंगे और दूसरे वे जिनका सेत्र व्यापक होगा। दूसरे प्रकार के शब्दों की तुलना यदि वैदिक साहित्य से की जाए तो उनमें समानता मिलेगी और जहाँ वैदिक सामग्री उपलब्ध नहीं भी है, वहाँ यह अनुमान सम्भव होगा कि दूसरय सेत्रों में व्यापक समान शब्द जो अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत-परम्परा के हैं; वे ही

<sup>ै</sup> इनमें कुछ टल्लेय्य नाम ये हैं—मारवाड़ी, हूँढाड़ी, थली, वागरी, शेखावाटी, हाड़ीती, मेवाती, हारवाटी, मालबी, हरियानी, भीलोड़ी, राटी श्रादि।

<sup>---(</sup>श्री मथुराप्रसाद प्रप्रवाल, राजस्थानी भाषा श्रीर उसकी बोलियाँ, राजस्थान विद्यापीठ की ग्रेमामिक शोध-पविका, भाग १०, मार्च-जून १९५९ ई०, ए० ७८)

## विभाग ४

### खिलहान श्रोर रास

### अध्याय १०

### पैर के काम

\$१८२ — कातिक की फत्तल के लिए पैर (खिलहान) डालना ग्रावश्यक नहीं है। मका, क्वार, वाजरा ग्रोर वन ग्रादि सुगमता से ही हाथ ग्रा जाते हैं। मका के स्खे पौघों को तिरछी हालत में घरती पर देर के रूप में जब जमा दिया जाता है, तब उस रूप को सँजा कहते हैं। खड़े चोम्तों (देश० बोल्फग्र—दे० ना० मा० ७।८०) का जमघट मूझा कहाता है। मक्का में से जब सुटिया सोटी जाती हैं, तब उसे सॅंजे के रूप में ही इकट्ठा किया जाता है।

\$१८२ — त्रैसाख की फसल बड़े परिश्रम से तैयार होती हैं। किसान जिस मैदान में लॉक से यन ग्रोर भुस प्राप्त करता है, वह मैदान पेर या खिलहान कहाता है। पेर कई तरह के होते हैं। उनमें चटीकरी, परेहुग्रा, रेतुग्रा ग्रोर कॅकरेला ग्राधिक प्रसिद्ध हैं। जिस पैर की धरती स्वतः कड़ी ग्रोर चौरस होती है, वह चटीकरी या पटपरी कोल में) कहाता है। खेत में पानी देना 'परेहना' (परिहालो-देशी नाम माला ६।२६) कहाता है। किसान जिस खेत में पर बनाना चाहता है, उसे पानी से परेहकर जोतता है ग्रीर फिर सुहागा (पटेला) फेरकर उस जगह को चौरस कर देता है। इसके उपरान्त खूँदकर तथा ठोक-पीटकर उस खेत को चौरस ग्रीर सख्त बना लेता है। इस ढंग से तैयार किया हुग्रा पर परेहुग्रा पर कहाता है। रेतीली मिट्टीवाले पर रेतुग्रा कहाते हैं। ये पर किसान के लिए ग्रच्छे नहीं होते। रेतुग्रा परवाला किसान काम करते हुए भींक्ता रहता है। जिस खेत की मिट्टी में कंकड़ ग्रीर खपीचे (खपरे) ग्राधिक हों, उसमे यदि पर बना लिया जाय तो वह कॅकरेला पर कहाता है।

\$१८३—पैर के लाँक के अवान्तर भाग और विभिन्न रूप—खेत में इकट्टा हुआ लाँक (जी-नेहूं के पौधो का ढेर) सँजा या चका कहाता है। जब उसे पैर में लाकर दस-पंद्रह हाथ ऊँचे एक ढेर के रूप में एकत्र कर दिया जाता है, तब वह ढेर जाँगी या वाँहीं कहाता है। लाँक पर तीन-वार बैलो का घूमना (चक्कर लगाना) दाँय चलना कहाता है (चित्र ७)। किसान जब दाँय के



लिए लॉक गोलाई में पेर में फैलाता है, तब उस किया को लॉक भरना कहते हैं। पहली बार जब कुछ समय दाँय चल लेती है, तब उसमें से कुछ रेत-सा निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को खटाई निकालना बोलते हैं। दाँय चलाकर लॉक को बारीक करना गाहना कहाता है। खटाई निकल जाने के उपरान्त जब लॉक को ख्वा गाह लिया जाता है, तब उसे पेरी कहते हैं। निरन्तर बारह घरटे तक दाँय चलने पर लॉक पेरी का रूप धारण करता है। लॉक को

[चित्र ७] लॉक पेरी का रूप धारण करता है। लॉक की प्रथम बार गाहना पेरो चैठाना भी कहाता है। गही हुई पैरी, जिसमे भुस होता है और वालो में कुछ भ्रानाज भी भरा रह जाता है, वूँकना कहाती है। जब वूँकने को उसाया अर्थात् वरसाया जाता है,

त्रेव भुत उड़ जाता है ग्रीर ग्रानाज तथा ग्रानाज से भरी हुई कुछ दूरी हुई वालें एक जगह इकट्टी हो जाती हैं। उड़ा हुग्रा भुत जहाँ एकन होता रहता है, वहाँ वह देर भिस्तीरी कहाता है। उस ग्रानाजवाले भाग को खुरदाँय कहते हैं। खुरदाँय को फिर गाहा जाता है। खुरदाँय पर जन वैलों की दाँय चलती है, तन वालों में से ग्रानाज पूरी तरह से वाहर निकल जाता है। इस ग्रानाज में कुछ रेत भी मिला रहता है। ग्रानाज के इस देर को सिली कहते हैं। गाहे हुए लॉक को जहाँ वरसाते हैं, वहाँ ग्रानाज की

एक रेखा-सी वन जाती है। उस रेखा को काँघा कहते हैं (चित्र ६) ग्रानाज के ढेर को रास (सं॰ राशि) कहते हैं। रास सुधारने तथा साफ करने की सोंहनी (फाड़) को सुनैत कहते हैं। जिस रास को किसान सँवारता है, उसके ऊपर से तिनके ग्रीर बालो में मरा हुग्रा ग्रानाज सुनैत से ग्रालग कर देता है। उस ग्रालग किये हुए थोडे-से ग्रानाज को थापा कहते हैं। जो लॉक खटाई निकालने के लिए गाहा जाता है, वह फाँपड़ा कहाता है। राशि पर से निकाला



[चित्र ६]

हुआ वालों में भरा अनाज और मोटा गाँठदार भुस गाँठा कहाता है। गाँठ पर जब दाँय चल जाती है और गाही हुई सामग्री बरसा ली जाती है, तब उसमें से निकली हुई दानों सहित वालें और मोटे तिनके साँठा कहाते हैं। साँठे को किसान प्रायः अपने किसी कमेरे (काम करनेवाला नौकर) को दे देता है।

§१८४—पैर में काम श्रानेवाली वस्तुएँ—(१) सॉकी, (२) पँचागुरा, (३) गैना, (४) दाँवरी, (५) सुनैत या सरैती, (६) वरसीना, (७) तखरी, (८) डिलयॉ, (६) श्रान्ना कंडा (सं० श्रारप्य>श्रारप्प>श्रान्ना), (१०) श्राक (सं० श्रक्त), (११) स्यावड़ा (सं० सीता-वहक)।

पैर में लॉक भरने के लिए एक ग्रीजार काम में ग्राता है, जिसे साँकी कहते हैं। बाँस की लम्बी लाठी में खमदार दो कीलें जड़ी रहती हैं। उन कीलों को संक (सं॰ शंकु) ग्रीर लाठी को खाँड़ा (सं॰ दयडक >डयडग्र >डंडा >डाँडा) कहते हैं।

### सॉकी



वाँहीं में से लाँक खींचने के लिए लकड़ी वा एक ग्रीजार काम में ग्राता है, जिसे पँचागुरा (सं० पंचाङ् गुलक > पंचाङ् गुलग्र > पंचागुरग्र > पंचागुरग्र ) कहते हैं। यह काठ का होता है। इसके हत्ये को नार या चेंट कहते है। नीचे लगा हुग्रा लकड़ी का एक तस्ता-सा, जिसमें लगभग एक हाथ लम्बी ५ या ४ लकट़ियाँ दुकी रहती है, फरई कहाता है। हाथ भर लम्बी उन लकड़ियाँ को ग्रेंगुरियाँ या पखुरियाँ कहते हैं। यह लकड़ी, जो फरई में होकर प्रत्येक पखुरिया में दुकी रहती है, फूल कहाती है।

दाँय में लाँक के ऊनर दो या दो से ग्राधिक बैल चकई की भाँति घूमते हैं। उनकी गर्दनों में एक-एक रस्त्री बँघो रहती है; निसके ऊपर कपटा लिपटा हुग्रा होता है। वह रस्त्री बैल की गर्दन से विलकुल चिपटी हुई नहीं होती, विलक काफी ढीली होती है। उस रस्ती को गैना (सं० ग्रहणक से व्युत्पन प्रतीत होता है) कहते हैं। दॉय में चलनेवाले प्रत्येक वैल की नार (गर्दन) में गैना पड़ा रहता



है। वैलों की गर्दनों के गेनों में होकर एक लम्बी रस्ती कैंचीनुमा हालत में डाली जाती है, जिसे दामरी (कोल-इग॰ में) या दाँवरी (सादा॰ में) कहते हैं (सं॰ दामन्)। सूरदास ने भी रस्ती के छार्थ में 'दाँवरी' शब्द का प्रयोग किया है।

रास तैयार करने के लिए कम से कम तीन आदमी लगते हैं। एक गाहटे की वरसाई करता है, दूसरा रास के ऊपर से तिनका-मिट्टी सोहनी (सं० शोधनी) से साफ, करता है और तीसरा पूजा-मंसी (पूजन के बाद दान के रूप में कुछ अब अलग निकाल लेना) की सामगी जुटाता है। रास के पूजन में आक के पौधे के पूल आते हैं। जंगल का छोटा-सा कंडा लाया जाता है, जिसे आजा (सं० आरण्य) कहते हैं। जिस खेत के लाँक से रास तैयार की जाती है, उसका एक ढेला लाकर किसान रास के ऊपर अंटोक (छिपाकर ताकि कोई न देख सके और न उसके विषय में पूछ सके) रख देता है। उस मिट्टी के ढेले को स्यावड़ा (सं० सीता + वट्टक ≈ कूँड़ का ढेला) कहते हैं।

रास तोलनेवाला व्यक्ति तोला कहाता है। रास तोलने के लिए जो तराजू काम भ्राती है, उसे तखरी कहते हैं। पाँच सेर का बाट पैंसेरा या धरी कहाता है। जिन छुनड़ों से गाहटा बरसाया जाता है, उन्हें बरसीना या कतना कहते हैं। कतना छनड़े से कुछ छोटा होता है श्रीर उसकी लकड़ियाँ चिरी हुई नहीं होतीं। ढिलिया छनड़े से काफी नड़ी होती है, जिसमें ५ सेर भुस या १५ सेर अनाज श्रा सकता है।

§१८५—दाँय श्रीर घरसाई—लॉक पर प्रतिदिन लगभग दो पहर (६ घंटे) दाँय चलती है। इस तरह तीन दिन में पैरी (सं० प्रकरिका) गह जाती है। गही हुई पैरी को गाहटा भी कह देते हैं। गेहूँ का गाहटा तीन दिन में तैयार होता है। पहले दिन जब दो पहर (६ घंटे) दाँय चल लेती है, तब दूसरे दिन मुक्तमुके (प्रातः) में किसान पैरी के लॉक को उलट देता है, श्रर्थात् ऊपर का लॉक नीचे श्रीर नीचे का ऊपर कर देता है। लॉक उलटने की इस प्रक्रिया को पैरी उखारना (सादा०) में या तरपेरी लोना कहते हैं। साँकी द्वारा लॉक को उलटते-पलटते हुए तरपेरी ली जाती है। तरपेरी लेने के उपरान्त दूसरे दिन फिर दाँय चलती है। दाँय चलते समय लॉक या भुस बैलों के खुरों से इधर-उधर बाहर की श्रोर तितर-चितर हो जाता है। उस समय एक किसान साँकी से उस लॉक को बैलों के पाँचों के नीचे फेंक्तां रहता है। यह किया पागड़ मारना कहाती है। पागड़ (पेरी की गोलाई का किनारा) मारनेवाला व्यक्ति पागड़िया कहाता है। पागड़िये के हाथ में साँकी रहती है, श्रीर वह बैलों से श्रागे चलकर लॉक फेंक्ता है। (देखिए चित्र ७)

१ 'सोइ सगुन है नंद की दाँवरी वँघावे।' --स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, १।४

दाँय के वैलों में सबसे भीतरा बैल जो केन्द्रस्थान पर अपनी ही जगह घूमता रहता है, मेंड़िया या मेड़िया सं० मैधिक या मैटिक) कहाता है। पैरी के किनारे पर घूमनेवाले चाहिरे वैल को पागड़ा या पगड़िहा वहते हैं, क्योंकि वह पागड़ पर ही चलता रहता है।

§१८६ —दॉय चलाना जब वन्द किया जाता है, तब उसे दॉय ढीलना कहा जाता है। दो पहर के खन (सं० च्रण = समय) में दाँय को ढील देना ठीक है, क्योंकि दाँय में गी के जाये (वैल) नफसेल (परेशान ग्रौर थके हुए) हो जाते हैं। कहावत भी है—[देखिये चित्र ७] "मर्द नराई वरधनु दॉय । दॉवरि वॅधे ऋौर घमियायें ॥"°

ख्रलीगढ़-चेत्र की जनपदीय वोली में घिमयाना एक नाम धातु है, जिसका अर्थ है 'ध्रुप

से पीड़ित होना' या 'ध्रप लेना ।'



पहली बार का गाहटा चूँकना कहाता है। चूँकने की उसाई (वरसाई) में जो बारीक सुष निकलता है, उसे पामि या पम्बी (हाय॰ में) कहते हैं। देशज बुक्क (= तुप या छिलका) शन्द से 'बॅूकना' सम्बन्धित है। खुरदॉय को गाहकर श्रीर उसाकर जो श्रनाज का देर लगता है, उसे सिली कहते हैं। दो-तीन किसान मिलकर सिली को सॅबारते श्रीर सधारते हैं।

> बरसाई के बाद जो वस्तु किसान के पास रहती है, उसके प्रधानतया तीन रूप हैं-चित्र दो

(१) खुरदॉय, (२) गाँठा, (३) साँठा । खुरदाँय को बरसाकर बची हुई सामग्री गाँठा श्रीर गाँठे से बची हुई सामग्री **साँठा** कहाती है। गाहटे की उसाई (बरसाई) प्राय: पछुइयाँ व्यार (पश्चिम की हवा) में ही हुआ करती है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-

"चल्यी पछ्याँ करी उसाई। धुन कवहूँ न नाज कूँ खाई॥"<sup>२</sup>

"दॉय चलाइ गहाइकें, पैरी करी

देखि पछ्ड्याँ ग्रोसकरि, सीली लई निकार ॥"3

दाँय में कम से कम दो बैल अवश्य होते हैं। तीसरा एक हँकवइया होता है। तीनों के पाँवों के नीचे लॉक घिसता श्रीर कुचलता है। पहेली प्रसिद्ध है-

"वस पॉय घस पॉय। तीन मूँड़ दस पाँय॥" ४

जब हवा बहुत मन्द होती है, तब किसान गाहटे को बहुत थोडा-थोड़ा करके धीरे-धीरे

े पद्मवा हवा चल गई, अतः वरसाई करो । यदि इस हवा में वरसाई की जायगी तो अनाज को घुन नहीं लगेगा।

<sup>व</sup> किसान ने दाँय चलाकर श्रीर लॉक को अच्छी तरह गाहकर पैरी तैयार की और फिर पछ्वा हवा में उसमें से सिली (नई राजि) निकाल ली।

र वह क्या है जिसके तीन सिर हैं, श्रीर दस पाँव हैं ? उसमें पाँव धिसते भी हैं।

<sup>े</sup> मनुष्य को जैसे नराई परेशान करती है, वैसे ही वैज्ञों को दाँग । वैल दाँग के समग एक तो दाँबरी (एक रस्सी) में वँधे रहते हैं, दूसरे उन्हें बाम (सं० धर्म = धृप) भी सताती हैं।

बरसाता है। उसे निवस्ती (सं० निवात>निवस्त) लिवसी) वरसाई कहते हैं। निवसी वरसाई से ग्रामाब का काँपा बहुत छोटा ग्रोर पतला बनता है। जब हवा तेज चलती है, तब एक साथ तीन-चार वरसाइये (बरसाई करनेवाले) मिलकर ग्रीर एक पंक्ति में खड़े होकर बरसीनों से गाहटे की बरसाई करते हैं। [देखिये चित्र ६]

\$१८७—नर्लाई के पूले बनाना—पैर में एक स्थान पर दाँय चलती है और दूसरे स्थान पर एक किसान इकोस्थियाहा (अकेला या एकान्त में बैठा हुआ) बैठकर लाँक के मूठों की वालों को एक डंडी से भूरता है। डंडी की चोट से मूठे की १०-१५ वालों को एक साथ भाड़ देने के लिए 'भूरना' किया का प्रयोग होता है। लाँक भूरने का काम इकीसे बैठकर ही किया जाता है, ताकि बरसाई का भुस ऊपर न आने पाने। सेनापित ने भी 'इकौसे' शब्द का प्रयोग अलग होने या एक पित्तीय बन जाने के अर्थ में ही किया है।

लाँक के मूठे से जब बालें भूर दी जाती हैं, तब गेहूँ-जो आदि का तना नरई कहाता है। नरई के लगभग २०-२५ मूठे मिलकर जेट और कई जेटें मिलकर पूरा (सं॰ पूलक>पूला>पूरा) कहाती हैं। एक पूला लगभग ५ सेर का होता है। तराऊपर (एक के ऊपर एक) चिने हुए पूलों का ढेर कुरीं, गंजी या गरी कहाता है। प्रायः गेहूँ के तनों के पूले ही नरई के पूरे कहाते हैं।

### अध्याय ११

### पैर की रास

§१८८—सिली (सं॰ शिलिका>सिलिया;>सिली) के अनाज से रास (एक प्रकार का अनाज का ढेर जो खिल्यान में एकत्र किया जाता है) तैयार की जाती है। रास के ढेर में से कड़ ह, मिट्टी, तिनका और खपरा त्रादि निकालकर रास को सँवारना रास लगाना कहाता है। रास लगाने में तीन काम प्रमुख रूप से किये जाते हैं—(१) वटोरना (इकट्ठा करना), (२) सकेरना (सोहनी अर्थात् काडू से काड्ते हुए एक स्थान पर लाना), (३) रोरना (रोलना = रास पर दोनों हाथ फेरते हुए उसके कंकड़, पत्थर और ढेले आदि निकालकर फेंकना)।

किसी रास की जब रोला जाता है, तब किसान का हाथ उस रास के ऊपर लहर की भाँति पोला-नेला फिराता है। हाथ की यह किया ही रोलना कहाती है। 'रुलना' धातु का प्रयोग सूरदास ने भी किया है।<sup>२</sup>

लगी हुई रास को श्रीर श्रिधिक साफ-सुथरी बनाने के लिए उस पर किसान सोहनी (सं ॰ शोधनी) फिराते हैं। यह किया सरेती फेरना या सुनैत मारना कहाती है। इसके लिए

<sup>&</sup>quot; "है रहे इकौसे, हों न जानों कौन हेत है।"

<sup>---</sup>सेनापति : कवित्तरत्नाकर, प्रयाग वि० वि० हिंदी-परिवद्, ५।२६ ।

र "नील वसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठि रुलिन मकमोरी।"

<sup>---</sup> सूरदास : सूरसागर, काशी नागरी प्रचारिणी-सभा, १०१६७२।

सरेतना नाम धातु भी प्रचलित है। सरेतने से रास के कंकड़, ढेले, खपरे श्रीर तिनके दूर हो जाते हैं। रत, ककड़ श्रीर मिट्टी जिस श्रनाज में मिले रहते हैं उसे श्रसेला कहते हैं। श्रमेले श्रनाज की रास श्रसेली कहाती है। श्रमेली रास में कुछ श्रन्न मिश्रित कृड़ा-करकट निकालकर एक स्थान पर इकट्टा कर दिया जाता है। उस छोटी-सी ढेरी को थापा कहते हैं। रास को ऊँचे ढेर के हम में छवड़ों से दाव-दावकर मुन्दर बनाया जाता है। इस किया को छवड़ा लगाना कहते हैं। रास बड़ी सेंतकर (सँभालकर) बनाई जाती है। रास की मुरज्ञा करने श्रीर सँभालकर इकट्टी करने के श्रमें में सेंतना भातु का प्रयोग किया जाता है। (देखिए चित्र ज)।

\$१=६—रास की चाँक—पैर की रास को नजर न लग जाय, इसलिए किसान उसे कपड़े से दक देता है। यदि तुलने से पहले कोई व्यक्ति रास को क्ते (नाप-तोल का अनुमान लगावे) तो किसान उसे बुरा मानता है। इसलिए भी रास दक दी जाती है। रास को दोवरा, जाजिम और पिछीरा आदि से दक देते हैं। इस तरह रास का दकना रास दवाना कहाता है। रास-पुजाई से पहले रास की चाँक (गोल देर) बनाई जाती है (सं० चक > चकक > चॉक)। चॉक लगाने की विधि इस प्रकार है:—

रास का तुलना जब तक आरम्म नहीं होता, उससे पहले किसान किसी व्यक्ति को रास की उत्तर दिशा में आगे से निकलने नहीं देता। यदि कोई निकल जाता है तो उसकी रास करी हुई मानी जाती है। किसानों का विश्वास है कि करी रास तुलने में कम बैठती है और उसका अब भी शुभ नहीं माना जाता। रास का कर जाना एक बड़ा असगुन (अशकुन = अपशकुन) माना जाता है। रास-कराई के अनिकर से बचने के लिए ही चाँक लगाई जाती है। पहले गुवरेसी (पानी में मिला हुआ गोबर) लाई जाती है और उससे रास के चारों ओर एक घरोला (गोल घेरा अर्थात् इत) बनाया जाता है। गुवरेसी के घरोले को भी चाँक कहते हैं। चाँक बनाने की किया को चाँक लगाना या चाँक देना कहते हैं। रास के ऊपर जब चौरस गोल चिह्न बनाया जाता है, तब उसे धार धरना कहा जाता है।

चाँक बनाना श्रारम्भ करते समय किसान इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके श्रागे रास

### रास की धाँक

[रेखा-चित्र १६]

रहे और उसका मुँह गंगासमनक (गंगा—समक्) रहे। फिर रास के चारों ओर वह इस प्रकार धृमता है कि रास उसकी दाहिनी ग्रोर रहे। इस तरह धूमने को परिकम्मा (सं० परिक्रमा) लगाना कहते हैं। यह परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती। परिक्रमा लगानेवाला उत्तर दिशा में जाकर ग्राधी दूरी से

 <sup>&</sup>quot;कंचन सिन तिज कींचिह सैंतत या भाया के लीन्हें।"
 स्रहास : स्रसागर, काक्षी नागरी प्रचारिगी सभा, १११००।

ही लीट ग्राता है ग्रोर फिर रास को ग्रापनी वाई ग्रोर लेकर उसी स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ से कि पहले लीटा था। उस समय हाथ की गुत्ररेसी को वह थोड़ा-थोड़ा घरती पर डालता चलता है। इस प्रकार गुत्ररेसी का एक विरोला वन जाता है।

विशोप—रेखा-चित्र १६ में चॉक लगाना दिखाया गया है। काला चिह्न रास का श्रीर गोलाईवाले तीर परिक्रमा के बोतक हैं। बाहरी वृत्त चाँक को प्रकट करता है।

\$१६०—रास का पूजन—रास के पृजन में जो वस्तुएँ काम आती हैं, दन्हें पुजापा कहते हैं। गुदनौदा, अकौनी, आन्ना और स्यावड़—ये चार वस्तुएँ पुजापे में सम्मिलित हैं।

गोवर में पानी डालकर श्रीर घरती पर हाथ से पाथकर जो उपला बनाया जाता है, उसे कंडा (कौरवी में गोसा भी) कहते हैं। गोधन (कार्तिक की शुक्ला प्रतिपदा को गोवर का एक श्रादमी-सा धरती पर बनाया जाता है) के गोवर से बनाया हुआ कंडा गुद्नाटा (सं० गोधन-वट्टक) कहाता है।

बंगल में पशु (गाय, भेंस श्रीर बैल) प्रायः चोथ (गाय-भेंस श्रादि एक बार में जितना गोबर करते हैं, वह चोथ कहाता हे) कर देते हैं। वे जब सख़ जाते हैं तब जनपदीय निर्धन स्त्रियाँ उन्हें इकट्टा कर लाती हैं। जंगल के वे सख़े चोथ श्रान्ने कंडे या श्रान्ने (सं० श्रारण्य) कहाते हैं। जंगल के कंडे इकट्टे करना 'कंडा चीनना' कहाता है। रास के पूजन के समय पुजापे की वस्तुश्रो में जब गुदनीटा नहीं भिलता तो किसान उसके श्रामाव में श्रान्ता ही रखता है। उसके साथ में श्रान्ती (श्राक के फूल) भी रक्खी जाती है। श्रकोनी के साथ-साथ चेंड़िंशे (श्राक की मोटी फली जिसमें सफेद रुई-सी भरी रहती हैं) भी रख देते हैं। बौड़ी के भीतरी रेशों के दुकड़े हुउआ, वृज्ञां या वाजू कहाते हैं।

जिस खेत के लाँक की रास तैयार की जाती है, उसी खेत की मिट्टी का एक ढेला रास पर रखने के लिए लाया जाता है, जिसे स्यावड़ (सं॰ सीतावड़)सीयावड़ >स्यावड) कहते हैं। हल के फाले से बनी हुई रेखा के लिए 'सीता' वैदिक संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त बहुत पुराना शब्द है। र

रास-पूजन के उपरान्त किसान रास में से कुछ अनाज दान के लिए निकालकर रख देता है, उसे स्यावड़ी कहते हैं। स्यावड़ी का अनाज प्रायः पुरोहित और खेरापित को ही दिया जाता है।

\$१६१—रास का तोलना श्रौर उठाना—रास तोलनेवाला तोला (सं० तोलक > तोलश्र > तोलश्र > तोला > तोला कि । रास तुलने से पहले किसान एक खाली छुनड़ा लेकर श्रौर रास के श्रमाज को उसमें भरकर उसी रास पर कुरै देता है (डाल देता है) । इस प्रकार की किया किसान द्वारा पाँच बार की जाती है । पाँचों बार वह निम्नांकित राज्यावली का उच्चारण करता जाता है—

"पायी पायी पायी । स्यात्रड की दयी द्याचायी ॥"" उ उपर्युक्त लोकोक्ति में द्याये हुए 'पायी' शब्द में बड़ी गहरी च्रीर लम्बी परम्परा के दर्शन होते

१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : पृथिवी पुत्र; पृ० २२३ ।

र "बीजाय बाडण्पा यो निष्कियते यत्सीता यथा ह । बाडग्रयोनी रेतः सिचेदेवं तद्यदकुष्टे चपति ॥"—शतः ७।२।२।५.

१ 'पाया, पाया, पाया' इस प्रकार निनते हुए किसान मन में अनुभव करता है कि स्याबड़ माता का जो दिया हुआ श्रज्ज है, उससे हम नृप्त हैं।

हैं। पाणिति ने अपनी अन्दाध्यायी (३।१।१२२) में 'पाय्य' शब्द का उल्लेख किया है। यह तत्का-लीन नाप विशेष थीं, जिससे तराज्ञ के ख़िना ही अन्तादि की नाप-तील कर ली जाती थीं।'

रास तोलते समय तोला गिन्तियाँ जिस तरह बोलता है, वह ढङ्ग भी निराला ही होता है। 'एक' के लिए वह 'बरकाता' (ग्र॰ बरका) कहता है। जब ग्रानाज की दूसरी धरी (पंसेरी) डालता है तब दोबाँ ग्रीर फिर तीसरी को टालने हुए 'बहुतै' कहना है। रास का तुला हुग्रा ग्रानाज जिन करनों में बाँघा जाता है, वे गठरियाँ कहाते हैं। गठरियों को सिर पर एखकर ले जानेवाले व्यक्ति गठरिहा या गठरिग्रा कहाते हैं। टाट का बड़ा काट़ा पल्ली कहाता है।

खुते हुए दोनों हाथों की किनारी मिलाकर जो जगह बनती है, उसे पस (सं॰ प्रसृति) कहते हैं। उसमें जितना अनाज आ सकता है, उतना परिमाल पस भर कहाता है। अंजिल के दम तथा आकार को देखकर पस की आकृति को समभा जा सकता है। एक गठरिआ जितनी गठरियाँ होता है, उतनी पसें अनाज की उसे मजदूरी में मिलती है। प्रायः प्रत्येक गठरिआ अपनी गठरी में एक मन अनाज होता है। गठरियों के होने की मजदूरी गठरियाई कहाती है।

यदि एक खेत में दो साजी (सामेदार) होते हैं तो ग्राघी रास ग्रीर ग्राघा सुस एक ले लेता है ग्रीर रोप ग्राया दूसरा प्राप्त करता है। यह बाँट ग्राध्यवटाई कहाता है। इसे खुर्जे में सामासीर (संक सार्द्रक सीर > सक्मग्र सीर > सामासीर) भी कहते हैं। जनपदीय बोली में 'सीर' शब्द का प्रयोग निजी खेती की भूमि के लिए होता है। पाणिनि ने भी 'हल' ग्रीर 'सीर' शब्दों का उल्लेख साथ-साथ किया है।

यदि कोई गटरिया यपनी गटरी को ठीक तरह नहीं बाँध पाता, तो गटरी की गाँठ के पास से यनाज निकलने लगता है। उस स्थान को श्रोक (देश० श्रोकिकथ्य = य्रवस्थान—पा० स० म०) कहते हैं। त्रोक में से निरन्तर गिरनेवाले यानाज की एक रेखा धरती पर वन जाती है, उसे कूँड या लार कहते हैं। किसान जब अपनी पूरी रास तुलवाकर घर मिजवा देता है, तब उसे रास बढ़ना बोलते हैं। दिखिए चित्र 🖂

<sup>.</sup> १ 'पाच्य सान्नाच्य निकाय्य घाट्या मान हिवनिवास सामिवेत्रोषु'। —ग्रष्टा ३११११२९ भीयतेऽनेन पाट्यं मानम्। - सि० कौ० सू० २८९०।

<sup>&</sup>lt;sup>'२</sup> 'हल सीराहक्'—

# प्रकरण ३ खेत और उनके नाम

वैदिक युग में भी प्रचलिन रहे होंगे। उदाहरण के लिए हरस, फाल, जाँघ, साल, पाचर, महादेवा, परिहथ, नाधा आदि हल-उए की शन्दावली संस्कृत-परम्परा में प्राचीनतम युग का स्मरण दिलाती है। खेत, क्यार, रास ( सं॰ राशि ), चाँक, पैर (सं॰ प्रकर), मेंद्रिया ( सं॰ मेधिक = वह बैल जो मॅंड़नी में बीच की मेधि या खूँटे के पास रहता है ), सोहनी (सं० शोधनी =पैर में काम ग्रानेवाली बुहारी ), साँकी ( सं॰ शंकुका ), पँचागुरा, गैना ( सं॰ ग्रहणक= एक प्रकार की रस्ती ) ग्रादि शन्द इसी प्रकार के हैं। कभी-कभी तो ऐसा देखने में ग्राता है कि वारह-बारह कोस पर बोली बदल जाने की जो किंवदन्ती लोक में प्रचलित है उसमें काफी सचाई है। व्यामीण अनुभव के आधार पर ही उसका निर्माण हुआ है। हम अलीगढ़ से चलकर गानियावाद के चेत्र में पहुँच जायें तो वहाँ हल-सम्बन्धी शब्दावली प्राचीन कौरवी बोली की मित्र परम्परा में दली हुई मिलेगी। जैसे हलसोत, कुस, पड़ींथा, गलीथिया ( छोटा घिसा हुत्रा हल ), पछेला (पीछे दुनी हुई लकड़ी जो पड़ौथा और फाली के बीच में होती है), स्रोग, गोखक ( हलस को आगे खिसकने से रोकने के लिए लकड़ी या लोहे की कील ), चीचड़ी (पड़ीय में कुस को रोकने के लिए दो छोटी लकड़ियाँ), सै (हल का स्राख), हल की छाती (हलस को हल में पूरी फॅसाने के लिए जहाँ ह्योग डुकनी है ), हल का पेटा ( ठीक ऊपरी भाग ), हल का चोटिया, चौसाली (=पटरी), फाचिरी (=मुथापड़ा), ऊँटड़ा, नाड़ (सं॰ नद्घ), नाड़ी ( र्सं० नद्धी = चमड़े की रस्ती ), सिर-चँधना ( नाड़ कसने का फन्दा ) ग्रादि-ये शब्द दिल्ली की तलहरी की बोली के हैं। ऐसे ही दुवरदी या चौवरदी गाड़ी के अनेक नये शब्द हैं। जैसे-तलीचीदार पँजाली ( बैलवान के बैंटने की जगह), सिमल, खँदोल, उरेली, नाथ, जोत नाँगला, नैकस ( नाइ कसनेवाली गुल्ली जिसे नहेल या बरनैल मी कहते हैं ), उडियार ( गाड़ी के ढॉच को भीतर-बाहर सरकने से रोकने वाले अगले-पिछले डंडे ), खलाबे (अगले-पिछले खड़े डंडे जिन पर बल्ती टिकी रहती है ), छेरिया ( पडर चक ), चौरिया (चार श्ररों का पहिया), जुलैया (चोर कील पर ठोकी जानेवाली लोहे की पत्ती ), कठधुरा, श्राँवन, सगुनी ( श्रगली लकड़ी जो दो फड़ों में जुड़ी रहती है ), भंडारी, करथली, चाँक, लघेंड़ी, गघैड़ी, मोकड़ा, डेगे, वेलडंडी, साँवगी, वेलना, खड़ोंची (सं काष्ठमंचिका), रलकिल्ली अर्थात् चकेल (पहिये के बाहर धुरी के सिरे पर दुकी हुई किल्ली। ग्रॅंग० लिंचपिन) ग्रौर तुलाए (=बाहरी इंडे )।

कभी-कभी व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों में काफी सौन्दर्य मिलता है। जैसे गोधना (सं० गोस्तन = यह गाय के थन की भाँति की एक छोटी चैल है जो जुए में भीतर की खोर ठुकी रहती है)। इसी के मुकाबले में बाहर की खोर वह चैल होती है जिसे निकालकर बैल जोतते और फिर पिरो देते हैं। कहते हैं कि स्त्री और गाड़ी के श्रंगार का खन्त नहीं।

एक बार जो शन्द साहित्य या कोश में आ जाएगा, वह भविष्य के लिए सुरिच्ति हो जाएगा। अतएव अधिक से अधिक शन्दों को छान लेने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्नीसवीं शती में संग्रह का जो कार्य हुआ था, उससे भी हमें लाभ उठाना चाहिए। ऐसे प्रयत्नों में कृ क का कार्य उल्लेख-नीय है जिसे ग्रियर्सन ने भी अपने लिए आदर्श माना था।

प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में पर्याप्त जनपदीय शन्दों की न्युत्पत्तियाँ देने का भी आंशिक प्रयत्न किया गया है। हिंदी में शन्द-न्युत्पत्ति का कार्य अभी अपनी आरम्भिक अवस्था में है। उसके

<sup>े</sup>क्रुक, 'मेटीरियल्स फॉर ए रूरन ऐंड ऐग्रीकल्चुरल ग्लासरी ऑफ दी नार्थ वैस्टर्न प्रोविसेज इलाहाबाद, १८७९ ई०, गवर्नमेंट पेस।

#### अध्याय १

\$?. हैं। चार-छः बीचे के छोटे खेत को चौहुंडा (खेर, खुर्जे में) कहते हैं। कबीर ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अपन मुंहडि, मुँडड़ा से 'बौहड़ा' शब्द विकक्षित है (सं मूमि>मुग्मि+ड> मुँडड़ा)।

खेत के चारों त्रोर सीमा बतानेवाली चार मेंडें बनाई जाती हैं, उन्हें चौहदी मेंडें (चार हद बतानेवाली मेंडे) कहते हैं। खेत में त्रादिमियों के ग्राने-जाने से हाथ-दो हाथ चौड़ा एक रास्ता-सा बन जाता है, वह गैल, पगडंडी, विदया या वाद (सै॰ वत्मेन्) कहाता है। हेमचन्द्र ने 'बट्ट' शब्द (दे॰ ना॰ मा॰ ७१३१) को देशी माना है।

जो जेत जुतता नहीं है, उसे पड़ती, परती या गैरमजरुशा बोलते हैं । बंजर ग्रीर ऊसर (सं० ऊपर) पढ़ती घरती के ग्रन्तर्गत ही माने जाते हैं । बंजर में घास तो उग ग्राती है लेकिन ग्रनाज नहीं उग सकता । ऊसर में रेहीली (रेह से मिश्रित) भिट्टी होने के कारण घास भी नहीं उगती । गड़रे से में जो खेत होता है, उसे उहर (सं० हद >दहर >उहर) कहते हैं । उहर खेत की मिट्टी गाद ग्रीर चिकनी होती है । गाय, मैंस ग्रीर वखड़ा ग्रादि का समूह जब जंगल में चरने के लिए जाता है, तब उसे हेर या नरिहाई कहते हैं । हैर को चरानेवाला व्यक्ति ग्वारिया (स० गोपालक) कहाता है । ग्वारिये का काम घिराई कहाता है, क्योंकि वह पशुश्रों को घरता हे । इस काम के बदले में जो मजदूरी ग्वारिये को मिलती है, वह भी घिराई कहाती है । ग्वारिये ग्रपनी हेर को प्राय: वंजर ग्रीर उहर में ही नराया करते हैं । पाणिनि की पारिमापिक शब्दावली (ग्रण्टा० ६।१।१४५) के ग्रनुसार वंजर को 'गोण्यद' कह सकते हैं, क्योंकि वंजर भूमि में जाकर किसानो की गायें चरती हैं । गोचर भूमि के लिए क्युंवेद (१।२५।१६) में 'गब्यूति' शब्द भी ग्राया है । व

§१.६३—मिट्टी के विचार से खेतों के नाम—िज खेत की मिट्टी में रेत अधिक मिला रहता है, उसे रेतुआ या रेतीली कहते हैं। रेतुआ मिट्टीयाला खेत भूंड, भूंडा, भूंडरा, या भूंड-लोखटा कहाता है। भूंडा खेत की मिट्टी रंग में पीरेमन (पीलाई लिये हुए) होती है। भूंडा खेत पनसोखा (पानी सोखनेयाला) होता है। लोकोक्ति अचलित है—

"जो रहियों चहे सुखारी। तो करि भूड़ा में वारी॥""

<sup>ी &</sup>quot;राम नाम करि बोंहड़ा बांहीं बीजं श्रवाई।"

<sup>-</sup>क्यीर-प्रत्यावली, कांशी ना॰ प्र॰ समी, वेसांस की ग्रंग, दो॰४

र "गोप्पर्द सेविता सेवित प्रेमाणेषु"—पाणिनिं, श्रप्टा० ६।१।१४५; गावः पद्यन्तेऽस्मिन्देशे स गोभिः सेवितो गोप्पदः

<sup>—</sup>सि० कौ० स्० १०६२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डा॰ वासुदेवशरण श्रववाल, : प्रथिवी पुत्र, पृ॰ ५१७ । गोचर भूमि लगभग दो कोस की दूरी पर होती होगी। संभवतः इसीलिए फिर 'गब्यृति' का श्रर्थ दो कोस (श्रमर॰ २।२।१८) हो गया,।

४ "कित पटपर गोता मारत हो, श्राप भूड़ के खेत।"

<sup>-</sup>सुरदास : सुरसागर, काशी० ना० प्र० सभा, स्कंघ १०, पद ३५९६।

भ यदि तू सुख से रहना चाहता है तो भूड़ खेत में बारी (खरेबूज, तरबूज, ककड़ी बादि) बो दे।

पीली, चिकनी ग्रीर भुरभुरी मिट्टी का मिश्रण कसेट कहाता है। जिस खेत में कसेट मिट्टी होती है, उसे कसेटा या कसहेटा कहते हैं। सख्त मिट्टी का खेत कठार कहाता है। वारीक ग्रौर कुछ-कुछ बालुदार मिट्टी को रेनी कहते हैं। रैनीवाला खेत रैना, रैनुऋाँ या रैनियाँ कहाता है। सख्त मिट्टी का ढेलेदार खेत मकसीला कहाता है। कुछ गाढ़ तथा कड़ी मिट्टी कल्लर कहाती है। कल्लर मिट्टीवाले खेत को कल्लरा कहते हैं। काली और कुछ भुरभुरी मिट्टी का मिश्रण मिटियार कहाता है। मिटयार मिट्टी के खेत को मिटयरा या मटैरा कहते हैं। जब भूड़ घरती में काली मिडी मिल जाती है, तब वह मिश्रण दुमट कहाता है। दुमट मिडी के खेत को दुमटिश्रा कहते हैं। दुमिटिग्रा नाम के खेत में फसल बिद्धिया ग्रीर ग्रिधिक मात्रा में होती है; इसलिए इस खेत की होनियायो खेत भी कहते हैं।

पीली मिट्टी का खेत पीरोंदा या पीरिया (सादा॰ में) कहाता है। चिकनी मिट्टी के खेत को चिकनौटा ग्रौर मुटार (काली ग्रौर चिकनी मिहियों का मिश्रण) वाले को मुटैरा वहते हैं। काली श्रौर पीली मिट्टी का मिश्रण कविसा (सं॰ कपिश) कहाता है। कालिदास ने शकुन्तला नाटक (३।२४) में राच्सों की छाया को किपश रंग के (काले-पीले) बादलों के समान बताया है। र कविसा मिट्टी न गाढ़ की भॉति कड़ी ग्रौर न भूड़ की भॉति रेतीली होती है। इसका खेत कविसरा

एक प्रकार की चिकनी-सी सफेद मिट्टी पोता कहाती है। किसानों की स्त्रियाँ प्रायः पोता मिट्टी से ही चूल्हे पर पोता (लेप) फेरती हैं। जिस खेत में पोता मिट्टी ग्राधिक होती है, उस खेत को पुतउन्ना या पुतारा कहते हैं।

चिकनी मिट्टी का खेत गाढ़ (सं० गर्त > प्रा० गड्ड > गाड़ > गाढ़) कहाता है। गर्मियों के दिनों में गाढ़ खेत में से जो बड़े-बड़े ढेले उखाड़े जाते हैं, वे की लें कहाते हैं। गाढ़ खेत को निमान खेत भी कह देते हैं। लोकोक्ति प्रचलित है-

''जाकौ ऊँचौ बैठनौ, जाकौ खेत निमान । ताकी बैरी का करे, जाकी मीत दिवान ॥"3

गाढ़ खेत में जो की खेती वड़े ज़ोर की होती है। फसल का वहुत ऋधिक मात्रा में होना 'होन बवरना' कहाता है। किसान जौ की किसी अञ्छी फसल को देखकर कह उठता है कि—'जौ की हीन ग्वा खेत में वविर गई है। अर्थात् जो की पैदावार उस खेत में बहुत जोर की हुई है। निम्नांक्ति लोकगीत में जो श्रौर गाढ़ खेत का सम्बन्ध बताया गया है-

"भूड़ ववाइदे लहर्रा, ग्रीर गाद ववाइदे जौ। गोधन वात्रा तू बड़ी, तोते बड़ी है को॥""

§१.६४—गाँव के निकट श्रोर दूर के खेतों के नाम—गाँव से चिपटे हुए खेत वारे कहाते हैं। बारे में बहुत ग्राच्छी होन (पेदावार, फसल) होती है। कारण यह है कि गाँव के

१ "इयावः स्यात् कपिशः"—श्रमर० १।५।१६

२ ''सन्त्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम् ।''

<sup>---</sup>कालिदास, ग्रभिज्ञान शाकुन्तलम् ३।२४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जो उच मनुष्यों में बैठता है, जिसके खेत नीचे (निमान = निम्न) हैं श्रर्थात् श्रन्य खेताँ से जिन खेतों का धरातल नीचा है ग्रीर दीवान जिसका मित्र है, उसके लिए वैरी क्या श्रनिष्ट कर सकते हैं ? रोत की ऊँची सतह डाँगर थीर नींची सतह निमान, कहाती है ।

४ लहरी (याजरा) मृद सेत में श्रीर जी गाद सेत में बुवा दो । हे गोधन वाबा ! तुम सर्वितिरोमीं हो, तुनसे बढ़ा श्रन्य कोई नहीं है।

स्त्री-पुरुष प्रायः वारों में ही जंगल (पालाना) फिरते हैं। इसीलिए कुछ वारे गूहानी, गूहटा, या गुहेरिया नाम से पुकारे जाते हैं (सं॰ गूथ>गृह =िष्टा)। त॰ सादाबाद में 'गृहटा' खेत को घुरेता नाम से भी पुकारते हैं। कुछा-करकट श्रोर गोवर श्रादि जहाँ टाला जाता है, वह जगह शूरा कहाती है। धूरों के निकट होने के कारण संभवतः वे खेत घुरेता कहाते हैं। पुवप जब खेतों में शौच के लिए जाते हैं, तब वह जंगल-काड़े जाना, जंगल फिरना, जंगल जाना, फराखत फिरना, निवटना, हगना, टट्टी फिरना या दिशा मैदान जाना कहाता है। स्त्रियों का टट्टी जाना वाहर फिरना या वाहर वेठना कहाता है। वैयरवानियाँ (स्त्रियाँ) प्रायः गाँव की गुहेरियों (गुहेरिया नाम के खेत) में ही बाहर फिरा करती हैं।

बारों से मिले हुए खेत किरा या गोंड़ा (सादा॰ में) कहाते हैं। 'गोंड़ा' शब्द ही सूर के सागर (१०।१४३५; १०।१४६६) में 'म्बेंड्रा' लिखा गया है और बिहारी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है।

'चैंड़ा' या 'चैंड़' शब्द की च्युत्पत्ति सं० गोमुण्ड से प्रतीत होती है। मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत ग्रॅगरेजी कोश में लिखा है कि—खेत की रचा या नाप में काम ग्रानेवाली वस्तु को 'गोमुण्ड' कहते हैं। डा० वासुदेवशरण श्रप्रवाल ने सुबन्धुकृत वास्त्रवद्त्ता (जीवानन्द विद्यासागर-संस्करण, पृ० ६१) का प्रसंग-निर्देश करते हुए 'गोमुण्ड' के सम्बन्ध में अपना मत दिया है कि इसका (गोमुण्ड का) उपयोग श्रोभाषे (स्केश्रर क्री) के लिए श्रथवा वोथे हुए खेत की नजर की रोक के लिए हुश्रा करता था। गुप्तकाल का सुबन्धु इस प्रथा से परिचित था। व

विलियम क्रुक ने अपनी पुस्तक (ए हरल एएड ऐसी कल्चरल ग्लौसरी फोर दी नोर्थ वेस्ट प्रीविंसेज एएट अवध, कलकत्ता संस्करण १८१८, ए० ११२) में गोएँड़, गोएँड़ा, गोएड़ा तथा गोएरा शब्दों का अर्थ 'गाँव के निकट के खेत' ही लिखा है। क्रुक महोदय ने एक कहावत भी लिखी है और उसका अर्थ भी दिया है। वह इस प्रकार है—

'गोएरे की खेती छाती का जम।" श्रर्थात् गाँव के निकट खेती करना छाती पर सवार यम के सदरा दुरा है।

पैट्रिक कारनेगी की पुस्तक (कन्नहरी टैकनीकलिटीज़ ग्रीर ए ग्लौसरी ग्राफ टर्म, रूरल, ग्राफीशल एएड जनरल इन डेली यूज़ इन दी कोर्ट् स ग्रॉफ ली, इलाहाबाद मिशन प्रेस, द्वितीय संस्करण, पृ० १२२ व १२३) में भी 'गोइँड' या 'गोहानी' शब्द का ग्रर्थ लिखा है—'गॉव के निकट के खादवाले खेत।' कारनेगी महोदय का कथन है कि जो खेत गॉव से निकट होते हैं, उपजाऊ होते हैं ग्रीर जिनपर लगान ग्रधिक लगता है, वे 'गोइँड' कहाते हैं। गॉव के बहुत दूर ग्रांतिम सीमा के खेतों को 'पालों' कहते हैं। 'गोइँड' ग्रीर 'पालों' नाम के खेतों के बीच में जो खेत होते हैं, वे मभार कहाते हैं।

भागामित के ग्वेंड़ें एक साँवरो-सो ढोटा माई, श्रांखिन कें पेंडे पेठि जी के पेंडे पर्यो है।"

<sup>—</sup>स्रदास : स्रसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कंध १०, पद १४३५ । "निकसि वज के गई ग्वेंडें हरप भई सुकुमारि ।" —वहीं, स्कंध १०, पद १४९९ । "तौ घर की ग्वेंडों भयों पेंडों कोस हजार ।" —विहारी-रत्नाकर दो० १४५

२ "मानश्रङ्गपुराण गोमुखडलखड इव तारकाश्वेत गोधूम-शालिनः नमः क्षेत्रस्य।"

<sup>—</sup>सुवन्धु : वासवदत्ता, जीवानन्द विद्यासागर संस्क॰, ए॰ ६१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डा॰ वासुदेवशरण श्रग्रवाल, ए यृनिक टैराकोटे प्लाक फाम राजवाट शीर्पक लेख, दुलैंटिन नं॰ २, प्रकाशक प्रिंस श्राफ वेल्स म्यृजियम बौम्बे, सन् १९५३, पृ॰ ८४।

मिझे में छोटी-छोटी कंकड़ियाँ ग्रीर खपरे मिले रहते हैं, उसे किरका, खाँकर (खैर में), या ककरेठा कहते हैं। ककरेठे में ग्रानाज कम पैदा होता है। जिस खेत की मिझी में रेह ग्राधिक होता है, वह रेहा, उसरारा या पटपर कहाता है। छोटे ग्राकार के उसरारे खेत को ऊसरी कहते हैं। उसरारे खेत की मिझी निसोखिया (पानी न सोखनेवाली) होती है ग्रीर सुनखरी (लवणन्तारिका = नमक ग्रीर खार की) भी। उसरारे में वास तक भी नहीं जमती।

जिस खेत की मिट्टी में खाद अधिक मिला रहता है, उसे खतेला या खिरावर कहते हैं। खिरावर खेत भायः वारों के निकट ही होते हैं। जो खेत मरैठों (मरघट = श्मशान भूमि) के पास होते

हैं, वे हड़हेड़ या हड़हेड़ा कहाते हैं।

\$१.६७—धरातल श्राँर पानी के विचार से खेतों के नाम—जिन खेतों का धरातल ऊँचा-नीचा श्रीर गड्ढेदार होता है, वे गढ़ा या गढ़ेलिया कहाते हैं। इँटों के भट्टे से बनी हुई ऊँची धरती पजाया कहाती है। जो खेत पजाये, टीले या श्रन्य किसी ऊँची जगह पर होते हैं, उन्हें पजहया, टीलिश्रा, दृहिश्रा (इह = ऊँचा रेतीला टीला), दुंगा (देश व्हंगा—देव नाव माव) या पूठा (संव एक्टक )पुटुश्र >पूठा) कहते हैं। ऊँची धरती के श्रर्थ में सूरदास ने 'डोंगर' शब्द का उल्लेख किया है।

अधिक वर्षा के कारण जब फसल गल जाती है, तो उस त्ति को गरकी कहते हैं। पूठे की फसल अधिक वर्षा में गलती नहीं है। लोकोक्ति प्रचलित है—

"जौ कहूँ न्यार चलै ईसान। ऊँचे पृठा बश्रौ किसान॥<sup>२</sup>

जिस खेत का घरातल नीचा होता है और जिसमें पानी भी अधिक समय तक भरा रहता है, उस खेत को तराई या उहर (सं॰ हद > दहर > डहर) कहते हैं। उहर नाम के खेतों में गाँडर (खस का पौधा; गाँडर की जड़ को खस कहते हैं, जिसकी बनी हुई टिट्ट्याँ गिर्मियों में शोतलता प्रदान करती हैं) खूब उनती है। जिस खेत का धरातल दलवाँ (ढालू) होता है, उसे एडड़ कह्याँ नाम से पुकारते हैं। किसी खेत में यदि एक और को ही धरातल लगातार नीचा होता गया हो, तो वह खेत दरका या दरकना कहाता है। पानी की धार का प्रवल वेग रेला कहाता है। पानी के रेले ने यदि किसी खेत की मिट्टी को काटकर गड्देदार बना दिया हो तो उसे वंधा या खारुआ कहते हैं। जिस खेत में बैसाख की फसल के लिए पानी आसानी से पहुँचाया जा सके, उसे भर्तू खेत कहते हैं।



[रेखा-चित्र ३१]

जो खेत वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, अर्थात् जिनमें कुएँ या वम्बे का पानी नहीं पहुँच सकता, वे पडुआ कहाते हैं। पडुए खेतों में केवल कातिक की फसल (खरीफ की फसल) ही होती है। पडुआ खेत अच्छा नहीं माना जाता। लोकोक्ति है—

— सुरदास : सुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०।११११

भ "वन डोंगर हुँड्त फिरी, घर मारग तिन गाउँ।"

<sup>े</sup> यदि ईशान हवा (उत्तर-पूर्व दिशा से चलनेवाली हवा) चल रही हो तो किसान को अपनी खेती ऊँचे पूर्वे पर बोनी चाहिए, ताकि वर्षों के कारण गरकी न हो सके।

## "सडु.ग्रा नाती पडु.ग्रा खेत।"

नदी की मुख्य धारा में से एक नई धार निकल जाने पर बीच भूमि में जो खेत बन जाता है, उसे कटेलिया कहते हैं। रेखा-चित्र ३१ में इस + धनात्मक चिह्न से ग्रिमिब्यक स्थान कटेलिया खेत है। बिन्दीदार दुहरी रेखाएँ नदी की धारात्रों की बोतक हैं।

जिस खेत का धरातल मध्य में ऊँचा उठा हुया होता है, उसमें ग्राधिक चौड़े बरहें (पानी के रास्ते) बनाये जाते हैं, जो डाँगर कहाते हैं। उन डाँगरी द्वारा ही खेत सींचा जाता है। डाँगरवाले खेत को डाँगरिया कहते हैं। (रेखा-चित्र ३२) में विन्दुयोंवाला स्थान डाँगरीं को प्रकट करता है।

§१.६=—जलाशय की निकटता श्रीर दूरी के विचार से खेतों के नाम—यानी के बड़े-बड़े गड्डे पोखर (सं० पुष्कर) या छोड़या कहाते हैं। छोटे तालाव की मॉति पानी के एक

वड़े-से गड्ढे को, जिसमें पानी नीचे से चू भी श्राता है चोखरा कहते हैं। उस चोखरे से जो नाला वहता है, वह छोइया कहाता है। जिस खेत या पोखर में गाँव के छोटे-छोटे मृत वालक गाड़ दिये जाते हैं, वह पोखर नरेरा कहाती है, क्योंकि मरे हुए वालकों को गाड़ने के लिए 'नरेरना' किया का प्रयोग होता



ाँगरों ने बदता हुता पानी चिन्दुओं द्वारा दिखाया गया है।

रिखा-चित्र ३२]

है। च्यान पोखर (वह पोखर जिसमें पानी चू त्राता है) में से निकलकर जो बरसाती नाला बहता है, उसे भी छोइया कहते हैं। पोखर के पास का खेत पुखरिश्रा या पोखरवारों कहाता है। नटेरे के पास का खेत भी नटेरा ही कहाता है। नाले के किनारे के खेतों को नरेता कहते हैं। नदी, नाले या छोइये की चीड़ाई फाँट कहाती है। जब बरसात के दिनों में छोइये का फाँट बढ़ जाता है, तब उसके किनारेवाले खेत गल जाते हैं। ज्यतः छोइये के किनारे पर के खेत रामश्रासरे के नाम से पुकारे जाते हैं। नदी-किनारे के खेत खुदरीयाँ (खुजें में) कहाते हैं।

यदि कोई खेत किसी नदी के किनारे उच घरातल पर स्थित होता है तो वर्षा के दिनों में उसकी मिट्टी बहकर नदी में ही ग्रा जाती है। वर्षा द्वारा मिट्टी का वह जाना धोच कहाता है। ग्रतः वह खेत धूचकटा, धोकटा या पारि (कोल ग्रीर ग्रत॰ में) कहाता है।

\$१.88—जुताई श्रीर फसल के श्राधार पर खेता के नाम—जिस खेत की जुताई श्रमाद से लेकर क्यार तक होती रहती है श्रीर जिसमें जी-गेहूँ श्रादि बोये जाते हैं, वह उन्हारी, उन्हारी या श्रमाड़ी कहाता है। पैदाबार के लिए श्रलीगढ़ चेत्र में 'हीन' सब्द प्रचलित हैं। जिस खेत के श्रम्दर एक वर्ष में दो फसलें करते हैं, वह खेत दुसाई कहाता है। इसी प्रकार तीन फसलोंवाले को तिसाई भी कहते हैं। जिस खेत में से कातिक की फसल काट ली जाती है श्रीर तुरन्त वैसाख की फसल वो दी जाती है, उस खेत को नरयों कहते हैं। यदि किसी खेत में से कातिक की फसल काट ली गाई हो श्रीर वह फिर खाली (विना बोया हुश्रा) पड़ा रहा हो, तो उसे कुरहला या कुरैला कहते हैं। जिस खेत में दो बार गुड़ाई (खोद) करने पर ही श्रच्छी फसल उम सके, वह खेत दुगोड़ा कहाता है। जी या गेहूँ कटने के बाद जिसकी तीन बार जुताई हो गई हो उस खेत को उमरां कहते हैं।

उर्द, मूंग ग्रीर मोठ ग्रादि की फसल को मसीना (सं॰ मापीए) कहते हैं। जिन खेतो. में लगातार कई वर्ष मसीना किया जाता है, वे मसीनियाँ खेत-कहाते हैं।

<sup>े</sup> साड़ का नाता श्रीर पड़ ए खेत की खेती कोई मूल्य नहीं रखती। पड़ए खेत की पैदाबार वर्षा पर ही निर्भर है। वर्षा समय पर हो जाती है, तो खेती उग श्राती है, श्रन्यथा बीज भी गाँउ का चला जाता है।

काछी एक जाति है। इस जाति के मतुष्य ही प्रायः साग, तरकारी श्रीर वारी श्रादि की खेती करते हैं। जिन खेतों में साग, तरकारी श्रीर वारी की फसलें की जाती हैं, वे खेत कि छुपाने कहाते हैं। जिस खेत में से कातिक की फसल काट ली गई हो श्रीर तुरन्त पानी देकर जिसे जोत-वो दिया हो, उसे परेहुआ-दुसाई नाम से पुकारते हैं। खेत में पानी लगाने के श्रर्थ में 'परेहुना' किया प्रचलित है। उसके लिए 'देशीनाममाला' (६।२६) में 'परिहालो' शब्द है।

जिन खेतो में से मक्का, ज्यार, वाजरा त्रादि कातिक की फसल काट ली गई हो ग्रीर जिनमें उनके ठूँठ खड़े हो, उन खेतों को सरहेत कहते हैं। सरहेत खेत कातिक के ग्रन्त तक ठूँठों सहित खाली पड़े रहते हैं।

जो खेत बंजर धरती में से तोड़कर बनाया गया हो, वह नौतोड़ा कहाता है । जिस खेत की फसलें ग्रॉधी ग्रीर मेह से नहीं गिरतीं, वह ठड़ेल कहाता है ।

\$२००—रोग श्रीर चुवाई के श्राधार पर खेतां के नाम—कुछ खेतां की फसलों में एक ऐसा रोग लग जाता है, जिसके कारण पित्तयाँ नुची-सी हो जाती हैं। ऐसे खेतां को खुटैना (खोट युक्त = दोप सहित) कहते हैं। कुछ खेत ऐसे होते हैं कि उनमें बोई हुई फसल उगकर बड़ी तो हो जाती है, लेकिन बाद में रोग-विशेष के कारण सूख जाती है। उन खेतों को चटका, मड़का श्रोर पटका नामों से पुकारते हैं। ऐसे खेत प्रायः चरहें (गाँव के बाहर के खेत) में होते हैं, चार (गाँव से चिपटे हुए खेत) में नहीं।

यदि किसी खेत में प्रथम बार ईख बोई गई हो तो दुवारा भिन्न फसल के बोने के समय वह सुड्ढा कहाता है। जिस खेत के अन्दर या जिसकी मेड़ो पर वाँसी (बॉस के पेड़ों का समूह) खड़ी हो, वह वंसारी कहाता है।

कुछ खेत जो पहले मुसलमानो की जमींदारी में थे, भिलिक (श्र० मिल्क) कहाते हैं। जिन खेतों में मुसलमानों की कहे मिलती हैं, उन्हें गोरिहा (का० गोर=कब्र) कहते हैं।

पथवारी श्रीर चामड़ नाम की ग्राम-देवियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके थान जिन खेतों में पाये जाते हैं, वे पथवरिया (पथवारीवाला) श्रीर चामड़िया (चामड़वाला) कहाते हैं। यदि किसी खेत में केवल एक ही वंडा पेड़ खड़ा होता है, तो उसे इक्कावारी कहते हैं। इसी प्रकार भट्टा जिसमें लगा हो, उस खेत को भटीशा श्रीर पीपल का पेड़ जिसमें हो, उसे पीपरियां श्रथवा पीपरावारी कहते हैं।

कंछिया, भएडावारो, मोहनिया (मोहनवाला) यादि खेतों के नाम व्यक्तियों पर ही याध्त हैं। जिन खेतों के पास ग्राम के बाग हैं ग्रीर जिनकी घरती पर ग्राम के पेड़ों की डालियों लोटती हैं, उन खेतों को लोटना नाम से पुकारते हैं। किसान अपनी खेती की भूमि का मालिक कई कर में होता था। कानूनी पट्टेदार, जैली, दरजैली, नम्बरदार, पट्टीदार, मुहालदार, मोरूसीदार, सीरदार, जिमीदार, माफीदार ग्रीर पुबदखलिया ग्रादि नाम किसानों के ही हैं, जो घरती के ग्राधिकारी के रूप में हैं। उनके ग्राधार पर ही जैलिया, जिमीदारा, नंबर-दारा, कानूनिया, मुहाला ग्रीर दुहला नाम के खेत भी पाये जाते हैं।

लोमड़ी (एक जंगली जीव) को जनपदीय बोली में लोखटी या लुखटिया कहते हैं। जिस खेत में लोमिटियों की मार्टें (रहने के स्थान) अधिक पायी जाती हैं, वे लुखटिहा कहाते हैं। नीम के पेड़ावाले खेत को निवास और टीलेवाले खेत को मटीलिआ कहते हैं। जिस खेत में स्वतः ही बड़ी बड़ी बात उग आती है, वह रूँदेरा कहाता है। भूत और चुड़ैलों का वास जिन खेतों में माना जाता है, वे भूतीला और चुरेलिहा कहाते हें। भूतीला खेत की भूता जौइन (सं० योगिनी) जोइणि > जोइन) कितान के मन में होलों (डर) उटा देती है। इसलिए भृतीला खेत की बुवाई के समय कितान के घर में स्थाने (भृत-प्रेत के गंडे-ताबीज करनेवाले व्यक्ति) कुछ टंट-घंट (अनिष्ट यूर करने के साधन) किया करते हैं।

#### अध्याय २

### §२०२—तहसील कोल में स्थित शेखुपुर गाँव के १०० (सी) खेतों के नाम—

|            |                      |       | (श्रकारादि क्रम से)    |        |                   |
|------------|----------------------|-------|------------------------|--------|-------------------|
| ?.         | ग्रँधीया कुहार       | २१.   | गड़हेला                | ४१.    | भावर              |
| ₹.         | <b>त्र्यंकोलिया</b>  | २२.   | गढ़रा                  | ४२     | टेंटीवारी         |
| ₹.         | ग्रन्निया            | २३.   | गधेलिया                | ४३.    | देदरा             |
| ٧.         | श्रलखवार या श्रलखिया | २४.   | गुहेरिया               | 88.    | ठेरी              |
| પૂ         | श्रागरतरा .          | २५.   | गोलावारौ               | ४५     | डरेला             |
| ξ.         | उसरेला               | २६.   | घाँघरा गंजा            | ४६.    | ढॉडा              |
| <b>9</b> . | <b>कॅकर</b> उग्रा    | २७.   | चॅचेडिहा या चॅचेडेवारी | ४७.    | ढाकिया            |
| ₽,         | ककरखुदा              | २८    | चमरौला                 | 85     | ढोकटा या धीकटा    |
| ٤.         | कियार                | 38.   | चुरहैला                | 38     | तखता              |
| १०,        | कुंडागिर             | ३०.   | चूहरेला                | 40.    | तलइया             |
| ११.        | कुहेला               | ३१.   | चौकड़िया हार           | 4. ?.  | तरइया             |
| १२.        | खजुरिहा              | ३२.   | चौखुंटा                | ५२.    | तिकौनि <b>ह</b> ॉ |
| १३.        | लटीकरा               | ३३    | छिकौ <b>निहाँ</b>      | ५३.    | तीसा              |
| 28.        | खतैरा                | ३४    | छोंकरिहा               | 48.    | तेरहियाँ          |
| १५.        | खदरिग्रा             | રૂપ્. | जरगना                  | પૂપ્ર, | दुवैला            |
| १६.        | खरारी                | ३६.   | जुभुत्र्या             | ५६,    | दुसाई             |
| १७.        | खारुत्रा या खाखाते   | ३७.   |                        | પૂછ.   | <b>धुरिहा</b>     |
| १८.        | खिडायौ               | ₹८,   | भगरेला                 | ५८.    | घोविया पाट        |
| १६.        | खुटैना               | ₹٤.   | <b>भ</b> म्मनवारौ      | યુદ્   | नटेरा             |
| २०.        | खेरा                 | ¥٥.   | भालिवारी               | ξο,    | नाऊवारी           |
|            |                      |       |                        |        |                   |

६१. नालीवारी नियौलिहा ६२. ६३. नीवरिया ६४. नौतोड नौ बीया દ્ધૂ, पथवरिया ६६. पपरेला ६७ ६८ पीपरा ६६. पीरखनानौ ७०. पुलियावारी वंजर ७१. वधरौलिया ७२ वमन्हियाँ υĘ. ७४. वहराई

वादल्ली তথ্ वारहिगाँ या वारइयाँ ७६. वारा **53.** ७८. विवलंदा ७६. बुरिस्ता भगीरता Co भवग्रा **⊏**?. भुतभुतिया **5**2 **८३** भृइरा प्तर. नृतेला मांदहा 다. मिलिक ⊏દ્દ. ८७. मुड्कटी

**नु**रकनियाँ

55.

**मंम**ड़ीवारी ζξ. म्हों<u>म</u>दिया .03 रपड़ा ६१. रमक्खा ६२. रहवार દરૂ. रैनियाँ . १३ रेनीकौना وپر हॅंदेरा ६६. सतीवारी .ઇ3 साँदेला ೯ಇ. हिन्नमृता .33 १००. हींसिया

# प्रकरण ४

खेती और पशुओं को हानि पहुँचानेवाले जंगली पशु, जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़े तथा रोग लिए ग्रत्यिक गंभीर प्रयत्न ग्रपेन्तित है। विशेपतः कृपक-रान्दावली के सन्द इतने घिसे-पिटे हो गये हैं कि उनके मूल संस्कृत-प्राकृत-ग्रापभ्रश रूपों तक पहुँचने के लिए कितने ही चेत्रों से संग्रहीत तुलनात्मक शब्दावली सामने त्रानी चाहिए। मान लीजिए कि एक वस्तु के नाम के दस-वीस रूप ग्रलग-ग्रलग स्थानों से चुनकर ले लिये गये तो उनमें उच्चारण का भेद होते हुए भी ध्वनि-शास्त्र की दृष्टि से उनका मूल कोई एक ही शब्द होगा। कालान्तर के विभिन्न रूप उस मूल शब्द को पहचानने में सहायक होने चाहिए। इसके लिए त्याजकल जो भाषावैद्यानिक युक्ति काम में लायी जाती है, उसे भाषा की स्थानीय बोलियों का मानचित्र (लिंग्विस्टिक ज्याग्रेफी) कहते हैं। वारह-वारह कोस पर बोली बदलने की बात इस कार्य में ग्राधारभूत सच्चाई टहरती है। उसी के हिसाय से चेत्रों का वँटवारा करके उन पर श्रंकों की गिनती डाल ली जाती है। फिर प्रत्येक बोली च्रेत्र से दो-चार हजार मूलभूत शब्दों के तुलनात्मक रूपों का सग्रह कर लिया जाता है। इस तरह का कार्य ग्राँख खोल देता है। प्रत्येक बोली का महत्त्व उठकर खड़ा हो जाता है, फिर उसके बोलने-वालों की संख्या या बोले जाने का चेत्र कितना ही छोटा क्यों न हो। स्थानीय जनपद-कार्य-कर्तात्रों को अपने-अपने त्रेत्र में इस प्रकार का प्रयोग करके देखना चाहिए। प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों से हिन्दी में एम० ए० करनेवाले छात्रों की जो संख्या वढ़ रही है, उससे इस कार्य में सहायता मिल सकती है। जिसका जो देहाती चेत्र है, वह वहीं काम करने का पूरा अवसर निकाल सकता है। विशेषतः छुट्टियों में श्रपनी भूमि श्रौर बोली के प्रति भक्ति लेकर भाषा रूपी घेनु का जितना दोहन किया जा सके उतना ही अधिक श्रेयस्कर होगा।

गाँवों की शब्दावली तो कार्य का एक अंग है। व स्तुत: जनपदीय साहित्य का चेत्र अति विस्तृत है। हमें अब ऐसा भासित होता है कि भारतीय संस्कृति के परिचय का पूरा सूत्र "लोके वेदेच" वाक्य में है। एक ओर वेद की परम्परा नाना पुराण, आगम, शाल और काव्यों में सुरिच्तित है। दूसरी ओर लोक-जीवन में उसकी मौखिक परम्परा की अदूट धारा बहती आई है। लोक के गीतों और कहानियों को, जन-विश्वासों और धार्मिक तीज-त्योहारों को इस दृष्टि से छानने की आवश्यकता है। इन चार स्रोतों से जो वांछित सामग्री मिलेगी, उसकी तुलना शास्त्रीय प्रमाणों के साथ करने से ही भारतीय जीवन की पूरी व्याख्या समक्ष में आ सकेगी। उदाहरण के लिए अभी पाँच दिन पहले करवा चौथ (करक चतुर्थी) का पर्व आया था, उसकी एक कहानी चली आती है। प्रायः प्रत्येक ब्रत के लिए ऐसी कहानियाँ हैं, जिन्हें 'ब्रताबदान' कहते थे। यह करवा क्या है? चौथ के साथ इसका क्या सम्बन्ध है? इन प्रश्नो पर विचार करते हुए ज्ञात हुआ कि ऋग्वेद के युग में ही इस ब्रत का और इसकी कहानी का मूल रूप बना होगा। वहाँ कहा गया है कि मूल में एक चमस था। उस एक को ऋगु देवों ने चार चमसों के रूप में बदल दिया। इसी से इन्द्र द्वारा कार्य पूरा हुआ—

"एकं चमसं चतुरः कृणोतन"

-(ऋक् शश्दशः)

चमस का ही पर्याय करक या घट है। प्रत्येक व्यक्ति का अव्यक्त रूप एक घट या कम्पडल है। वही जीवन के जल से भरा हुआ है। व्यक्त रूप में उसी के तीन रूप हो जाते हैं जिन्हें त्रिपुर या जायत, स्वप्न और सुप्रित अवस्थाएँ अथवा मन, पाण और भूत कहते हैं। इन तीनों की चिरतार्थता के लिए ऐसा विधान रचा है कि माता-पिता के कुल में उत्पन्न कुमारी का सास-ससुर के कुल में उत्पन्न कुमारी का सम्बन्ध है। इसी से वह श्रद्धला आगे बढ़ती है जिसकी कड़ी सन्तान है। उसी के लिए राजकुमारी सात

6 ...

#### अध्याय १

# ं जंगली पशु श्रौर जीवजंतु

\$२०३—स्खर (वर्षा न होने से खेती का सख़ जाना) ग्रीर गरकी (ग्रित वृष्टि से खेती का गल जाना) कितान की खेती का परपरा (पूर्णतः विनाश) कर देती हैं। इनके ग्रतिरिक्त कुछ जंगली पशु ग्रीर जीवजन्तु हैं, जिनसे खेत बचाने के लिए कितान को दिन-रात 'हो-हो', 'लागे-लागे' ग्रीर 'मारियो-मारियो' कहनी पड़ती है। कितान का महन्तिया (नीकर) जो खेत रखाता है, वह हेहरिया या खेत-रखइया कहाता है। कातिकिया खेती को रखाने के लिए लकड़ियों का एक मचान-सा बनाना पड़ता है, जिसे महरा, म्हेरा (कोल में) या डाँड़ (इग० में) कहते हैं। तहसील खुरजे में 'महेरा' राज्द पटेले के ग्रार्थ में बोला जाता है। पटेले से जुती हुई धरती इकसार की जाती है। इसे मेरठ ग्रीर सहारनपुर में मैड़ा कहते हैं।

\$२०४—जंगली पशुत्रों में स्वाधारणतया कभी-कभी भिड़िश्रा (भेडिया), मोकड़ा, वघरों (स॰ व्याम), लकड़भग्गा, लीलगाय, चरख, पहाड़ी श्रीर हिरन खेती को काफी वरवाद कर देते हैं। ईख श्रीर मक्का के पीवों को तोड़कर वरवाद करनेवाला एक जंगली जानवर गिद्रा (गीइड़) है। इसे सिरकटा, घौडुश्रा, लोखटा या स्थार (सं० ११गाल >पा० सिश्राल >सिश्रार > स्यार) भी कहते हैं। गीइड़ के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति प्रचलित है —

"गिद्रा की जब मौति स्रावत्ये तो गाम माऊँ भाजत्वे।"

लोमडी को जनपदीय वोली में लुखिटिया या प्याउरी भी कहते हैं। यह मक्का की भुट्टियों, खरव्जो ग्रीर तरव्जो को खा जाती है। गीदड ग्रीर लोमड़ियाँ जंगल में ग्राप्ती भाटों (सं॰ भ्राष्ट्र) में रहते हैं। वह-वह सराखनुमा गड्ढे घरती के ग्रान्दर किये जाते हैं, जिनमें गीदड़, लोमड़ी ग्रादि जानवर रहते हैं। उन गड्ढों को भाट कहते हैं। प्रत्येक भाट के ग्रान्दर इतनी जगह होती है कि उसके ग्रान्दर रहनेवाला जानवर सो सकता है। यिज्ज ग्रीर मुसक बिलाव नाम के जानवर भी भाटो में ही रहते हैं। विल्ली के ग्राकार से मिलते-जुलते एक जानवर को विज्ज कहते हैं। इसकी ग्रांखों मग्राल या विजली की भाँति चमकती हैं। यह विज्ज ग्रार्थात् विद्युत् (= विजली) की भाँति ग्रांखों में चमक रखनेवाला जानवर है; संभवतः इसीलिए इसका ग्रान्थ नाम विज्जू या वीजू पड़ गया है। मेडिये से मिलता-जुलता एक जंगली पशु लिरिया कहाता है। खेती को वरवाद करनेवाला एक भयंकर पशु जंगली स्ग्रार है जिसे वरहेलू स्ग्रार (सं॰ विहर् + सं॰ श्र्कर) कहते हैं। यदि मक्का के खेत में यह वुस जाय तो उसका रौहँद (पूर्णतः विनाश) कर डालता है।

जंगली पशु छौर जीवजन्तु तीन प्रकार की जगहों में रहते हैं—(१) खोह—वह जगह जिसमें चीता, भेड़िया छादि रहते हैं। (२) भाट—वह जगह जिसमें गीदड़, लोमड़ी जैसे जानवर रहते हैं। (३) भिरुल (सं० विल) २ वह स्राख जिसमें स्थाँप (साँप) छौर मूसे (सं० मृपक) छादि रहते हैं।

<sup>े</sup> गीदड़ की जब मौत श्राती है, तब वह गाँव की श्रोर भागता है, ताकि वह गाँव के श्रादिमयों श्रोर कुत्तों द्वारा मार डाला जाय।

<sup>ं</sup> र "कृतमध्यविलं विलोक्यते घृतगंभीर खनी खनीलिम" —श्री हर्ष, नैक्य २११५

जगली पशु और जीव-जन्तुओं से जो रोती का विनास होता है, उसे उजाड़ (सं० उज्जट) कहते हैं। यदि पूरा खे। नष्ट हो जाय तो वह ज्ति चौरा (सं० चचर : चडर > चौर >चौर। कहाती है। मुद्दास ने 'चौर' शब्द का प्रयोग उजाड़ के अर्थ में किया है।

\$२०५—सरकनेवाले जीव-जन्तुयां में चूहे यौर गिलहरियाँ खेती के लिए इतनी हानिषद हैं, कि वेचारे किसान की जान भाभई (पूरी ग्राफ्त या परेशानी) में या जाती है। वे श्राखरी-सी

उठा लेते हैं, अर्थात् बड़ा उपद्रय तथा ऊधा मचाते हैं।

बोजू के लगभग बराबर हो सेह (सेहो या साही) होती है। इसकी देह पर काँटों का जाल-सा बिछा रहता है। लोगों का विश्वास है कि सेह का काँटा जिस घर में डाल दिया जायगा, उतमें घदिकें (ग्रवश्य हो) लड़ाई हो जायगी। खरहा (खरगोरा) खेत की नई फसल के कुल्लों (ग्रंक्रों) को खा जाता है। न्योरा (सं० नकुल = नेवला) की जाति का एक जन्तु भौर कहाता है। भौर मक्का की हरी फसल को दाँतों से काट डालती है।

## अध्याय २

# कीड़े-मकोड़े श्रौर रोग

\$२०६—ग्रोरा—(सं० उपलक = ग्रोला) ग्रीर पारा (पाला) किसान की खेती की सत्यानास (सं० सत्तानाश) कर डालते हैं। चेंटी (चीटी) की तरह का एक छोटा-सा कीड़ा जिसका मुंह कुछ-कुछ घुंडीदार होता है, दोम या दोमक कहाता है। यह जिस खेत में लग जाती है, उसके पीचे बरबाद हो जाते हैं। श्रकफुट्टे की माँति का एक उड़ना (उड़नेवाला) कीड़ा जो श्रानन-फानन (त्त्रण मात्र) में पेड़-पीधों की पत्तियों का सीहड़ (सर्वनाश) कर डालता है, टीड़ी या टिड़ी कहाता है। यह करोड़ों की संख्या में दल बाँधकर उड़ती है। 'टोड़ी-दल' एक महावरा मी है, जो बहुत बड़ी संख्या के ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है। वैदिक साहित्य में 'मटची' (छान्दोग्य १११०।१) शब्द टिड्डी के लिए प्रयुक्त हुग्रा है। एक बार समग्र कुर जनपद की फसल को टिड्डियों ने खा डाला था। '

\$२०७—कातिकिया फसल में लगनेवाले की इं और रोग—मक्का की जब गाँठ फ़रती है, तभी कभी-कभी पुरवाई (सं॰ पुरोवात) चलने पर उसमें जीमनी गिड़ार (रेगनेवाली एक लम्बा कीड़ा) पड़ जाती है और मक्का के पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। मक्का की गडेली (छूँछ) में विधिया नाम का एक रोग लग जाता है, जिसके कारण मक्के में दाने नहीं पड़ते। परकना नाम के रोग से मक्का की फसल सहा जाती है। गुड़ा रोग ज्वार-वाजरे के कोथ में हूँ।

 <sup>&</sup>quot;कोन्हों मद्यवन चौर चहूँदिशि माली जाइ पुकार्यो ।"
 स्रसागर, काशी नां ०प्र० समा, ९।१०३

र "मटचीहतेषु कुरुषु"—ज्ञान्दोग्य, १। १०। १ 'मटची' शब्द का अर्थ टिब्दी ही अधिक संभव है (देखिए, वलदेव उपाध्याय : वैदिक आयों का आर्थिक जीवन शीर्षक लेख, ना॰ प्र० पत्रिका, वर्ष ५८, श्रंक ३, ५० २१८

जो ग्रादि के पीधे को वह नली जिसमें से वाल निकलती है) को बहुत हानि पहुँचाता है। टीड़ी की-सी ग्राकृति का एक उड़नेवाला कीड़ा जो प्रायः ग्राक (सं० ग्रर्क = एक पीधा).. की पत्तियो पर रहता है, श्रकपुष्टा या श्राकपुष्टा कहाता है। इसकी उछलन या उछ्छी को पुद्दी कहते हैं। ग्राकपुष्टे की उछलन (सं० उच्छलन) टिड्डी की हाँई (तरह, समान) होती है।

\$२० = - मुद्ध- मुद्ध लाल श्रीर सफेद रंग की गिड़ार, जो मक्का श्रीर ज्यार के तने में लग जाती है, गिड़रा कहाती है। जिस फसल में गिड़रा नाम का कीड़ा लग जाता है, उस फसल को गिडिरियाई कहते हैं। जब बन श्रथीत बाड़ी का श्रंकुर दुपता (=दो पत्तांवाला) होता है, तब कभी-कभी उसके पत्तों को एक ।उड़नेवाला कीड़ा खा जाता है, जिसे दुरकी कहते हैं। एक गुलाबी रंग की गिड़ार, जो कपास को कानी (खराब) कर देती है, पुरचा कहाती है। एक कीड़ा लाल श्रीर काले रंग का होता है, जो बन का गूला श्रीर पत्तियाँ खा जाता है; उस कीड़े को तेली कहते हैं। यद वर्षा न हुई हो तो जोंड़री (ज्यार) के नये भुट़ों को गभरा नाम की गिड़ार खा जाती है। एक छोटी-सी गिड़ार को सरइया कहते हैं। यह ज्यार के फटेरे (तना) श्रीर गन्ने की पँगोली (पोई) को कानी कर देती है। कट्ठा या कट्टा नाम का फुदकना कीड़ा (उछलनेवाला कीड़ा) बन श्रीर चरी (हरी ज्यार) की पत्तियों को चाट जाता है। सफेदा नाम का एक कीड़ा ईस की किलसियों (सं० किसलय = नई कोमल पत्तियाँ) में छेद करके उन्हें छलनी बना देता है। लहरें (बाजरा) की बाल में जब कंडुशा नाम का रोग लग जाता है, तब बाल मारी जाती है श्रीर उसमें से एक मिस प्रकार की छितरी हुई बाल निकलती है, जिसे वर्फ कहते हैं। बर्फ में बाजरे के दाने का नाम- निशान भी नहीं होता। मक्का की पत्तियों में कभी-कमा भुलसा नाम का रोग लग जाता है, जिसके कारण सारी पत्तियों पर पीले-पीले घन्ने पड़ जाते हैं।

\$२०६—वैसिखिया फसल में लगनेवाले की ड़े श्रोर रोग—िकती ऋत तथा मौसम की व्यार (हवा), घाम (सं॰ घमं >पा॰ घमम >घाम =धूण) श्रौर तीत (नमी) श्रादि ही फसलों में बहुत से रोगो को पैदा कर देती है। कॉकरी (ककड़ी) के फल में एक गिड़ार पड़ जाती है, जो बीजों को खाकर श्रन्दर से फल को पोला कर देती है; उसे कीरा कहते हैं। पोला करने के लिए 'वुलारना' किया प्रचलित है। कॉकरी श्रौर कीरा के संबंध में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

कर्क बवावे काँकरी, सिंह अबोई जाय। घाचं कहै सुनि घाघिनी, कीरा बदिकें खाय॥"

श्ररहर दो तरह की होती है—(१) कार्तिकिया—यह कार्तिक में काटी जाती है। (२) वैस-खिया—यह वैसाल में काटी जाती है। पुरवाई (पूरव की हवा) चलने से कमी-कभी कार्तिकिया श्ररहर में एक प्रकार का कीड़ा लग जाता है, जिसे कलिस्या कहते हैं। चनों में गंधेला श्रीर सरसों में माज नाम का रोग लगता है। प्रसिद्ध है—

"तीत चना में जाइ समाइ। ताकूँ जान गवैला खाइ॥"'3

<sup>ै &</sup>quot;शिरच्छेद प्रोच्छलच्छोणितोक्षितै : ।"—मावः शिशुपालवघ, २। ६६

र जौलाई के महीने में कर्क राशि के समय जो ककड़ी बोता है और सिंह राशि अयान् अगस्त का महीना बिना बुवाई के ही रहता है, तो ककड़ी में कीड़ा अवश्य लगता है। ऐसा घाव अपनी स्त्री से कहते हैं।

s नमी के खेत (नम खेत) में यदि चना खड़ा रहे तो उसमें गर्ने ला रोग लग जाता है।

माह में पुरवा हवा चतने से सरसों में माऊँ रोग लग जाता है।

मटर, चना, सरसों, जो श्रीर गेहूँ में चमका, गिड़ारी श्रीर उमसी नाम के रोग लग जाते हैं। चमका रोग से फसल का फूल मारा जाता है। गिड़ारी रोग के कारण पत्तियां छेददार हो जाती हैं। चने पर जब तक घेघरा (चने की गोल फली) नहीं श्राता, तब कभी-कभी उसमें उमसी रोग लग जाता है। माह-पृस का पाला भी वैसिखिया खेती को हानि पहुँचाता है। लोकोक्ति है—

''सावन-भादों कील जो त्र्यावै। माह-पृस में पारी लावै॥'' १

मस्ड के खेत में यदि पानी न लगे श्रीर माहीट (सं॰ माववृष्टि >माहीर = जाड़ों की वर्षा) भी न हो तो मस्ड (सं॰ मक्स) की पत्तियों को सुडी नाम की गिड़ार खा जाती है। गेहूं के पीघों की पत्तियों श्रीर वालों में गिरुई, रतुश्रा श्रीर लाखा नाम के रोग लग जाते हैं। चरका रोग धान की खेती को वस्वाद कर देता है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

"नेहूँ रतुत्रा चरका धान । बिना यन के मर्यो किसान ॥"<sup>2</sup>

"फागुन मास चलै पुरवाई। तौ गेंहुँन में गिरुई धाई॥"<sup>3</sup>

क्वार मासे (क्वार मास में बोये हुए) गेहुँ थ्रों में प्रायः गिरुई रोग लग जाने का डवका (सन्देह या डर) बना रहता है।

§२१०—गन्ने के मुख्य भेद ये हैं—(१) चिन (२) ऊभा (३) पोंड़ा (४) सरेथा (५) मंचुआ (६) किन्हिया (७) कोमवटुरिया (=) पुड़िया।

गन्तों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। उनके कारण गन्ते का तना पतला पड़ जाता है, या काना हो जाता है। कभी-कभी पोई के अन्दर सफेद-सफेद कपास-सी हो जाती है । गन्ते के रोगों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) कंसुआ—इस रोग के कारण गन्ने का पीधा छोटा और पतला पड़ जाता है। (२) कपसा, (३) गन्धी, (३) चित्ती, (५) चेपा—यह काला-सा कीड़ा होता है। इससे जो रोग होता है, उसे चेपा ही कहते हैं। (६) परिस्ता, (७) पैका—इस रोग के कुप्रभाव से गन्ने के कपरी भाग का गृदा सड़ जाता है। (६) फटा, (६) फूला, (१०) भोरी, (११) रोंधा, (१२) तखा, (१३) सराई।

\$२११ — मूँगफिलियों में एक विशेष प्रकार का रोग लग जाता है, जिससे उसकी पित्रयों पर ख्रिनेक काले धन्ने पड़ जाते हैं और धन्नों के चारो थ्रोर पीलाई छा जाती है। उस रोग को चित्रवा या हलद्रे कहते हैं। जाड़ों को गला देनेवाले एक रोग का नाम जरगला भी है। धानों में एक उफरा नाम का रोग लग जाता है, जिसके कारण धानों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं।

\$२१२—कुछ सामान्य रोगों के नाम—लीकी, तोरई, कासीफल श्रीर खीरा श्रादि की वारियों में लटकी, बुकनी श्रीर विरसा नाम के रोग लग जाते हैं। इनके कारण पत्ते पहले पीले

<sup>ै</sup> यदि सावन-भादों के महीने में कौल (क़हरा) श्रधिक पड़े तो माह-पूस के महीने में पाला श्रधिक पड़ता है।

<sup>े</sup> गेहुँ श्रों में रतुत्रा श्रीर धान में चरका रोग लग जाने पर किसान बिना श्रान्न के मरा हुआ हो जाता है।

<sup>े</sup> फागुन के महीने में यदि लगातार पुरवाई (सं० पुरोवात = पूरव की हवा) चले तो गेहुँशीं में गिरुई नाम का रोग दौदकर लगता है।

पड़ते हैं, िक्तर स्तृत जाते हैं। रेज की चरसा (बहुत वर्षा) के बाद यदि हालेंहाल (तुरन्त) घमसा (सं० घमोंजमा—घम + ऊमा या घम + ऊमा = धूप की गमीं) पड़ने लगे, तो गाजरों में एक रोग लग जाता है, जिसे गराच कहते हैं। इंसके कारण गाजरों में गाँठ पड़ जाती हैं और वे अन्दर से पोली हो जाती हैं। जौ, गेहूं आदि की खेती में एंठा, वंधा और सकोरा नाम के रोग पांचयों को ऐंठ- कर उन्हें बची के का में पिरणत कर देते हैं। एंठा और फॅफूदी नाम के रोग जौ-गेहुँ ओं के लिए वड़े हानिप्रद हैं। जौ-गेहुँ ओं की वालों में दाना पड़ते समय यदि पछुइयाँ (पछुवा हवा) फिक्कारने लगे अर्थात् जोर से चलने लगे तो वाल में वैहरा रोग हो जाता है। जब हवा कोंकों के साथ चलती है, तब उसके लिए 'फिक्कारना' किया का प्रयोग किया जाता है। गेहूँ में जब सेहूँ नाम का रोग लग जाता है, तब उसके दाने काले से पड़ जाते हैं।

स्वट पड़ने पर वन में चटका रोग लग जाता है, जिससे वन की पुरी (फूल) फड़ जाती है। जब उसका रोग पौधों श्रौर पेड़ों के तनों में लग जाता है, तब उनके तने श्रौर पत्ते स्वने लगते हैं। उखटे का मारा हुश्रा पेड़ उखिटशा कहाता है। जायसी ने 'उकठी' शब्द का प्रयोग इसी श्रथं में किया है।'

लखा रोग से पीला पड़ा हुआ गेहूँ पीरोंदा कहाता है। वाजरे पर जब भुटा आया ही हो, तभी यदि मुसकधार (मुशक की धार के समान) पानी बरसने लगे तो फूल मारा जाता है। उस समय उसके भुट्टों में एक रोग हो जाता है, जिसे फुलधोचा कहते हैं। पुरवाई चलने से कभी-कभी धान में तड़ा रोग भी लग जाता है। एक रोग कोढ़ (सं॰ कुफ्ठ) कहाता है, जिसके कारण मक्का, बन, जौ, गेहूँ और चना आदि का पत्ता पीला पड़ जाता है।

' §२१३---कुछ अन्य कीड़े-मकोड़ें के नाम--(१) रेंगनेवाले कीड़े, (२) उड़ने-वाले कीड़े।

रेंगनेवाले कीड़ों के नाम इस प्रकार हैं---

- (१) कलीली—यह लाली लिये हुए काले रङ्ग का कीड़ा है ज़ो गाय, भैंस और वैलों की देह से चिपटा रहता है और उनका खून पीता है। यह स्राकार में खटमल से छोटा होता है।
- ं (२) कॉॅंतर—लगभग एक वालिश्त लम्बा पीले रङ्ग का कीड़ा होता है, जिसके पेट के नीचें सैकड़ों टॉगें होती हैं। कहा जाता है कि कॉंतर जब देह में चिपट जाती है, तो फिर मुश्किल से छुटती है।
- (३) कानसराई—स्त की तरह का लाल-से रङ्ग का एक कीड़ा होता है, जिसकी लम्बाई लगभग दो-तीन ऋंगुल होती है। यह पशु या श्रादमी के कान में घुसकर बड़ा कब्ट पहुँचाता है।
- (४) फुकर कलीला—यह कीड़ा आकार में कलीली से बड़ा होता है। प्रायः कुत्तीं की गर्दनों से चिपटा रहता है।
- (५) गिजाई—यह लाल रंग का लगभग डेंद्र-दो अंगुल लम्बा बरसाती कीड़ा है। गिजा-इयाँ हजारों की संख्या में घर और जंगल में सावन-भादों के महीनों में दिखाई पड़ती हैं। यह जोड़े में भी रहती हैं। प्राय: एक गिजाई दूसरी पर सवार रहती है।
  - (६) गिड़ोया-इसे केंचु या नाम से मी पुकारते हैं। प्रायः वरसात के दिनों में वे खेतों

<sup>े &</sup>quot;फूल करे सूखी फुलवारीं। दिस्ट परी उकठी सब कारीं॥"

<sup>—</sup>डा॰ माताप्रसाद गुप्त (संपादक) : जायसी प्रन्थावली, पद्मावत, दोहा क्रमाक १९९१४

के अन्दर सैकड़ों की संख्या में पाये जाते हैं। यह कीड़ा मटमैले रंग का एक वालिश्त लम्बा होता है, जो मिट्टी खाता है।

- (७) गिरगिट या करकेंटा—इसकी देह का रंग जल्दी-जल्दी बदलता है। यह आशति में छिपकली से मिलता है। इसका मुँह कुछ लाल-सा होता है। मुसलमान इसे अनिष्टकारी या अशुभ मानते हैं, ऐसा सुना जाता है। जिस प्रकार अल्प प्रयत्न के सम्बन्ध में 'मुल्ला की दौड़ मसजिद तक' लोकोक्ति प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार करकेंट्रे से सम्बन्धित भी लोकोक्ति है कि "करकेंट्रा की दौड़ विटौरा पै।"
- (=) गिलहरी—यह पेड़ों पर जल्दी से सरकती हुई देखी जा सकती है। यह एक वालिश्त लम्बी होती है। पीठ पर धारियाँ होती हैं। जिसके लिए साधारण वस्तु ही बहुत प्रिय और मूल्यवान, हो, तब उसके लिए यह लोकोक्ति कही जाती है कि—"गिलहरिया कूँ गूलर ही मेवा हैं।"
- (६) गुचरीला—यह काले-से रंग का कीड़ा है जो गोनर में रहता है। कहावत प्रचलित है कि "गुवरीला तौ गोनर में ही राजी रहत्वै" अर्थात् गोनर का कीड़ा गोनर में ही प्रसन्न रहता है।
- (१०) गोह—(सं० गोध)—यह त्राकृति में नेवला या विसल्परिया से मिलती-जुलती होती है। इसकी एक किस्म चन्दन गोह कहलाती है, जिसे प्रायः चोर रखते हैं; क्योंकि इसकी ग्रीर रस्सी की सहायता से चोर ग्रासानी से मकान की छतों पर चृढ़ जाते हैं।
- (११) चैंटा और चैंटी (चींटा और चींटी)—ये कीड़े घरों और जंगलों में बहुत पाये जाते हैं। इनकी नाक की शक्ति बड़ी तेज होती है।
  - (१२) छपिकया—यह विषेला जन्तु है। इसे छिपकली या छपकली भी कहते हैं।
- (१३) भिल्ली—एक विशेष कीड़ा जो चौमासो की रातो में बहुत बोलता है। इसके बोलने को भनकारना कहते हैं।
- (१४) भींगुर—ऋँधेरे स्थान में जहाँ नमी-सी रहती है, वहाँ यह कीड़ा श्रिधिक रहता है। यह उन्नही मारकर चलता है।
- (१५) तेलिया कीरा—यह कीड़ा लगभग तीन अंगुल लम्बा और एक अंगुल चौड़ा होता है। रंग में काला, पीला और सफेद देखा गया है।
- (१६) वामनी—एक बालिश्त लम्बी होती हैं; देह पर पीली-सी धारियाँ होती हैं। श्राकृति में पतले सँपोले (सं॰ सर्प + पोतलक = सॉप का वच्चा) की मॉति होती है।
  - (१७) विच्छ् या वीछू—(सं० वृश्चिक)—इसका डंक बड़ा तेज होता है। प्रसिद्ध है—
    "स्याँप की काटी सोवै। बीछू की काटी रोवै॥<sup>9</sup>
- (१=) विसखपरिया—यह त्राकृति में छिपकली से मिलती है, परन्तु बड़ी विसियर (विपैली) होती है। इसके सम्बन्ध में लोगो का कहना है कि विसखपरिया काटने के बाद तुरन्त ग्रपने पेशाव में नहा लेती है। विसखपरिया का काटा हुग्रा मनुष्य यदि उससे पहले नहा ले तो वह वन जाता है।
- (१६) मजीरा—यह वरसात के दिनों में सन्ध्या समय से बोलना आरम्भ कर देता है। इसकी आकृति टिड्डी या अकफुट से मिलती है। यह रंग में कुछ काला या मटमेला-सा होता है।

<sup>े</sup> जिस मनुष्य को साँप काट लेता है वह तो उसके विष के कारण सोता है लेकिन विष्णे का काटा हुआ दर्द से दिन भर रोता रहता है।

- (२०) राम की गुड़िया—इसका एक नाम 'वीरचहूटी'' (सं० वीरवधूटी) भी है। यह गोल-सा मखमली देह का कीड़ा है, जो बरसात में दिखाई देता है।
- (२१) साँप और नाग—नाग काला ग्रीर फिनवाला) होता है। इसमें बड़ा विप होता है। लेकिन साँप जिना फन का कीड़ा है। साँप के बच्चे को सँपोरा (सं० सर्प + पोतलक) कहते हैं। ग्राँग० 'कोबरा' के लिए जनपदीय शब्द 'नाग' प्रचलित है ग्रीर ग्राँग० 'स्नेक' के लिए 'साँप' या स्याँप।

उडनेवाले कीड़ों के नाम इस प्रकार हैं-

- (१) चिरोली या चिरगुली—यह मिही का घर बनाकर रहती है। रंग में काली श्रीर देह में वर्र से छोटी होती है।
- (२) डाँस—(सं० दंश प्रा० डंस > डाँस) यह काटने में मच्छर से बदकर है। श्राकार में मच्छर से बड़ा होता है, लेकिन श्राकृति बहुत कुछ मच्छर से मिलती-ख़लती होती है।
  - (३) तलइया-लाल रंग की वर्र को ततइया कहते हैं। इसका डंक वड़ा तेज होता है।
- (४) तीतुरी—सफेद या मटमेले रंग का एक पतंगा जो जुतते हुए खेत में ऋधिक पाया जाता है। चिन्तित और निराश हो जाने के ऋर्थ में 'तीतुरी उड़ जाना' एक मुहावरा भी प्रचलित है।
- (५) पतंगा यह वरसात के दिनों में प्रायः दीपक पर त्राकर जल जाता है। इसका एक साहित्यिक नाम 'शलभ' भी है।
- (६) वर्र वर्रइया या वरइया—रंग सोने का-सा होता है और इसकी कमर बड़ी पतली होती है।
- (७) भिनुगा—यह मञ्छर से भी बहुत छोटा कीड़ा है, जो प्रायः गृलर के फलों के अन्दर अधिक संख्या में पाया जाता है।
- (=) भौरा—यह रंग का काला होता है श्रीर छः टाँगें होती हैं। इसलिए इसे संस्कृत में घट्पद भी कहते हैं।
- (E) भौंकन्ना या जल-भौंरा—यह प्रायः पानी के ऊपर रहता है। पानी के धरातल पर सरपट मारते हुए इसे देखा जा सकता है। यह त्राकार में चींटे के शरीर का चौथाई होता है।

§२१४—साँपों के नाम, श्राकार श्रीर रूप-रङ्ग—साँपों की मुख्य नस्लें कुलियाँ कराती हैं। वरुश्रों (साँपों का खेल करने वाले) का कहना है कि साँपों की श्राट कुलियाँ श्रीर श्रारत जातियाँ हैं। साँप का सराख में बुसना वरना कहाता है। साँप का विप उतारनेवाला व्यक्ति वाहगी कहाता है। लोकोक्ति है—"कुठौर काटी ससुर वाहगी" श्रायीत् वड़ी दुविधा में पड़ जाना। साँपों के नाम यहाँ श्रकारादि कम से लिखे जाते हैं।

(१) श्रजगर—(सं॰ श्रजगर) इसे श्रज़दहा भी कहते हैं। इसकी देह का रंग उन्नावी (काला + लाल) होता है। पीठ पर तॉने के रंग की धूनियाँ (गोल रेखाएँ जो इस की तरह बनी हुई

भ "रॅंगि चलीं जस बीरवहूटी।"

<sup>-</sup> रामचन्द्र शुक्ल (संपादक): जायसी प्रंथावली, पद्मावत, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ३०।५।३

<sup>े</sup> पुत्रवधू को साँप ने गुप्ताङ्ग में काट जिया लेकिन बाइगी ससुर ही है। ऐसी दशा में विप उत्तरवाने का कार्य कजा के कारण कैसे हो ? वड़ी दुविधा में जान है।

होती हैं) होती हैं। ग्रनगर के मार्थ पर सफेद खड़ी रेखा भी होती है, जिस **टीका** कहते हैं। ग्रनगर के फत नहीं होता। यह क्करी को निगल जाता है।

- (२) श्रफ्तई— श्रफ्तई (श्र॰ श्रफ़्तें = नाग जाति का एक साँप) का रंग सक्रेंद्र होता है। यह बहुत विस्तियर (विपधारी) श्रीर फुर्नीला होता है। इसकी पीठ पर श्रग्रहाकार सफ़्रेंद्र चित्ते भी होते हैं, जो मक्खी कहाते हैं।
  - (३) श्रलगर्रा—यह पनिहाँ साँपों (पानी में रहनेवाले साँप) की एक जाति में से है।
  - (४) ऐल्हाद—इसका सारा शरीर काला होता है। इसका फन आदमी के पंजे से भी अधिक बीड़ा होता है। वरुओं का कहना है कि ऐल्हाद की फुसकार से दूव (एक घास) भी जल जाती है। यह बड़ा जहरीला होता है। इसे भुजंग भी कहते हैं। इसके शरीर की लग्बाई आदमी के बराबर अर्थात् साढ़े तीन हाथ होती है। यह अपनी पृंछ का सहारा (आअय) लेकर सीधा खड़ा हो जाता है।
  - (५) कद्उन्ना—(सं॰ काद्रवेय)—यह बहुत मोटा ग्रीर मारी साँप होता है, जो फन उटाकर हाथ-डेट हाथ ऊँचा खड़ा भी हो जाता है।
  - (६) कागावंसी—यह मुँह की त्रोर त्राधा धीरा (वं॰ घवल = सफ़ेद) त्रीर पूँछ की त्रोर त्राधा काला होता है। इसके शरीर की लम्बाई लगमग टाई हाय होती है।
  - (७) कालगएडेस—इस साँग की देह काली होती है, लेकिन पीठ पर गएडे (डोपी से बँवे हुए निशानों की तरह की रेखाएँ) होते हैं। कालगएडेस के फन नहीं होता।
    - (=) कालगनेस सुन्तकाला (विलक्कल काला) और फिनहाँ (फिनवाला) होता है। फिन अधिक लम्बा और कुछ नीचे को कुका हुआ होता है। इसका फन लगते ही आदमी मर जाता है।
    - (E) कडम्रा डोम—यह काले श्रीर हरे रंग का फिनहाँ साँप है। सिर पर खड़ाऊँ का-सा निशान बना होता है; लम्बाई लगभग दो हाथ होती है। इसके समान लम्बे निम्नांक्ति साँप श्रीर बताये जाते हैं—करकतान, चीपटकाँचली, थोलक, निगिदगिष्टी, पाँगड़, भूँगमोरी, मुरुक, सुनैरी, सुम, हरियल इत्यादि।
    - (२०) गिल्हनफोर—इसका रंग हरा और पृँछ पतली होती है। लम्बाई लगभग ३ हाय होती है और फन नहीं होता।
    - (११) गिडुश्राँना—इस साँप की देह का रंग गेहूँ से मिलता-जुलता होता है। लामाई लगभग दो हाथ होती है। यह बहुत ज़हरी होता है। इसे गोहाना या गोहचन भी कहते हैं।
    - (१२) गुनकी—इस सॉप का फन चौडा होता है श्रीर कुछ-कुछ गाय के मुँह से मिलता-खलता रहता है।
    - (१३) गुहेनियाँ नेवले की शक्त का एक कीड़ा जो छिपकली से भी मिलता-जुलता है, गोह कहाता है। गुहेनियाँ साँप का रूप-रंग बहुत कक मोह से किन्ना है।
    - गोह कहाता है। गुहेनियाँ साँप का रूप-रंग बहुत कुछ गोह से मिलता है।
      (१४) घोड़ापछाड़—यह साँप दौड़ने में घोडे को भी मात दे देता है। रङ्ग में हरा ग्रीर देह का पतला तथा छुरैरा (फुर्ताला) होता है। पूँछ पर मिस्तयाँ होती हैं। घोड़ापछाड़ का मुँह
    - विना फन का ही होता है लेकिन गर्दन पतली होती है। इसे गर्रा भी कहते हैं।

      (१५) घूँगला—रंग में गेक्या और लम्बाई में सबा हाथ का होता है। इसके नीचे का हिस्सा ऊँचा-नीचा होता है; इसलिए इसका पूरा पेट धरती से नहीं लगता।

- (१६) चीती या चित्ती—यह मोटा, मारी छोर लगमग छाउ हाथ लम्बा कीड़ा होता है। चीती का रंग हरा छौर पीठ पर गुल (सफेद चित्ते) होते हैं। मोटाई छादमी की पिडलियों के बराबर होती है।
- (१७) जलेविया नाग—यह हर समय गुड्मुड़ी मारे हुए जलेवी की तरह पढ़ा रहता है। काटते समय भी देह का तीन चौथाई भाग गुड्मुड़ी (कुंडली) की हालत में ही रहता है। यह रंग में मिटिश्रा (मिट्टी जैसा) होता है श्रीर लम्बाई ढाई हाथ होती है।
- (१=) ठूँड़ाड़ी—इसे लटाधारी भी कहते हैं। इसकी पीठ पर छोटे-छोटे बाल और मुँह पर डाड़ी-मूँछें होती हैं।
- (१८) डेंड्स-(सं॰ डुडम) दसे पनिहाँ (पानी में रहनेवाला) भी कहते हैं, क्यांकि इस जाति के साँप प्रायः पोखर, नदी, तालाव ग्रादि जलारायों में पाये जाते हैं। डंड्रू की लम्बाई लगभग डेड़-दो हाथ होती है।
- (२०) ललसा (सं० तिलित्स)—यह मोटे और चौडे फन का एक बड़ा साँप है, जो लम्बाई में लगभग ढाई-तीन हाथ से कम नहीं होता।
- (२१) ताकला—यह देह का पतला और रंग का गुलाबी होता है। लगभग सवा हाथ लम्बा होता है, लेकिन फन नहीं होता।
- (२२) तागासर—यह विना फन का सॉप है। इसका रंग सोने के समान होता है। किशी (स॰ किनिष्ठिका) उँगली की मोटाई के बरावर तागासर की देह मोटी होती है। इसका मुँह बहुत छोटा छोर विना फन का होता है।
- (२३) तामेखुरी—इसकी देह ताँवे के रंग के समान होती है। फन लम्बा श्रीर देह परं काली मिनेखयाँ बनी होती हैं। 'तामङ्ग' नाम का साँप भी तामेखुरी से मिलंता जुलता होता है, लेकिन रंग में तामेखुरी श्राधिक लाल होता है।
- (२४) दुमहीं या कवलँड़—यह मुक्त ग्रीर सीधा कीड़ा है। सँपरों का कहना है कि दुमहीं ६-६ महीने दोनों ग्रोर चलती है। ग्रतः दोनों ग्रोर मुंह होने के कारण इसे दुमुँही या दुमहीं कहते हैं।
- (२४) धामन—धामन वडी जहरीली साँपिन होती है। प्रायः रंग काला ग्रीर सिर बड़ा होता है। पीठ पर काले दाग होते हैं। किसी-किसी धामन की मोटाई ग्रादमी के पहुँचे के वरावर होती है।
- (२६) धारसा—यह विना फन का सफेद साँप है। लम्बाई लगभग सवा हाथ होती है। देह का पतला श्रीर रंग में बिलकुल सफेद होता है।
- (२७) पदमनाग (सं॰ पद्मनाग)—इसका फन छोटा श्रीर देह काली होती है। यह लगभग एक हाथ लभ्या होता है। इसके फन पर गाय के खुर का सा सफेद निशान बना रहता है। यह बड़ी उत्तम जाति का साँप माना जाता है। यह काटते समय उछलकर फन मारता है।
- (२८) पीरिया या पीरोंदा—यह जहरी नहीं होता। सारी देह पीले रंग की होती है। यदि पीलाई में कुछ लाल रंग भी रहता है, तो उसे रकत पीरिया कहते हैं। काले मुँह ग्रीर पीले रंग के साँप को करमुँहा-पीरिया कहा जाता है।
- (२६) पौनियाँ—पौनियाँ नागदेव जाति का सर्प माना जाता है। यह भाड़, की सींक जैसा होता है। इसकी देह का रंग सोने की माँति पीला होता है श्रीर लम्बाई लगमग पौन हाथ

होती है। फन के श्रागे का हिस्सा कुछ लाल होता है। यह बहुत ज्यादा ज़हरीला बताया जाता है। वरशों का कहना है कि इसकी फुसकार से श्रादमी की देह की गाँस-गाँस (हट्टियों के जोड़) खुल जाती है। पीनियां नाग के समुहाँ (सं० सनत्त) किसो को खड़ा नहीं होने दिया जाता। यरश्रा सबको परमेश्वर की सींह (सं० श्राय > श्राय > सब्द > सब्द > सीह) दिवाकर श्रालग रखना है।

(३०) फूलफगार—यह फिनहाँ (फनवाला) साँप है। इसकी पीठ पर काली और सफेर छोटी मिक्लियाँ होती हैं, जो फुलफगा कहाती है। काली मक्ली से चिपटी हुई सफेर मक्ली और सफेर मक्ली से चिपटी हुई सफेर मक्ली और सफेर मक्ली से चिपटी हुई काली बनी रहती है। इसी भाँति सारी पीठ मिक्लियां से भरी रहती है। इसे फुलबगा भी कहते हैं।

(३१) वंसमार-वह हरा होता हे, श्रीर लम्बाई लगभग दो हाथ होती है।

(३२) भूँगर-भूगर नाम के साँप कई रगों के होते हैं। प्रायः हरे, पीले या काले रंग के देखे गये हैं। भूंगर की पांठ पर धारियाँ भी होती हैं। यह डेड़ हाथ लम्या होता है।

(३३) में साडोम—यह चमकीला ग्रीर काला होता है। ऐसा रङ्ग ते लिया सुन्न कहाता है। भैंसाडोम के फन पर गाय का खुर बना रहता है। यह लगभग ढाई हाथ लम्बा श्रीर शरीर में भारी होता है। सुस्त ग्रीर ग्रालसी होता है; ग्रतः हुछे मटियल भी कह देते हैं।

(३४) मनवारी (सं॰ मिण्धारी)—वरुश्रों का कहना है कि इसके माये पर दीपक का-सा प्रकाश करनेवाली मिण रहती है। मिण के प्रकाश में ही यह रात को घूमता है। इसकी पुकार (सन्-सन् नाद करती हुई फ़सकार) बड़ी दूर तक सुनी जाती है।

(३४) मिलियागर-एड में पीला ग्रीर पीठ पर दागदगीला होता है। इसकी लम्बाई सात

हाय की होती है।

(३६) मरहौना (सं॰ मालुधान)—यह रङ्ग का काला होता है ग्रीर पीठ पर बड़े-बड़े गुल (सफेद चित्ते) होते हैं। बहुत चित्तिस्पर (त्रिपधर) होता है।

(३७) रकतवंसी--यह फिनहाँ होता है। देह ताँवे की तरह लाल श्रीर पीठ पर संफेद मिक्तवर्षों होती हैं। इस कुली के काँप प्रायः मकानों में चूहे के भिरलों (तं विल = स्राप्त) में रहते हैं।

(२८) रज्जली (सं॰ राजिल)—मोटाई और सीवेपन में कचलेंड़ (दुमहीं) से मिलता-जुलता होता है।

(३६) रोड़फाड़—यह डेड़ हाथ का हल्दी जैसा पीला होता है।

(४०) लखीरसा—इसका रङ्ग लाख की भाँति लाल-पीला होता है। फन नहीं होता। लम्बाई लगभग ३ हाथ होती है।

(४१) लुहरसा—गुलाबी रङ्ग का लगभग डेड़ हाथ लम्बा होता है। इसके पन नहीं होता।

(४२) लौहरुश्रा—लाल रङ्ग का यह साँप लगभग तीन हाथ लम्बा होता है। इसके फर्न नहीं होता।

(४२) संखचूर (सं॰ शंखचूड)—संखचूर के सिर पर एक लग्ना-सा सफेद दाग होता है, जो गऊचरन कहाता है। यह फिनहाँ (फनवाला) नाग है। इसकी दो जातियाँ अधिक पाई जाती हैं—(१) करुआ संखचूर, (२) जलेविया संखचूर। संखचूर की जीम में तीन या चार फंकियाँ होती हैं, जिन्हें तार कहते है। तीन तारवाला संखचूर तितारा और चार तारवाला चौतारा कहाता है। वरुओं का कहना है कि फुसकार के समय संखचूर के मुँह से फुलफ़िक्याँ-सी महती हैं।

मातृ-देवियों या त्राह्यरामाइयों की सहायता से साँप से डसे हुए राजकुमार को जीवित करती है। ये सात शक्तियाँ ही सात बहनें हैं जिनके लिए कहा है —

"सस स्वसारो श्रमिसंनवन्ते"

--(ऋक् शश्वशाह)

सात वहनें मिलकर देवरथ में वैठे हुए श्रिधपित का यशोगीत गावी हैं। उनके पास जो श्रमत है, वह सातवीं से, जिसका नाम 'बृद मुहागिन' माता है, श्रयांत् जो मङ्गलात्मक श्राशीवांद से विश्वकर्मा की सिन्ट को बढ़ाती है, राजकुमारी को मिलता है। ऋमु देवों ने एक गुणातीत प्राण्कलश को लेकर उसके जो चार रूप किये, उनके उस चतुष्ट्य विधान की स्मारक कहानी करक चतुर्थी का लोकव्रत है। प्रत्येक देह में जन्म से श्रारम्म होनेवाला प्राण-स्पन्दन ही 'कुमारसम्मय' श्रयांत् राजकुमार का जन्म है, जिससे प्राण् या जीवन की धारा नये-नये रूप में श्राणे बढ़ती है। कुमारी के माता-पिता का समिलन एक यश है। राजकुमार के माता-पिता का योग दूसरा यश है। दोनों यशों से उह्रक दिल्णाएँ जब पुनः मिलती हैं तब तीसरा यश चलता है। यही 'यशेन यशमयजन्त धीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्' का विधान है। सिन्ट-रचना का यही पहला धर्म है जो बाद की सिन्टयों का नियमन कर रहा है। यह एक उदाहरण है। श्रीर भी लोक-व्रत श्रपने वैदिक उद्गम का संकेत देते हैं, जैसे बटसावित्री व्रत, जिसमें संवत्सरात्मक सावित्र विद्या का लोकिक रूप सुरिस्ति है। 'लोके वेद च' सूत्र के दर्पण में लोकसाहित्य श्रीर लोकवार्ता शास्त्र का महस्व श्ररवन्त बढ़ जाता है श्रीर कार्यकर्ताश्रों के सामने एक नया लक्ष्य श्रा जाता है।

लोक साहित्य की दृढ़ भूमि है। उसकी दीर्घकालीन परम्पराएँ हैं। उसका अपरिमित विस्तार है। अतप्य सब दृष्टियों से लोक मेधावी और उत्साही साहित्यसेवियों के सहयोग का समर्पण चाहता है। ईश्वर करे उसकी संख्या में वृद्धि हो!

"प्रत्यच्दर्शी लोकस्य सर्वेदर्शी भवेन्नरः।"

--(उद्योगपर्व ४३।३६)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वासुदेवशरण अग्रवाल

इंसका काटा हुआ आदमी बचता नहीं, तुरन्त मर जाता है। जलेबिया संखचूर चलने के समय तो सीधा (सतर और लम्बा) रहता है, लेकिन राप दशाओं में जलेबी के छत्ते की भाँति ही गुड़ीमुड़ी (गुंजरूक) मारकर बैठता और सोता है। इसके गलेफू (गाल का अन्दर का भाग) के अन्दर की पोली गोली, जिसमें जहर रहता है, विसपुटरिया (विप की पोटली) कहाती है।

(४४) संपोरा (सं॰ सर्पपोतलक) —सॉप के छोटे बच्चे को सँपोरा या सँपोला कहते हैं।

नाग का यच्चा नगीला (सं० नाग + पोतलक = नाग का वच्चा) कहाता है।

(४५) सरगनपनी-यह एक में स्याह काला और लम्बाई में सवा हाथ का होता है।

(४६) सूरजवंसी—शरीर में लाल श्रीर मुँह पर काला होता है। लेकिन माये पर गोल-गोल सफेद दाग भी होते हैं। पीठ पर काली मिक्खियाँ भी होती हैं। इसके फन नहीं होता।

(४७) सोतल-यह गुलाभी रङ्ग का लगभग ढाई हाथ लम्बा होता है। इसके फन नहीं होता।

(४=) सोनपरी—यह विलकुल सफेद होता है ग्रीर उछट्टी मारता है। लम्बाई एक विलाइँद (बालिश्त) से ग्राधिक नहीं होती। यह विस्थिर (विषवाला) नाग माना गया है। (४८) हरियल—यह हरे रक्त का ढाई हाथ लंबा साँप होता है।

# प्रकर्ण ५ बादल, हवाएँ चौर मौसम

## अध्याय १

## वादल और वर्षा

\$२१४—जन त्राकाश में सनुद्र का पानी भाप बनकर छा जाता है, तब उसे वादर (सं॰ वादंल > नादर) कहते हैं। यदि श्राकाश के थोड़े से घेरे में छोटा-सा बादल ठहरा हुश्रा हो, तो वह वदि्या या वदरी (बदली) कहाता है। श्राकाश के थोड़े-से बीच में किसी एक दिशा से उठता हुश्रा बादल धरवा कहाता है। काले रंग का धरवा उठकर यदि सारे श्राकाश में छा जाय, तो उस रूप को घटा या कारी घटा कहते हैं। घटा के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"कारी घटा डरपावनी, सेत भरेगी खेत ॥""

यदि काली घटा श्रिषक समय तक श्राकाश में छाई रहे, तो उसे जमन या जमिन कहते हैं। यदि दो काले घरवा के बीच में एक सफेद बदरिया श्रा जाय तो वह धेगरी कहाती है। उठे हुए सफेद घरवे को रूगालो बोलते हैं। यदि बादल घिरा हुश्रा हो, पानी बरसता न हो श्रीर हवा भी बन्द-सी हो; तो उस बातावरण को घुमड़न या घुटन कहते हैं। श्राकाश के तारों के समृह को तारई (सं० तारागण > ताराइन > तारई) कहते हैं। यदि श्राकाश में बादलों के साथ तारई भी छिटक रही हों तो वह बादल खीलिया या तारइयाँ कहाता है।

श्रलीगढ़-चेत्र की जनपदीय वोली में वादल प्रायः चार तरह के प्रसिद्ध हैं—(१) भदकेला— जिसमें पानी कम हो। कहीं काला श्रीर कहीं कुळु-कुछ सफेद हो। (२) जमेला—जिसमें पानी श्रिषक हो श्रीर रंग में सारा काला हो। (३) उनइयाँ—जिसमें भाप धनीभूत होकर समाविष्ट हो श्रीर काफी नीचे भी श्रा गया हो। (४) वरसींहा—ये वादल काले, धने श्रीर वरसाऊ होते हैं। इन्हें देखकर किसान को श्रुव विश्वास हो जाता है कि घहघड्ड का मेह (बड़े जोर की वर्षा) पड़ेगा। वरसोंहा वादल एक बड़े विचकटला (चेत्र या मैदान) में पानी ही पानी कर देता है।

§२१६—कुछ बीच में कालें वादल हों श्रीर कुछ बीच में सफेद; लेकिन दोनों प्रकार के वादल एक दूसरे से मिले हुए हों तो उस वातावरण को धूपछाहीं कहते हैं। यदि श्राकाश में थोड़ी-थोड़ी देर में वादल छा जाय श्रीर धूप भी निकल श्रावे तो वह घमछाहीं कहाती है। लोकोक्ति है—

"रात-दिना घमछाहीं। ग्रन वरखा कळु नाहीं॥"र

जिन बादलों का रंग तीतर के पंखों के रंग से मिलता हो, श्रर्थात् जो बंहुत काले न हों, वे तीतरवन्ने (सं० तित्तिरवर्णक) कहाते हैं। तीतरवन्नी वदिया श्रवश्य मेह वरसाती है—

"तीतरबन्नी बादरी, विधवा काजर-रेख। वह बरसै यह घर करै, जामें मीन न मेख॥"³

<sup>ी</sup> काली घटा वरसती नहीं, विक डरपाती है और सफेद खेत भरती है।

२ त्राकाश में दिन-रात घमछाहीं रहे तो वर्षा नहीं होगी।

<sup>े</sup> जिस बदर्जी का रंग तीतर के पंखों का सा होगा, वह अवश्य मेह बरसाएगी। जो विधवा छी आँखों में बारीक काजल लगायेगी, वह अवश्य ही किसी पुरुप के साथ भाग जाएगी। इन दोनों बातों के होने में कोई सन्देह नहीं है।

कवीर ने 'तीतरवानी वादरी' का उल्लेख किया है श्रीर उससे मेह का बरसना वताया है।'
जव पूरे दिन श्राकाश में बादल छाये हुए रहें, नाम को भी धूप के दर्शन न हो, मौसम
कुछ ठंड का हो; लेकिन वर्षा न हुई हो, तो उस वातावरण को उनमनि कहते हैं। यदि मौहासों
(जाड़ों के दिन) में ऐसी उनमनि एक श्राठवारे (सं॰ श्राण्टवारक = श्राठ दिन की श्रावधि) तक रहे
तो खेती पीली पड़ जाती है, श्रीर उस समय वेचारे किसान के गोड़ ट्रूट जाते हैं। निराश एवं
हतोत्साह के। श्रार्थ में 'गोड़-ट्रूटना' महावरा प्रचलित है। यदि निरंतर एक दिन श्रीर एक रात
(२४ घरटे तक) श्राकाश में बादल छाये हुए रहें श्रीर रिमिक्तम-रिमिक्तम में ह भी वरसता
रहें श्रार्थात् थोड़ी-थोड़ी बूँदें भी इस तरह पड़ती रहें कि गिरारों (गलिहारों) में कीच-काँद (सं॰
कर्दम > काँद) भी हो जाय, तो वह वातावरण गोहच कहाता है। कीचड़ की बहुत छुरी बदबू
बुक्काइँद श्रीर सड़ने की बदबू सड़ाइँद कहाती है। श्राकारा में बादल चलता हो
तो उसे वदरचल (खुजें में) कहते हैं। छोटे-छोटे श्रीलों को कंकरी कहते हैं। छोटे श्रीले छुछ
ही समय पड़कर फिर तुरन्त बन्द हो जायं तो उस तरह श्रीलों का बरसना छाल बहाता है। बड़ेबड़े श्रीलों का गिरना 'खिसलना' कहाता है।

\$२१७—बादल की ग्रावाजों के लिए जनपदीय बोली में गड़गड़, दूँकन, तड़कन, गरजन ग्रौर लरजन शब्द खूब चलते हैं। विजली चमकने के ग्रर्थ में लहकना, चमकना ग्रौर कोंधना धातुएँ प्रचलित हैं। यदि विजली बहुत पतली रेखा के रूप में चमकती है तो उसे 'लह-कना' कहते हैं ग्रौर यदि ग्रिधिक प्रकाश ग्रौर बहुत बड़े रूप के साथ चमकती है, तो उस समय 'कोंधना' धातु का प्रयोग होता है, जैसे—बीज़ुरी कोंध रही है या कोंधा मार रही हैं। ग्राचानक कहीं पर विजली का गिर जाना 'गिटई पड़ना' कहाता है। पुरवाई (सं॰ पुरोवात) चल रही हो ग्रौर बादल चमकता हुग्रा पश्चिम दिशा से उठे, तो उसे उलटा धरवा कहते हैं। पुरवा हवा चलते समय यदि पूरव दिशा से ही बादल उठे तो उसे सीधा धरवा कहते हैं। उलटे धरवे पर एक लोकोक्ति भी प्रचलित है—

"उलटी घरवा जी चढ़ें, रॉड़ मूंड़ ते न्हाइ। घाघ कहें चुन घाघिनी, वह वरसे यह जाइ॥"र अः पतर पवन्ती ल्होल पइ, वदर पछाँहे जायं। उतते त्राइकें वरसिंहं, जल-जंगल करिजायं॥

पश्चिम दिशा से चलनेवाली हवा पछड़याँ, पछिहियाँ या पछादिया (श्रत॰ में) कहाती है। पश्चिम दिशा को 'पछाँह' कहते हैं। यदि पछैयाँ चल रहा हो और पछाँह से ही बादल उठें तो उन्हें पछाँये वादर कहते हैं। इनसे वर्षा की श्राशा बहुत कम होती है। प्रसिद्ध है—

<sup>ै &#</sup>x27;कवीर गुण की वादरी, तीतरवानी झाँहिं। वाहिर रहे ते ऊवरे, भीगे मंदिर माँहि ॥'—क॰ ग्रं॰, माया कौ श्रंग, दो॰ १३

र यदि उलटा घरवा चढ़े अर्थात् पुरवा हवा चलते समय वादल पश्चिम से पूरव को जायँ तो वर्षा अवश्य होगी। यदि राँड् (सं॰ रएडा = विधवा) छी सिर खोलकर न्हावे तो यह निश्चय है कि वह किसी के साथ अवश्य भाग जायगी। ऐसा घाघ अपनी स्त्री से कहते हैं।

उ कोई किसान अपनी पत्नी से कहता है—हे पतली रोटी बनानेवाली! श्रव त व्होल (मोटा रोट) बना क्योंकि बादल पश्चिम दिशा को जा रहे हैं। उधर से आकर वरसँगे श्रीर सारे जंगला में जल हो जल कर देंगे, श्रीर श्रज खुब होगा।

#### "पर्खायी बादर। लवार की ग्रादर॥" 1

\$२१ = - ग्रलीगढ़ त्तेत्र की जनपदीय बोली में वर्षा के भी ग्रानेक नाम हैं। यदि ऐसी घन-घोर वर्षा हो कि मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर ग्रीर मामूली-सी छोटी दीवाले तक रेला (पानी का प्रवल वेग) के प्रभाव से वह जाय तो उसे पनियाँढार मेह कहते हैं। उससे कुछ हलकी वर्षा मूसलाधार ग्रीर मूसलाधार से हलकी मुसकधार (फा॰ मशक = पानी के लिए काम ग्रानेवाला वकरी की खाल का एक थैला) कहाती है। वर्षा के सम्बन्ध में एक लोक-गीत भी प्रचलित है--

मेघमालनु ते कह्यो ललकारि।

ग्रज पे यरसै पनियाँदार॥

उमिं घुमिं ग्रज घेरिके, उठी घटा घनघोर।
चम-चम चमके बीजुरी, चौके ग्रज के मोर॥
मुसक्षार जलु रेला के सँग मुरपित बरसायौ।
धरि मख पे गिर्राज नामु गिरधारी है पायौ॥"

--(त॰ हाथरस से प्राप्त एक लोक-गीत)

मेह यदि एमदम वरसकर फिर तुरन्त ही वन्द हो जाय तो उसे सत्ता या सत्त्करा कहते हैं। दो-चार बूँदों का थोड़ी-थोड़ी देर में पड़ना बूँदों किनकना कहाता है। कुछ समय के लिए जब हवा के साथ लहराती हुई नन्ही-नन्हीं बूँदे बरसती हैं, तब उन्हें लहरूप कहते हैं। हवा के सोकों के साथ कुछ भारी बूँदों का पड़ना पौछार या चौछार कहाता है। छोटी-छोटी बारीक बूँदें कुछ देर बरसती रहे तो उस वर्षा को सन्ना (भरना) कहते हैं। यदि बहुत समय तक सन्ना करता रहे तो वर्षा का वह रूप रिमिक्स, मेहासिन या भिनिमन कहाता है। सबेरे से सॉफ तक अथवा निरन्तर दो-तीन दिन तक थोडा-थोड़ा मेह बरसता रहे तो उसे सार लगना कहते हैं। भर बन्द हो जाने के बाद भी आकाश में यदि बादल छाये हुए रहे तो उस वातावरण को 'भर' कहते हैं। धूप निकल रही हो और वर्षा भी हो रही हो तो उसे कोढ़िया मेह कहते हैं।

\$२२.8—एक साथ यदि ऐसा मेह पड़े कि किसानों के खेत भर जायें तो उसे भन्न कहते हैं। उस मन से चार-छः जिलों में एक-सी ही वर्षी हुई हो तो वह जगभन्न कहाती है। वड़ी-वड़ी वृंदे दुछ देर तक ही पड़े तो उन्हें बुँदाकड़ें (खुर्जें में) या सरभरे कहते हैं। कालिदास ने बुँदाकड़ों के लिए 'वर्षाग्रविन्दु' शब्द का ग्रयोग किया है। र

वर्षा की मात्रा के श्रमुसार किसान बोली में मेह के कई नाम हैं। कूँड भरउन्ना, किरिया भरउन्ना, पिछोरिया निचोर, मेंड़तोर श्रीर तालतोड़ श्रादि वर्षा के जनपदीय नाम हैं। यदि मेह किसी एक जगह पड़ जाय लेकिन ४-६ कोस की दूरी पर न बरसे तो उसे चूँदावाँदी कहते हैं। श्रसाइ, सावन, भादो श्रीर क्वार के महीने चौमासे (चतुर्मास) कहाते हैं। चौमासे के श्रारम्म में मेह का एकदम बरसना दौंगरा कहाता है। दौंगरे का मेह काफी देर तक मल्ले के साथ बरसता है, फिर बन्द हो जाता है। जायसी ने इसी के लिए पदमावत में 'दवॅगरा' शब्द का प्रयोग किया है।

<sup>ै</sup> पछ्वा हवा के समय पश्चिम दिशा से उठा हुआ बादल लवार (भूठा) ब्यक्ति के आदर की भौति ब्यर्थ है।

२ ''वेदयास्त्वत्तो नखपदसुखान् प्राप्यवर्षाप्रविन्दून्।"

<sup>—</sup> डा॰ वासुदेवशरण अग्रवान : मेवदूत एक अध्ययन, पूर्व मेघ, रलोक ३५।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> "दीठि दवँगरा मेरवहु एका।"

<sup>-</sup>रामचन्द्र शुक्ल (संपादक) : जायसी-प्रन्थावली, पदमावत, काशी ना० प्र० सभा, ३०।१४।७

विद इतनी घनघोर वर्ष हो कि खेती पानी से गलने लगे तो उसे गरिकया मेह कहते हैं।
गैल (रास्ता) ग्रौर गिरारों (गिलहारा = गली का रास्ता) में जब वर्षा का पानी मर जाता है, तब
मनुष्य ग्रौर पशु ग्रादि के चलने से जो ध्विन होती है, पानी की उस ध्विन को छुपर-छुपर कहते हैं।

श्राकाश में बादल निरन्तर दो-तीन दिन तक ऐसे छाये रहें कि सूर्य के दर्शन तक न हों श्रौर वर्ण भी होती रहे; फिर एक दिन श्राकाश स्वच्छ हो जाय श्रौर सूर्य का प्रकाश भी दिखाई देने लगे, तब उस वातावरण को उस्मनी या उघार कहते हैं। 'उघार' से नाम धातु 'उघरना' प्रचलित है। उघार देखकर किसान कह उटता है कि—'श्रव तौ वादर उघिर गयों' श्रथवा 'श्रव तौ उसमनी है गयो। तेज हवा साय कहाती है। यदि साय के साथ-साथ वर्ण भी होने लगे तो उसे भाशोंट (हिं॰ भाग + सं॰ वृध्ि) वहते हैं। साश्रौट से फसल खेत में कभी-कभी विद्यं सी जाती है।

## अध्याय २

## हवाएँ

\$२२०--रेत के ववंडर के साथ चलनेवाली तेज हवा श्राँधी कहाती है। हवा तेज न हो लेकिन त्राकाश में धूल पूरी तरह छा गई हो तो उसे श्रान्ध कहते हैं। यदि श्राँधी के साध-साध

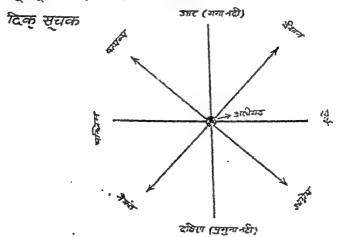

रिखा-चित्र ३३]

गेर भी पड़ने लगे तो यह प्रार्टवाड पहाता है। वर्षे भर में जितनी हवाएँ चलती हैं, उनके नाम प्रलीगद-नेत्र की बोली में ग्रलग-ग्रलग इस ग्रान्याय में लिखे जावेंगे।

तेट के महीने में जो तेज भोकेदार गर्म हवा चलती है, वह भाँक या भाय कहाती है। भाँकों लू (शाग की लपट) के साथ चला करती हैं। श्रथवंबेद (१२।१।५१) में मातरिश्वा वासु

<sup>े &</sup>quot;यस्यां वातो मातरिश्वेयते रतांसि फुणवंश्च्यावयंश्च वृक्षान् । वातस्य प्रवामुप वाम-नवारपवि ॥" क्थार्य० १२। १। ५१

श्वर्थात् जिस पृथ्वी पर धृत के पँधने (वर्षटर) उठावा हुआ श्रीर वर्षे-वर्षे पृथ्वी की गिराता हुआ मानरिश्या पवन बढ़े बेग से यहना है और जिसके साथ श्राम की रूपटें श्वर्थात् रहर्षे मी चड़ा करनी हैं।

का वर्णन ग्राया है। डा॰ वासुदेवरारण ग्रायवाल, ने ग्रायनी पुस्तक 'पृथिवी पुत्रं' (पृ॰ २१४) में 'मातिरिश्वा' को भारतीय मानसून या मौसमी हवा के लिए प्राचीन शब्द माना है। ग्रालीगढ़ चेत्र की जनपदीय बोली में 'मातिरिश्वा' के लिए हम 'मॉक' कह सकते हैं। जेठ के ग्रान्तिम दिनो की कॉक तपा कहाती हैं। जब चिलचिलाती धूप की गर्मी के साथ जेठ की इन दस तपाग्रों ग्रार्थात् दस दिनों (ग्रार्द्रा नच्चत्र से स्वाति नच्चत्र तक) में निरन्तर कॉक चलती रहे, तो वह तपा तपना कहाता है। यदि किसी कारण उक्त दस दिनों में किसी दिन दस-पांच वृंदें पड़ जायँ, तो उसे तपातृना या तपा तुइजाना कहते हैं। तपाग्रों के दस दिनों में यदि किसी दिन वादल हो जाते हैं, तो वह तपा विगड़ना कहाता है। तपा तुइजाना या तपा विगड़ना ग्राच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे संवत् विगड़ता ही है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

"तपा जेठ में जी तुइ जाय। ती वरला हंठी परि जाय॥" "
"जेठ उजारे पाल में, खद्रा सँग दस रिच्छ।
वरसें तो सूला परे, तपै तौ संमत खच्छ॥

जायसी ने भी 'दस तपाओं' का उल्लेख किया है।

\$२२२—एक दिखन पछाहीं व्यार (दिल्ल्-पश्चिम की दिशा से चलनेवाली हवा) सड़होड़ा कहाती है। श्रवध के गाँवों में इसे ही हउँहरा या होंहरा (सं० हविधारक=हिंव + धारक; हिंव = श्रॉच, लू, लपट) कहते हैं। जीनपुर श्रादि श्रव्य पूर्वी जिला में यही हवहरा, सउहरा या हड़हवा के नाम से भी प्रतिद्ध हैं। हड़होड़ा हवा बहुत गर्म होती है। इसके प्रवल भोके चुनों को भक्तभीर डालते हैं। इसे चलता हुश्रा देखकर किसान वर्षा की श्रोर से निराश हो जाता है श्रीर समभ लेता है कि श्रव हल के जूए का नरा या नारा (चमड़े की एक मोटी पटार जितसे हर्स में जूशा बाँधा जाता है) खोलकर रख देना चाहिए श्रीर हल चलाना छोड़कर श्रव्य कोई कार्य करना चाहिए। इसीलिए हड़होड़ा हवा को नराटाँगनी या नारेटाँगनी भी कहते हैं। हड़होड़ा के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है—

''के हड़होड़ा हाड़ बखेरै। के घोड़न तक पानी फेरे॥''<sup>१</sup> हड़होड़ा हवा को हाड़ा (ग्रत॰ में), हड्डा (खुर्जे में), नेरती (इग॰ में; सं॰ नैऋ तिका >

<sup>े</sup> मृगशिर नक्षत्र ब्यतीत हो जाने पर ज्येष्ठ में दस तपाओं में से यदि एक तुइजाय तौ निश्चय हो चीमासों में चर्या अब्झी नहीं होती।

र तमेव्य के शुक्त पक्ष में श्राद्यों, पुनर्वसु, पुष्प, रलेपा, मया, प्रां-फाल्युनी, उत्तरा-फाल्युनी, हस्त, चित्रा श्रीर स्वाति नक्षत्र वरस जायँ तो चौमासों में सूखा पहेगी श्रीर यदि ये उक्त दस नक्षत्र निरंतर तपते रहें तो वर्ष श्रव्छा रहेगा।

<sup>3 &</sup>quot;काह भएउ तन दस दिन उहा। जो वरका सिर ऊपर श्रहा॥" डा॰ माताप्रसाद गुष्त (सं॰): जायसी-श्रंथावला, पद्मावत, ४२८। ५ "दिन दस जल सूखा का नंसा। पुनि सोइ सरवर सोई हंसा॥"—वहीं, ३४३।७

४ डा० वासुदेवशरण अप्रवातः पृथिवी-पुत्र, पृ० १७३।

<sup>4</sup> हड्होड़ा हवा चलेगी तो वह दो में से प्क प्रभाव श्रवश्य दिखाएगी। या तो स्कट डालेगी जिससे वैचारे किसान की मौत-सी हो जायगी श्रीर शरीर की हडिड्यॉ-सी विखर जायँगी। यदि ऐसा नहीं करेगी तो किर इतनी वर्षा छायेगी कि खेतों श्रीर गलिहारों में घुटनें। तक पानी-हो-पानी दीखेगा।

नेरती) या टेढ़रिया (सादा॰ में) कहते हैं। हड़होड़ा कुछ रुक-रुककर तो चलती है, लेकिन उर्क भोंके जौंहर (फा॰ जोर) के होते हैं। लोकोक्ति है—

"पुरव पछ्डयाँ पूरी-पूरी। हड़होड़ा की बान अधूरी॥"

\$२२२—फागुन के दिनों में एक शीतकारक, तेज, भोंकेदार तथा हड़कंषी हवा चलती है, जिसे फागुन व्यार कहते हैं। जीनपुर के जिजे में यही फागुनहरा के नाम से पुकारी जाती है। संभवतः इसके लिए ही जायसी ने 'भक्तोरा पवन' लिखा है।

\$२२३—उत्तर-पिर्चम (वायव्य) दिशा से एक हवा चलती है, जिसे सूत्ररा, सूत्ररी या सूरा (माँट में) कहते हैं। यही चंडोसा ३ (संभवतः सं० चएडवर्षक > चंडोसा। खैर, खुनें में), उत्तराखंडी (हाथ० में) या हरद्वारी (त्रात० में) कहाती है। स्त्ररी व्यार (शृक़री वायु) के सम्बन्ध में कई लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

"व्यार चलैगी स्थ्ररा। नाजु न खाँगे क्कुरा॥"<sup>8</sup>

\$ \$

"सावन में मुखरा चलै, भादों में पुरवाइ। स्वार पछइयाँ जो चलै, कातिक साख सवाइ॥""

\$ \$\psi\_{\psi}\$

"चली स्त्ररा ब्यार खुड़ी में पानी प्यावै।"<sup>4</sup>

इस लोकोिक की न्याख्या के सम्बन्ध में एक लघु लोक कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है—
"एक पोत" श्रक्षाढ़ लगतई एक स्थ्रिरिया नैं श्राठ बच्चा डारे श्रीर श्रपनी खुड़ी (=स्थ्रिं।
के रहने का स्थान जो छोटी-सी कोठरी की मॉति होता है) में परी रही। न्याइने के बाद ग्वाइ वंडे जीहर (=जोर) की प्यास लगी श्रीर स्थ्रर ते वोली—'नेंक मेरेलें पानी लै श्राश्री, प्यास के मारे मेरी जान निकर रही ऐ।' स्थ्रर नैं जा घड़ी स्थ्रिरिया की बात सुनी, ताई घड़ी गु गँगाई लॅग

<sup>े</sup> पुरवा हवा श्रोर पछुत्रा हवा तो एक गति से पूरे समय तक चलती है, किन्तु हड्होड़ा श्राधी चाल के साथ चलती है। उसकी बान (श्रादत) ही श्रध्री गति से चलने की है।

र "फागुन पवन अकोरा वहा। चौगुन सीड जाइ नेहिं सहा॥"

<sup>—</sup>रामचन्द्र शुक्त (संपादक): जायसी प्रधावकी, पद्मावत, काती नागरी प्रचारिखी सभा, ३०। १२। १

<sup>3 &#</sup>x27;चएडीस' नाम का एक गाँव भी है जो खेर से उत्तर-पश्चिम दिशा में है। (सं॰ चंडवास > चंडीस)।

र यदि स्त्ररा हवा चलेगी तो चोर वर्ग के कारण इतना श्रनाज पेदा होगा कि रोटियाँ खाते-खाते कुत्ते भी ऊब जायँगे। भाव यह है कि संबत् बहुत अच्छा होगा।

<sup>े</sup> यदि श्रावण मास में स्चरा हवा, भाद्रपद में पुरवाई और ग्राध्विन में पछ्या हवा चर्ने तो कातिक की फसन सवाई होती है।

<sup>ै</sup> हे स्वरिया! श्रव स्थरा हवा चल्ने नगी है, श्रतः वह स्वयं शाकर तेरी खुड़ी में ही मुक्ते पानी पिलायेगी।

<sup>ं =</sup> बार ।

८ = उसे।

८ = ग्रोर, वरक।

(गंगा नदी की क्रोर श्रयांत् उत्तर दिशा में) श्रागातए देखन लग्यो। गंगाई लँग की चीरी-चीरी स्त्ररा (स्त्र्रारिया) व्यार चलति भई देखिकं स्त्रर स्त्र्रारिया ते कहन लगौ—'नेंक देर की वात ऐ, धीरख धरि; श्रव स्त्ररा व्यार चलन लगीऐ; सो त् निसाखातर रहि (निश्चिन्त रह)। ईसुर ने चाही तौ एक लहमा (लमहा = च्ला, मात्र) में ही ऐसी मेहु मारैगो के तेरी खुड़ी पानी ते तलातल मर जाइगी। तब त् खूब किक्कें (तृति के साथ) पानी पी लहयो (पी लेना)।"

—(ऋलीगढ़ चेत्र की तहसील कोल में सुनी हुई)

"जो चएडीसा चमकेंगी। ती रेलमपेला वरसैगी॥"

---(त॰ खैर से प्राप्त)<sup>3</sup>

"जी चएडौसा रमकैगी। दिन राति दनादन वरसैगी।"

--(त॰ खुर्जे से प्राप्त)

\$२२४—पूरव दिशा से चलनेवाली हवा पुरवाई (सं॰ पुरोवात) कहाती है। प्रभाव और गुण के विचार से यह चार प्रकार की होती है—(१) राँड पुरवाई, (२) मुहागिल पुरवाई, (३) मन्बरा, (४) श्राममूरती।

राँड़ पुरवाई में गर्मा की लटक तो होती है लेकिन मेह नहीं बरसाती। सुहागिल पुरवाई में ठएडक (शीतलता) होती है, श्रीर निरन्तर चलने पर तीसरे दिन मेह बरसा देती है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

\*

"सावन मास चलै पुरवइया । बद्ध वेचिकें लै लेउ गहगा ॥"

जो पुरवाई रक-रककर भोकों के साथ चलती है, उसे भाव्यरा कहते हैं। जेठ मास में भाव्यरा पुरवाई यदि ग्राधिक दिनों तक चलती रहे तो स्खा पड़ती है, ग्रार्थात् संवत् विगड़ जाता है। प्रसिद्ध है—

१ = श्राकाश को ।

२ = पूर्णतया, लबालव ।

इसका अर्थ आगे लोकोक्तियों (अनु ० २३५।२१) में लिखा है।

र यदि चएडौसा हवा धीरे-धीरे चलेगी, तो दिन-रात दनादन (बढ़े ज़ीर का) पानी बरसेगा ।

<sup>&</sup>quot; यदि जैठ मास में पुरवाई चलेगी तो सावन में सूखा पड़ेगी।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> यदि पुरवा हवा ठंडी-ठंडी चले तो मेह अवश्य पड़ेगा श्रीर यदि राँड् छी पान खाने लगे, तो समक लेगा चाहिए कि वह अवश्य किसी पुरुप को करके भाग जायगी।

विशेष-विधवा की जब किसी की पत्नी वनना चाहती है, तब 'करना' धातु का प्रयोग होता है।

<sup>्</sup> थयदि सावन में पुरवाई चनने लगे तो बैलों को वैचकर एक गाय ले लो, क्योंकि वर्षा न होने से खेती मारो जायगी; श्रतः श्रम और भुस नहीं होगा ।

"दिन में वहर रात निवहर । पुरवाई चलै मन्वर-भन्वर ॥ घाघ कहै कञ्जु हौनी होई । खेती जरामूड ते खोई ॥""

बीर त्रा जाने के उपरान्त त्राम के पेड़ पर जब छोटी-छोटी गोलियों की भाँति त्रिमियाँ लगती हैं, तब उस दशा को त्राम के पेड़ का श्रामिया जीना कहते हैं। जब 'त्राम का लस (एक द्रव) पित्तियों पर वह जाता है, त्रीर पित्तयाँ चमकने लगती हैं, तब उसे त्राम का लिस्या जाना कहते हैं। लिस्या जाने पर त्राम गर्म धारण नहीं करता। मज्बरा से भी तेज चलनेवाली एक पुरवाई श्राम मूरनी कहाती है। इसके कुप्रमाव से त्राम त्रामियाना बन्द कर देते हैं। त्रामों के सैकड़ों पेड़ो की पित्तियाँ मह जाती हैं त्रीर वे नंगे-से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वर्षा के सम्बन्ध में त्राम सूरनी पुरवाई बड़ी श्रच्छी है। प्रसिद्ध है—

"ग्रामभूरनी । साध पूरनी।"र

सावनी पुरवाई (सं० श्रावणीय पुरोवात) ग्रौर भदइयाँ पछुइयाँ (भादो की पछुवा हवा) किसान की खेती के लिए ग्राधि-व्याधि हैं। लोकोक्ति है—

"सावन पुरवाई चलै, मादों में पिछ्रयाइ। कन्य! डंगरनु वेचिकें, लिस्का लेउ जिवाइ॥"<sup>३</sup>

भादों में मेह वरसना खेती के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। यदि पुरवाई भादों में चलकर मेह न वरसाये तो खेती में जान नहीं ज्ञाती। यह पतली ग्रीर हलकी ही रहती है। प्रसिद्ध है—

"विन भादों के वरसे । विना माइ के परसे ॥"

भादों के पछुइयाँ के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है—
"जै दिन भादों पछित्रा न्यार । तै दिन माह में परै तुखार ॥" हसी प्रकार जेठ की पुरवाई का प्रभाव पड़ता है—

"जे दिन जेठ चलै पुरवाई । तै दिन सावन सूखो जाई ॥"<sup>१६</sup>

\$२२४—सावन-भादों में बड़े जोर से चलनेवाली एक हवा का नाम वैहरा है। वैहरा हंग श्रीर प्रभाव में फरगुन व्यार का ही सगा भाई है। यह इकलच्च (लगातार) एक श्रठवारे तक (श्राठ दिन तक) चलता रहता है। बैहरे की रेल-पेल (दरेरे के साथ लगाया हुश्रा धक्का) ज्यार, बाजरा, मक्का श्रीर बन के पीधों को केवल भुकाती ही नहीं है, बिल्क हरी खेती का बिछीना-सा विछा देती है, जिसे देखकर किसान के दिल में घूंसा-सा बैठ जाता है। प्रारम्भ में चलते समय बैहरा कुछ गर्म

<sup>े</sup> यदि दिन में वादल रहें, रात को श्राकाश साफ़ रहे श्रीर भव्यरा पुरवाई भवर-भवर चलने लगे तो घाव कहते हैं कि कुछ होनी (भवतन्यता) होगी। इन लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि खेती जड़मूड़ से (पूरी तरह) मारी जायगी।

<sup>े</sup> श्राज्यती पुरवाई सबके लिए साधवूरनो (सं॰ श्रद्धावूरणी = इच्छा पूर्ण करनेवाली) है।

<sup>3</sup> सावन में यदि पुरवा हवा चले श्रीर भादों में पढ़वा, तो हे कान्त ! पशुश्रों को वेचकर जैसे-तैसे अपने बाल-बच्चों को जीवित रनसो, नर्गोक खुखा के कारज श्रकाल पड़ेगा।

भारों की वर्ग के विना किसान का और माता द्वारा दिये भोजन के विना पुत्र का वेट नहीं भरता है।

<sup>&</sup>quot; भादों में जितने दिन पदवा हवा चलती है, माह में उतने ही दिन पाला पदता है।

<sup>ें</sup> जेट में जितने दिन पुरवाई च तती है, सावन के उत्तने ही दिन मूखे रह जाते हैं, दर्धांत धर्या नहीं होती।

"त्रवैयाकरणस्त्वन्धः, विधरः कोशं-विवर्जितः।"

"एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुपयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्मवति ।"

-पतंजलि, व्या॰ महाभाष्य

"जनता की बोलियों में तद्भव शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि ये गँवारू समक्ते जाते हैं। वास्तव में ये असली हिन्दी-शब्द हैं श्रीर इनके प्रति विशेष ममता होनी चाहिए। 'कृत्या' की अपेक्ता 'कान्हा' या 'कन्हैया' हिन्दी का अधिक सच्चा शब्द है।"

—डा॰ धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास

88

~<del>6</del>8~~

**€**₹

होता है स्रोर फिर प्रवल शीत-कारक हो जाता है। वैहरे को चलता हुस्रा देखकर चिन्तित किसान वैठे हुए दिल से कहने लगता है कि---

"जोंहर पे है वैहरा । मक्का बचे न वाजरा ॥" 1

पृस श्रीर माह के महीनों में चारों श्रीर से लपेटा-सा मारती हुई एक बहुत ठंडी हवा चलती है, जिसे चीवाई (सं॰ चतुर्वात >चउवाय >चउवार्ड >चीवाई) कहते हैं। यह तेज होती है श्रीर थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपनी दिशा बदल देती है। चीवाई से गेहूँ-जी श्रादि की बाल का दाना पिच्ची हो जाता है। श्रवध के गाँवों में ऐसी ही एक हवा 'भोला' नाम की प्रचलित है, जिसका उल्लेख जायसी ने नागमती की वियोग-गाथा के वर्णन में किया है।

चौवाई के कुप्रभाव से जब खेत में बालों के दाने पिचककर पतले पड़ जाते हैं, तब उस दशा को खेत की व्यार निकलना कहते हैं। चौवाई खैर श्रीर इगलास में 'चमरवावरी' के नाम से भी पुकारी जाती है।

\$२२६ —जब रेत उड़ाती हुई गोले रूप में हवा चलती है, तो उसे चगोला (सं॰ वातगोल) कहते हैं। इसमें हवा का गोला-सा उठता है। वैसाल-जेठ की काली-पीली तेज आधियाँ आधाड़ा भी कहाती हैं। कभी-कभी हवा के तेज भोंके प्रायः जेठ में उठते हैं। उनके मॅचरों में पड़ी हुई धूल चक्कर काटती है और ऊपर काफी ऊँचाई तक उठ जाती है। उसे भूतरा, भभूड़ा या भभूका कहते हैं।

\$२२७—पश्चिम दिशा से चलनेवाली हवा पछुइयाँ कहाती है। यह खुश्क होती है। इसके दो-एक दिन चलने से पानी से खूब-तर दिखाई देनेवाले खेत फरेरे (मामूली-सी नमी जिनमें हो) हो जाते हैं। यदि निरन्तर १०-१२ दिन पछुइयाँ चलता रहे तो खेती मूखी-सी दिष्टिगोचर होने लगती है, किन्तु मौहासों (जाड़ों) में कभी-कभी पछुइयाँ से ही घहघड्ड की (बड़ी घनघोर) वर्षा होती है। माह-पृस में पछुइयाँ को रमकता हुआ (मन्द-मन्द चलता हुआ) देखकर किसान दृदय में हुलसता हुआ कह उठता है—

"पुरवाई लावै थोर-थोर । पछहइयाँ वरसै घोर-घोर ॥"3

सामान्यतः पछ्या हवा खेती को सुखाती ही है, क्योंकि यह खुश्क होती है। पछ इयाँ ज्यार वास्तव में पतसोखा (सं० पत्रशोपक) है। इसके प्रभाव से खेती की वालें सूखी छौर ढेनियाई (जिसकी गर्दन नीचे को लटक गई हो) हो जाती हैं। कालिदास ने 'पत्राणामिव शोषणेन मस्ता' (शाकुं० ३।७) लिखकर संभवतः पतसोखा पछ इयाँ हवा की छोर ही संकेत किया है। कि निम्नांकित लोकोक्तियाँ पछ इयाँ हवा के प्रभाव को ठीक तरह से व्यक्त करती हैं—

"जब परिजाइ पछइयाँ वेंड़ी।देखी मती मेह को पैंड़ी॥""

व परिजाइ पछाइया वड़ा। देखा नता सह का पड़ा।

<sup>ें</sup> वेहरा हवा श्रव जोरों से चतने लगी है, श्रतः श्रव न मक्का वचेगी श्रौर न बाजरा।

२ "विरह पवन होइ मारै भोला"

<sup>—</sup>रामचन्द्र शुक्त (संपा०) : जायसी-प्रन्थावजी, पद्मावत, का० ना० प्र० सभा, ३०।१९।६

<sup>3</sup> पुरवाई थोड़ा-थोड़ा पानी बरसाती है; किन्तु पछड़याँ हवा घनघोर वर्षा करती है।

४ "पत्राणामिव शोपणेन मरुता स्पृष्टा, लता माधवी।"

<sup>-</sup> कालिदास : श्रिभे० शाकुंतल, श्रंक ३। इलोक ७

<sup>्</sup>र जब पछुत्रा हवा निरन्तर बहुत दिन तक चलती है, तब उसके प्रभाव से मेंह की श्राशा नहीं रहतो।

## "पुरवाई बादक करै, पछिया करै उन्नार ॥""

चौमासे की ग्रांति वर्षा से श्राँती (तंग, परेशान) किसान पर्छयाँ की रमक (मन्द्रगति) देख-फर मन में हुलसता हे श्रौर कह उटता है—

"चल्यो पहीयाँ । मन-हरखेयाँ ॥" र

0 0

"चिल गई न्यार पछियाँ। पंछी लेत बलैयाँ ॥"<sup>3</sup>

§२२८—ग्रलीगढ़ चेत्र के उत्तर में गंगा नदी ग्रीर दिल्ला में यमुना नदी है। ग्रतः उत्तर दिशा से चलनेवाली हवा गँगतीरा या गँगार (ग्रन्० में) कहाती है। दिल्ला दिशा से चलनेवाली हवा को जमुनाई कहते हैं। दिल्लानपुवाई (दिल्लान-पूर्व दिशा से चलनेवाली) हवा का नाम जमराजी (=यमराज से सम्बन्धित) है। किसानों का विश्वास है कि जमराजी के चलने से मूखा पड़ती है—

"जनराजी जब चलें समीरा। पढ़ै काल दुख सहै सरीरा॥"<sup>4</sup>
दिख्ण दिशा से चलनेवाली हवा दिक्खन ज्यार भी कहाती है। लोकोक्ति है—
"जौ हिर हुंगे बरसनहार। कहा करैगी दिक्खन ज्यार॥"<sup>8</sup>
यदि यही दिक्खन ज्यार माह के महीने में चलती है, तो खूब वर्षा करती है—
"माह मास में दिक्खन चलै। मर मादों के लिस्क्षन करै॥"<sup>8</sup>

"दिक्खनी कुलिक्जिनी। माह-पूस सुलिक्जिनी॥"

उत्तर दिशा से चलनेवाली एक हवा उत्तरा कहाती है। गँगतीरा (गंगा नदी की स्रोर से चलनेवाली हवा) ग्रीर उत्तरा के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

उधार—देखिए, श्रनुच्छेद, २१९ ।

<sup>ै</sup> पुरवा हवा से श्राकाश में मादल छा जाते हैं श्रीर पछ्ड्याँ हवा से श्राकाश में छाये हुए बादल हठ जाते हैं, श्रयीत् उधार हो जाता है।

२ मन को हर्ष प्रदान करनेवाना पछ्रद्रयाँ चलने लगा।

उ पछ्ड्याँ हवा चलने लगी; अतः पक्षिगण आनंद से अपने यच्चों की बलैयाँ लेने लगे।

<sup>&#</sup>x27;श्री हर्प ने दक्षिण वायु के लिए 'कालकललिए। पवनः' (नैयध २१५७) लिला है। बाण ने भी मृत पुण्डरीक के लिए विलाप करनेवाले कर्षिजल के मुख से कहलाया है—'दिक्षिणा-निल्ल हतक! पूर्णास्ते मनोरथाः।'' कादम्बरी पूर्व भाग, महाववेतायाः श्रभिसार, सिद्धान्तविद्यालय, कलकत्ता, दितीय संस्करण, पृ० ६१९।

<sup>ें</sup> जब जमराजी हवा चलने लगती है, तब श्रकाल पड़ता है श्रीर शरीर दुःख उठाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> यदि ईश्वर को मेह वरसाना स्वीकार होगा तो दिवसन ज्यार चलकर क्या कर लेगी।

<sup>े</sup> यदि दक्षिण की हवा माह के महीने में चलती है, तो भादों की वर्षा की भाँति ही पानी वरसाती है।

<sup>ः</sup> दक्षिण की हवा वैसे तो कुजक्षणा है, लेकिन माह-पूस में चले तो सुरुक्षणा बन जाती हैं। क्योंकि वर्णा करती है।

"जी ज्यार वह गँगतीरा। तो निरमल होइ सरीरा॥" ।

"न्यार चलैगी उत्तरा। माँड न पींगे कुत्तरा॥"

\$२२६—उत्तर-पूर्च (ईशान) के कोने से चलनेवाली हवा **ईसान** कहाती है। जेठ में जब यह हवा चलती है, तो किसान समक्त लेता है कि श्रसाद-सावन में खूब वर्ष होगी। इसके सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

"जी कहुँ न्यार चलै ईसान। ऊँचे पूठा बन्नौ किसान॥" ।

**数** 

"सावन पछिया भादों पुरवा, क्वार चलै ईसान। कातिक कन्था! कुठला भरिगये, ऊले फिरें किसान॥"

क्यार में चलनेवाली एक तेज हवा हिरनवाइ कहाती है, जो मनुज्य बहुत शीव्रता से उधर-इधर धूमता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि—वह तो हिरनवाइ हो रहा है।

## अध्याय ३

## मौसम

\$२३०—चैत से लेकर फागुन तक के महीने तीन मौसमों (अ० मौसिम) में बँटे हुए हैं—
(१) जेठ मास अर्थात् गर्मा, (२) चौमासा (सं० चतुर्मासक) अर्थात् वरसात, (३) मोहासे अर्थात् जाड़ों के दिन। गर्मा के दिन, जिनमें गर्मा खूब पड़ती है और लू भी चलती है, भायटे या भाइटे कहाते हैं। जाड़ों के दिनों में होनेवाली वर्षा माहौट (सं० माषवृष्टि) कहाती है। 'माहौट' के

<sup>े</sup> यदि गँगतीरा नाम की ठंडी हवा चलती है, तो शरीर शीतल श्रीर स्वन्छ हो जाता है।

२ यदि उत्तरा हवा चलने लगेगी तो वर्षा के कारण इतना धान होगा कि माँड को कुत्ते भी न पीयेंगे; अर्थात् इतनी अधिक मात्रा में माँड होगा कि फिंका-फिंका फिरेगा।

<sup>3</sup> यदि ईशान हवा चले तो हे किसानो ! ऊँचे पूठों (=टीलों की भाँति ऊँचे घरातल के ठाल खेल, सं० पृष्डक>पुठ्छ अप्ठा) पर बीज बोश्रो क्योंकि नीचे घरातलचाले खेत वर्षा के कारण गल जायेंगे।

४ यदि सावन में पछुत्रा, भादों में पुरवाई श्रीर क्वार में ईसान चलेगी तो है कान्त! कातिक में किसान श्रनाज से अपने कुठले (मिट्टी से बनाया हुश्रा एक ऊँचा कुश्राँ-सा) भर लेंगे श्रीर मसन हुए श्रमेंगे।

लिए ही जायमी ने 'महवट' शब्द लिखा है।' अगहन की वर्षा जी, गेहूँ, चना आदि के लिए अच्छी नहीं होती। लोकोक्ति प्रसिद्ध है--

"ग्रगहन बरमै बृढ़ी ब्याइ । ऐसी देस रसानल जाय ॥""

\$२३१—जेठ की कड़ी धूप में वायु के चलने से जो कुछ काँपता हुआ-सा दिखाई पड़ता है, उसे विलइया-लोटन, विलइया-नाच या भाड़ँन कहते हैं। चिनचिलाती कड़ी धूप में सफेर पटपरी का रेत दूर से जब पानी-सा दिखाई देता है, तो उसे श्रीचक या पंडवारी कहते हैं। ये दोनां शब्द सं० 'मृगमरीचिका' के लिए प्रयुक्त होते हैं। जेठ में यदि जाड़ा पड़े तो खेती की हानि होगी, यह किसान का विश्वास है। इसके विषय में लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है—

"माह में गर्मा जेठ में जाट़। घाष कहें ख्रव होइ उजाट ॥"3

गर्मियों के दिनों में यदि त्राकाश में बादल छाये हुए हो, लेकिन धूप भी हो, तो उस धूप को बदरौटी घाम (बादलोबाली धूप) कहते हैं। यह धूप दो-एक घएटे में ही किसान को परेशान कर देती है। उसके पोहों (पशु) को भी बड़ी श्रोकली (श्राकुलता) हो जाती है। कहावत है—

"कॉटी तुरी करील की, ग्री बदरीटी घाम। सीत तुरी है चृन की, ग्राच सामे की काम॥"

बदरीटी घाम निकल रही हो लेकिन ह्या बन्द हो, तो उस वातावरण को उमस (सं० उज्मा जन्मा) कहते हैं । उमस के बाद मेह पड़ता है—

"उमस और वादर की घमसा। कहै भड्डरी पानी वरसा॥"<sup>प</sup>

जेठ की कड़ाके की धूप में दोपहर का समय टीकाटीक धौपरी या चील-श्रंडिया दुपहरी कहाता है। कड़ाके की धूप की तेजी वताने के लिए कहा जाता है कि—इतनी तेज धूप है कि चील ग्रंडा छोड़ रही है।

\$२३२—यदि कड़ाके की धूप चटक रही हो, लेकिन हवा बिलकुल बन्द हो, तो उस गर्मी के वातावरण को घमसा या घमका (अन्० में) कहते हैं। धूर के समय बादलों की यदि साया कुछ समय के लिए हो जाय, तो उसको छाँह और पेडो की साया को सीरक कहते हैं। भाइटों (गर्मा) और चौमासों के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ पचलित हैं—

"भाइटेनु में तीन दुखारी । मोरपपट्या उपासवारी ॥"<sup>इ</sup>

\* \*

१ ' नैन चुवहिं जस महवट नीरू।" [सं॰ माधवृट्टि > माहबहि > महवट]

---रामचन्द्र शुक्ल (सम्पादक): जायसी-प्रन्थावली, पद्माचन, काशी ना० प्र० सभा,

र यदि श्रगहन में वर्षा हो श्रीर बुड्डी खी वे सन्तान होती हो, तो वह देश रसातल की चला जायगा।

<sup>3</sup> यदि माह में गर्मी पड़े श्रीर जेठ में जाड़ा पड़े तो उजाड़ होगा, श्रर्थात् वर्षा न होगी; ऐसा घाव कहते हैं।

र वदरौटी घाम (वादलवाली घूप) श्रौर करोल (टेंटी नाम की भाड़ी) का काँटा बहुत हुरे होते हैं। साभे का काम भी श्रच्छा नहीं होता श्रौर सीत (सपत्नों) श्राटे की भी दुःखदायिनी होतो है।

4 यदि वादल की धमस के साथ-साथ उमस (गर्मी) भी खूब हो, तो मेह श्रवहय बरसता है; ऐसा भड़डरी कहते हैं।

भोर, पपीहा और उपवास (बन) रखनेवाली स्त्रियाँ गर्मियों के दिनों में दुःस्ती रहती हैं।

"चौमासेनु में तीन दुखारी । ऊँट वकरिया वालकवारी ॥""

गमीं के दिनों में जेठ मास की लूखों से भरी हुरी भाँकों की लपटें लाहन कहाती हैं। तेज भॉकों का चलना लाहन मारना कहाता है। त्रातो ही त्रातों में कट जानेवाला समय वातक कहाता है। कातिक के दिन इतने छोटे होते हैं कि वातों ही वातों में व्यतीत हो जाते हैं। कातिक, पुर और माह के सम्बन्ध में कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-

"कार्तिक कारी। माह सिस्यारी॥"३ "पृस चैंकना। माह धैंकना॥"3 माह। राह्यी दाह ॥ ४

पृस के महीने में किसी एक दिन तेल में पकवान (सं॰ पक्वान्न) सेकते हैं; उसे पृस चैंकाना यहते हैं। श्राग दहकना 'धेंकना' कहाता है। स्त्रियों का विश्वास है कि पृस चैंकाने से महमान घर में अधिक नहीं आते, नहीं तो आने-जानेवालो का तांता (िंसलिंसला) ही लगा रहता है। माह के शीत में लोग 'सी-सी' करते हैं, इसीलिए उसे सिस्यारा माह कहते है।

जाड़ों के ग्रांतिम दिनों में जब ठड कम हो जाती है, तब वे निवाये (सं॰ निवात > निवाय) जाई कहाते हैं। पाखिनि ने अण्टाध्यायी में 'निवात-अवात' शब्दों का उल्लेख किया है। पानियर विलियम्स ने अपने संस्कृत श्रेंगरेजी कोश में 'नियात' का एक अर्थ 'शान्त' भी लिखा है।

"श्राये माह निवाये। फूहरियन मैल छुड़ाये॥"ई

शीत के कारण जब हाथ काम नहीं करते तब वे सुन्न (सं॰ शून्य) कहाते हैं। जाड़े से शरीर या हाथों का सुन्न पड़के सिकुड़ जाना 'डिडुरना' कहाता है। निवाये जाड़ों को गुलावी जाड़े भी कहते हैं। पागुन का महीना गुलाबी जाड़ों का ही होता है। कुछ खियाँ कार्तिक मास में प्रातः चार वजे नहाती हैं। लोकोक्ति है-

> "कार्तिक न्हाग्री चाहें न्हाग्री माहु। विना रुपद्यनु होइ न ब्याहु॥" ''कार्तिक प्यारा तोरई' श्रवैन में भटा। माह प्यारी गृदरी बैसााख में मठा॥"=

ै पूस चृत्हे पर चैंकाया जाता है (तंत्र के पूष, पूड़ी, म्गीड़े श्रादि बनाना, पूस चैंकाना

<sup>ै</sup> चौमासी (चतुमासक) में तीन बहुत दुःखी रहते हैं — कर्र , वकरी और छोटे वाल्कवाली स्त्री।

र क्यार-कातिक की धूप मनुष्यों तथा हिरनों को काले रंग का कर देती है। माह का महीना शीत के कारण सी-सी करा देता है।

कहाता है।) माह में श्रलाव (श्रिगिहाना) में श्राग दहकाई जाती है।

४ माह श्राने पर चुल्हे के राहे (चुल्हे के मध्य का तल भाग) में श्राग् दहकाई जाती है। राहे में सदा आग दहकती रहती है, अतः मोह को राहा दहकानेवाला कहा गया है।
""निवातेवातत्राणे"—अध्दा० ६।२।८
"निर्वाणोऽवात"—अध्दा० ८।२।५०

र माह मास में निवाये दिन (कम ठंड के दिन) श्रा जाने पर फूहड़ियों (गन्दी श्रीर मैली-कुचैली रहनेवाली स्त्रियों) ने भी श्रपने शरोरों पर से मैल छुड़ाना श्रारम्भ कर दिया, अर्थात श्रव पानी सबको सहा हो गया । .. ..

<sup>॰</sup> कार्तिक नहाश्रो चाहे माच नहाश्रो; विना रुपयों के विवाह न होगा।

द कातिक में तोरई अगहन में बेंगन माह में गुदड़ी और बैसाख में जदरा (दाइ) का सेवन करना चाहिए।

## अध्याय ४

### लोकोक्तियाँ

### §२३३—गर्मा श्रौर जाड़े से सम्वन्धित लोकोक्तियाँ:--

(羽)

ग्रवेन माहोट राम की, जौ मिलि जाय पहले पाल ॥१॥

अर्थ—पदि अगहन के कृष्ण-पद्म में माहौट (जाड़े की वर्षा) हो जाय तो खेती पूरी तरह हे फूलती-फलती है ॥१॥

(क)

काँटौ बुरी करील की, श्रीर बदरीटी धाम। सीति बुरी है चून की, श्री साम्हें की काम॥२॥

अर्थ—करील (टेटी का पेड़) का काँटा और वादलवाली धूप बड़ी काटपद होती है। सैरि (सपत्नी) आटे की भी बुरी है और उसी प्रकार सामेंदारी का काम भी बुरा है ॥२॥

( ঘ

धन के पन्द्रह मकर पचीस । चिल्ला जाड़े दिन चालीस ॥३॥

अर्थ--धनराशि के पन्द्रह दिन और मकर के पन्चीस दिन मिलाकर जो चालीस दिन होते हैं, उतने दिन चिल्ला जाड़े पड़ते हैं ॥३॥

(म)

माह चिलाचिल जाड़े । फागुन में रसिया ठाड़े ॥४॥

श्रर्थ—माह के महीने में बड़े जोर का जाड़ा पड़ता है श्रीर फागुन में श्रानन्द का गुलाशी जाड़ा पड़ता है। उन दिनों रिसया गानेवाले रिसया गाते हैं। । ।

माह, दाह ॥५॥

ग्रर्थ-मात्र माल में त्राग जलाकर के ही शरीर की रत्ता की जाती है ॥॥॥

माह मास जौ परै न सीत । मँहगौ नाजु जानियौ मीत ॥६॥

ग्रर्थ-यदि मात्र मास में शीत नहीं पड़ा, तो हे मित्र ! समभा लो कि ग्रनाज बहुत वेज विकेगा, ग्रर्थात् जी, गेहूँ, चना ग्रादि कम होगे ॥६॥

<sup>` §२३४</sup>—हवा सम्बन्धी लोकोक्तियाँ :—

( শ্ব্ব )

श्रताद में पृनी की साँम । व्यारि देखियी श्रंतर माँम ॥ उत्तर ते जल वृँदिन परे । मूचे स्याँपन कूँ श्रीतरे ॥॥॥

श्रर्थ—श्रसाढ़ की पूर्णिमा के सन्त्या समय श्राकाश में हवा की पहचान करनी चाहिए। उस समय यदि उत्तर की श्रोर से हवा चल रही होगी, तो वर्षा वूँदा-वाँदी के रूप में बहुत मानूली सी होगी। इसके श्रातिरिक्त चूहे श्रीर साँप भी खेतां में श्रिषिक पैदा हो जायेंगे॥॥॥

े किसान आपाद गुक्ला १४ के दिन एक ध्वला गाइकर हवा की जॉच करते हैं, और उससे संवत् के अच्छे-बुरे का श्रनुमान लगाते हैं। श्रसाइ सुदी १४ को धजारोपनी या ब्यारपरखनी चौदस कहते हैं। वह ध्वला एक सप्ताह तक गड़ी रहती है। ( 事 )

कुइया मावस मृल की, श्रीर चले चौवाह। श्रोंद वाँषियी छानि के, वरखा होइ सवाइ॥८॥

श्चर्य—पीप मास की श्रमावस्या को मूल नक्त्र हो श्रीर चौवाई (चतुर्+वात = चारों श्रोर की हवा) चले तो श्रपनी छान के छुपरों के श्रौंद (मुझेल के छेद में होकर छुपर में पड़नेवाली मोटी रस्सी) बाँध लो, क्योंकि वर्षा श्रन्य वर्षों से सवाई होगी ॥⊏॥

(甲)

माह उजेरी पंचिमी, चलै उत्तरा वाय। घाघ कहै सुनि घाषिनी, भादों कोरी जाय॥॥॥

ग्रर्थ—माघ शुक्ला पंचमी को यदि उत्तर की हवा चले, तो भादों में वर्षा नहीं होगी। ऐसा घाष ग्रपनी स्त्री से कहते हैं ॥६॥

§२३५-चर्पा सम्बन्धी लोकोक्तियाँ :--

( 双 )

त्राठें लगत ग्राधेन क्रॅं, बार्दर बिज़री जोय । सावन में बरखा धनी, साख सवाई होय ॥१०॥

श्रर्थ—ग्रगहन वदी श्रण्टमी को यदि वादलों में विजली चमके तो सावन में खूब वर्षा होती है, श्रीर फसल सवाई (पिछली सालों से सवा गुनी बढ़कर) होती है ॥१०॥

( उ )

उत्तर धन गरजै नहीं, गरजैं तो मेह परें। एस पुरिख बोर्लें नहीं, बोर्लें तो फूल फरें ॥११॥

श्रर्थ—उत्तर दिशा से उठनेवाले बादल गरजते हैं। नहीं यदि गरजते हैं, तो श्रवश्य जल धरसाते हैं। सत्य पुरुप बहुत कम बोलते हैं; लेकिन जब बोलते हैं, तो मुख से फूल माइते हैं।।११।।

विशेष-उक्त लोकोक्ति निम्नांकित शब्दावली में भी प्रचलित है-

उत्तर धन गरजैं नहीं, गरजैं तो भरियाँ । धीर पुरस बोर्लें नहीं, बोर्लें तो करियाँ ॥१२॥

भूर्थ--- उत्तर दिशा के बादल गरजते हैं, तो खेतों को भर देते हैं। धीर पुरुष जो कहते हैं, उसे करते भी हैं।।१२॥

उतरत कातिक द्वादसी, जो मेघा दरसाहिं। सोई श्राइ श्रमाढ़ में, गरजें श्री वरसाहिं॥१३॥

श्रर्थ—कार्तिक शुक्ता द्वादशी को जो बादल दिखाई दे जाते हैं, वे ही श्रागामी श्रसाद में श्राक्त गरजते हैं श्रीर वरसते हैं। श्रर्थात् यदि कार्तिक में शुक्त पत्त की द्वादशी को श्राकाश में बादल पिर श्राये तो श्रसाद में श्रन्छी वर्षा का लत्त्र्ण माना जाता है ॥१३॥

> उलटी गिरगिट श्रीर सरिपनी चढ़ें विरछ की श्रीर । बरखा होय सम्मन्न फलै, बोलैं दादुर मोर ॥१४॥

श्रर्थ--यदि गिरगिट (करकेंटा) श्रीर सर्पिणी पेड़ पर उलटी चढ़ती हुई दिखाई दे जायँ, तो वर्षा श्रन्छी होगी, संवत् फलेगा श्रीर मेंढक तथा मोर श्रानन्द से बोलेंगे ॥१४॥

(事)

कलसा में पानी भरी, न्हाइ चिरइया द्वित । चीटी ले ग्रंडा चले, वरला होइ भरपूर ॥१५॥

ग्रर्थ-कलसे के पानी में यदि चिड़िया झ्वकर नहावे ग्रीर चींटियाँ मुंह में ग्रंडे लेकर चलती हुई दिखाई दें, तो वर्षा खुब होगी ॥१५॥

> कातिक उत्तरि इकास्सी, वादर विजुरी जीय । संगुनी कहें ग्रसाट में, वरखा चोखी होय ॥१६॥

ग्रर्थ--कार्तिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हो ग्रीर बिजली चमके तो ग्रागामी ग्रासार में खूब वर्षा होगी, ऐसा सगुन विचारनेवाले कहते हैं ॥१६॥

( ব )

चंदा पै बैठी जलहली। महा बरसे, खेती फली ॥१७॥

अर्थ—यदि चंद्रमा के चारों ओर जलहली (सफेद घेरा) हो, तो असाद मास में वर्षा होती है, और खेती फलती है ॥१७॥

> चिंद हेला पै चील जौ बोलै। गली-गलीनु में पानी डोलै॥१८॥

ं ऋर्य-देले पर बैठकर यदि चील बोलती हुई दिखाई दे, तो इतनी वर्घा होगी कि गलियों में पानी भर जायगा ॥१८॥

(ল)

जेठ उतरते बोलें दादुर । कहें महुरी वरसै बादर ॥१६॥

श्रर्थ—स्येष्ठ के शुक्ल पद्म के श्रन्तिम दिनों में यदि मेंडक बोलने लगें, तो श्रागे के महीने में वर्षा श्रन्छी होगी ॥१६॥

जेठ मास जौ तपै निरासा । तौ जानौं वरसा की ग्रासा ॥२०॥

त्रर्थ—जेठ के महीने में यदि गर्मी त्रौर धृप पृरी तरह से पड़ती रहे तो ग्रसाढ़ में वर्षा अवस्य होती है ॥२०॥

जो चंडीसा चमकेगी। तो रेलमपेला वरसैगी॥२१॥

—(त० खैर की लोकोिक)

श्रर्थ—यदि चंडीस की दिशा (चंडीस खैर से वायव्य दिशा में है) में बादल चमके तो वर्षा बड़े जोर की होगी ॥२१॥

जी वरसँगी खाँति। चरखा चलै न ताॅति॥२२॥

ग्रर्थ—यदि स्वाति नच्त्र (क्वार मास) के दिनों में बरसा हो जाय, तो कपांस को हानि पहुँचती है; क्योंकि उन दिनों बन के पौचे पर पुरी (फूल) ग्राती है। वह वर्षा से गिर जाती है ग्रीर कपास नहीं ग्राती। ग्रतः घरों में न चरखे चलते हैं ग्रीर न धुने की ताति चलती है।।२२॥

जी वरसैगी पूस । आधी गेहूँ आधी भूस ॥२३॥ अर्थ---पूस की वर्षा से गेहूँ और भुस में कमी पड़ जाती है ॥२३॥

(प)

परिवा तपै दौन गर्राह । त्रांसी रोटी न कुत्तां खाइ ॥२४॥

ग्रर्थ—ज्येष्ट पूरा तप ले तथा श्रसाढ़ की कृष्णपचीय प्रतिपदा भी तपे ग्रीर दूसरे दिन द्वितीपा को वादल गरजें, तो संवत् श्रच्छा होगा। कुत्ते तक ताजी रोटी खायेंगे, बासी को छूयेंगे तक नहीं ॥२४॥

पुरवा पृती गाजे। ती दिना वहत्तर वाजे ॥२५॥

श्चर्थ-पूर्णिमासी के दिन यदि पूर्वाफाल्गुनी नत्त्र हो श्चीर वादल गरजें, तो वहत्तर दिन पर्याप्त वर्षा होगी ॥२५॥

पूरत वादर पछाँह भान । घाघ कहें बरसा नियरान ॥२६॥

द्यर्थ-पूर्व दिशा में वादल हों, लेकिन पश्चिम में सूर्य भी चमक रहा हो, तो वर्षा जल्दी होगी, ऐसा घाष कहते हैं ॥२६॥

पूस उजेरी सत्तमी, ग्राठें-नौमी गाज। सम्मत साख भली वर्नें, विन जायँ विगरे काज ॥२७॥

त्रार्थ—यदि पीप मास की शुक्लपत्तीया सप्तमी, त्राष्टमी श्रीर नवमी के दिन बादल गरजें, तो वर्षी श्रन्छी होगी श्रीर विगड़े हुए कार्य भी वन जायेंगे ॥२७॥

(目)

वरसे मधा। भुम्मि श्रधा॥२⊏॥

श्रर्थ—भादों में मधा नक्त्र के दिनों में मेह पड़ जाता है, तो पृथ्वी जल से तुस हो जाती है ॥२८॥

वानक विगरी जान दै, विगरी न चिह्रये मूल । दसौ तपा जौ तपि लई, तौ उपजें सव त्र ॥२६॥

श्चर्य — किसी काम का बानक (शैली) विगइता है, तो कोई बात नहीं; लेकिन मूल नच्चल्ल नहीं बिगइना चाहिए। जेट में यदि दस तपाएँ (जेट में श्चार्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, श्चरलेपा, मघा, पूर्वा-फालगुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा श्चीर स्वाति नाम के दस नच्चत्रों के दिन) तप लीं, तो सब फसले टीक तरह से उपकेंगी ॥२६॥

बादर बगुली त्रावें सेत । बरखा-जल ते भरि जायँ खेत ॥३०॥

अर्थ-आकाश में बादल हो और सफेद वगुलियाँ उड़ती हुई दिखाई दें तो वर्षा के पानी से खेत भर जायेंगे ॥२०॥

विन मादों के बरसे। विना माइ के परसे ॥३१॥

श्रर्थ-भादों मास की वर्षा के बिना किसान का, श्रीर माता के परोसे बिना पुत्र का, पेट नहीं भरता ॥३१॥

(H)

मेहा तो वरसे भले, राम करै सो होय ॥३२॥

श्चर्य---वादलों का तो वरसना ही श्रच्छा होता है। जो भगवान् चाहते हैं, वही होता है।।३२॥

(₹)

रोहिनि वरसै मृग तपै, कह्यु अद्रा हू जाय। धाघ कहै सुन घाधिनी, क्छुर मात न खाय॥३३॥ त्रर्थ—रोहिंगी नक्तत्र वरसे, मृगशिरा नक्तत्र तपे और आर्द्रो नक्तत्र भी कुछ-सुछ वरस जाय तो ऐसी अच्छी पैदावार होगी कि कुत्ते भी भात खाते-खाते ऊन जायेंगे ऐसा कथन घाघ का घाषिनी के प्रति है ॥३३॥

( ਰ )

सब बादर है गये लाल । श्रव मेह परिंगे हाल ॥३४॥

श्रर्थ-शाकाश में सारे बादल लाल हो गये हैं। इस लच्चण से स्पष्ट है कि मेह जल्दी बरसेगा ॥३४॥

सबेरे की मेहु, साँक तक परे। साँक की महमानु, टारें ते न टरै॥३५॥

त्रर्थ-प्रातःकाल में वादलों से यदि मेह पड़ना आरम्भ हो जाय, तो सन्ध्या तक पड़ता रहेगा। इसी प्रकार संध्या समय का मेहमान घर पर ही रात को स्का रहता है ॥३५॥

> सर्व तपै जौ रोहिनी, सर्व तपै जौ मूर । परिवा तपे जौ जेठ की, उपजें सातों तूर ॥३६॥

त्रर्थ—रोहिणी नक्तत्र पूरा तपै, मूल भी पूरा तपै त्रौर जेठ की शुक्लपक्षीय प्रतिपदा भी पूरी तपै तो सातों त्रानाज (गेहूँ, जौ, चना, मटर, ऋरहर, धान त्रौर मसीना) पैदा होते हैं ॥३६॥

साँभ की धनुस, सबेरे के मोरा। जे हैं जर-जंगल के बोरा॥३०॥

त्रर्थ—यदि संध्या समय त्राकाश में धनुष पड़े त्रीर प्राप्तः में मोर बोलने लगें, तो समक लो कि इतनी वर्षा होगी कि पानी से जंगल डून जायगा ॥३७॥

> सातें लगते माह की, घन त्रिजुरी दमकन्त । चार मास पानी परे, सोच करो मति कंध ॥३८॥

त्र्यं — माय कृत्णा सप्तमी को यदि विजली चमके तो चार महीने खूव पानी बरसेगा । है कान्त ! चिन्ता मत करो ॥३८॥

सावन उतरत पंचिमी, जौ दिक ऊघै भान । वरसा तव तक होयगी, जब तक देव-उठान ॥३६॥

श्चर्थ-यदि श्रावण शुक्ला पंचर्मी के दिन सूर्व बादलों में दका हुआ उदय हो, तो कार्तिक .. देवठान तक वर्षा होगी ॥३९॥

सावन परिवा त्राँघरी, उघत न दीखै भानु। चारि मास पानी परै, जाकौ है परमानु॥४०॥

ग्रर्थ—आवर्ण कृत्र्णा प्रतिपदा को यदि सूर्य बादलों के कारण उदित होता हुन्गा दिखाई न प्रमाण है कि चार महीने वर्षा होगी ॥४०॥

> सावन पहली चौथि कूँ, जौ मेघा बरसाहि। कंय जानियौ सौ विसे, सोनों भरि-भरि लाहि ॥४१॥

दि सावन बदी चतुर्थी को मेह पड़ जाय, तो फसल इतनी अधिक और बढ़िया । १ किसान खेतों में से सोना अवस्य ही मर-भरकर लायेंगे ॥४१॥

## समर्पण

## श्रद्धेयवर डा० वासुदेवशरण जी श्रग्रवाल को

जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन ने मुभे ब्रजभाषा के जनपदीय शब्दों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रवृत्त किया और जिनके चरणों में बैठकर मैंने इस ग्रंथ को लिखा।

> विनीत श्रम्बाप्रसाद 'सुमन'

मुक्करवारी वादरी, रहे सनीचर छाय। ऐंतवार की राति कूँ, बिन बरसें नहिं जाय ॥४२॥

श्चर्य--शुक्र के दिन बादल आयें और शनिवार को भी छाये रहें, तो इतवार की रात्रि को ग्रवश्य पानी बरसेगा ॥४२॥

( 夏)

होइ पछाई बादल-चमकि । तौ जानौं वरखा के लच्छनि ॥४३॥

ग्रर्थ-यदि पश्चिम दिशा में बादल चमके, तो वर्षी का लच्चण समभाना चाहिए ॥४३॥

हत्ता बरसै तीन की ग्रासा। साली सक्कर श्रीर है मासा ॥४४॥

ग्रर्थ—हस्त नक्त्र में वर्षा होगी, तो धान, ईख ग्रीर उर्द की फरलें ग्रच्छी होंगी ॥४४॥ §२३६—सुखा से सम्वन्धित लोकोक्तियाँ:--

एक बूँद जी चैत में परे। सहस बूँद सावन की हरै ॥४५॥

स्पर्थ--यदि चैत्र मास में एक बूँद (थोड़ी-सी) पानी वरस जाय तो सावन की हजार वूँदें हरी जाती हैं, अर्थात् सावन में सूखा पड़ जाती है ॥४५॥

(事)

कुइया मावस मूल विन, विन रोहिनि ऋखतीज। सावन में सरवन नहीं, कन्या ! काहे बोख्रौ बीज ॥४६॥

ग्रर्थ-पीप मास की ग्रमावस्या को मूल नत्तत्र न हो, श्रत्त्य तृतीया (वैशाख शुक्ला तृतीया) को रोहियी नक्तत्र न हो, और सावन के महीने में अवर्ण नक्तर न पड़े, तो हे पति । खेती में बीज बोना व्यर्थ है, क्योंकि स्खा पड़ेगी ॥४६॥

( द ) दिन कूँ बादर राति कूँ तारे। चलौ कंथ! जहाँ जीवें बारे॥४७॥

त्रार्थ--यदि दिन में बादल हो जायें और रात को त्राकाश में तारे निकल आयें, तो खुवा पड़ने के लच्चण हैं। हे पित ! ऐसे स्थान पर जाकर रहना चाहिए, जहाँ बाल-बन्चे जीवित रह सकें ॥४७॥

धुर त्रासाढ़ की त्राटुमी, चन्दा निरमल दील। कन्थ जाइकें मालुए, माँगत फिरिही भीख ॥४८॥

त्रर्थ--यदि त्राघाद कृष्णा त्रष्टमी को चन्द्रमा बिना बादलों के स्वच्छ दिखाई पड़े, तो स्खा पड़ेगी । हे कान्त ! मालवा जाकर भीख माँगते फिरोगे ॥४८॥

( प

परिवा लगत असाद की, जौ उत्तर गरजन्त। पंडित जन ऐसे कहैं, बिद्कें काल परन्त ॥४६॥

## ग्रन्थ के सम्बन्ध में

त्रजभाषा ग्रथांत् त्रज की बोली मेरी मातृभाषा है। श्रलीगद् विले की कोल तहसील का शेल्पुर गाँव मेरा जन्म-स्थान है; ग्रत: त्रज-प्रदेश मेरी मातृभूमि भी है। मेरे जीवन का श्रिषकांश व्रजभाषा-च्रेत्र में ही व्यतीत हुन्या है। सितम्बर सन् १६४८ ई० की बात है—एक दिन मेरे गाँव में पर्याप्त मेह बरसा। उससे किसानो के खेतों के पौधों की प्यास बुक्ती श्रोर उन्होंने फिर से नया जीवन प्राप्त किया। उसी दिन सन्ध्या समय श्रपने खेतों पर से गाँव की श्रोर श्राता हुन्ना एक किसान हपींल्लास की वाणी में कहने लगा—'त्राजु तौ सौनो बरस्यो ऐ। मैंने किसान के उक्त वाक्य को श्रच्छी तरह सुना श्रोर मन ही मन उसके श्रर्थ पर भी विचार करने लगा। मैं उन दिनों स्थर्यवेद पढ़ा करता था श्रोर एम० ए० (हिन्दी) परीचा उत्तीर्ण कर चुका था। किसान के उपर्युक्त वाक्य ने एक साथ मेरे चेतन मन में श्रथ्वेदद का निम्नांकित वाक्य लाकर उपस्थित कर दिया—

### 'श्रापश्चिदसमै घृतमित् च्रान्ति।'3

अथर्ववेद के अपि की भावना एवं भाषाभिन्यंजना की छाया अपने गाँव के किसान के एक वाक्य में देखकर में चिकत हो गया। तब कुछ दिवसों के उपारांत ही मैंने सर्वश्री आचार्यप्रवर डा॰ सुनीतिकुमार चारुष्यां, डा॰ घीरेन्द्र वर्मा, डा॰ वाबूराम सक्सेना, डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल आदि की भाषा-शास्त्र सम्बन्धी पुस्तको और लेखो का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया।

भाषा-विज्ञान की जिन पुस्तकों को मैंने एम० ए० (हिन्दी) में पढ़ा था, उनका फिर से पारायण करने लगा। अध्ययन के च्रणों में एक पुस्तक में मैने पढ़ा कि—"जनता की बोलियों में तद्भव शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि ये गॅवारू समक्ते जाते हैं। वास्तव में ये असली हिन्दी-शब्द हैं और इनके प्रति विशेष ममता होनी चाहिए। 'कृष्ण' की अपेच्छा 'कान्हा' या 'कन्हैया' हिंदी का अधिक सच्चा शब्द है।" फिर एक दूसरी पुस्तक में यह भी पढ़ा कि—

"जब हमारी भाषा का सम्बन्ध जनपदों से जोड़ा जाएगा तभी उसे नया प्राग्त श्रोर नयी प्राक्ति प्राप्त होगी। गाँनों की बोलियाँ हिन्दी-भाषा का वह सुरिच्चत कोप हैं जिसके धन से वह श्रपने समस्त श्रभाव श्रोर दिलद्र को मिटा सकती है।"

उपर्युक्त कथनों को पढ़कर मुफ्ते शब्द-संकलन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और में अपने जिले (अलीगढ़) की बोली के शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के संग्रह में लग गया। एक अभिक्वि (हॉबी)। के रूप में तो शब्द-संकलन का कार्य सन् १९४९ ई० ही में प्रारम्भ हो गया था

१ श्रलीगढ़ का प्राचीन नाम 'कोल' है । सूदन किन ने भी इस प्राचीन नाम का उल्लेख (सूदन रत्नावली, भारतवासी प्रेस, प्रयाग, सन् १९५० ई०, प्रथम जंग, ए० ३७) किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> आज तो सोना वरसा है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस पृथिवी के लिए जल घृत जैसा वरस रहा है।

४ डा० धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, हिंदुस्ताची एकेडेमी, प्रयाग, सन् १९४० ई०, ए० ६८।

<sup>ें</sup> डा॰ वासुदेवशरण अभ्रवारु : 'जनपदीय अध्ययन की एक ऑंख' शीर्पक लेख डा॰ सत्येन्द्र द्वारा संपादिस जजतोक संस्कृति नामक पुस्तक में, सं॰ २००५ वि॰ पृ॰ ३४।

ागित है हिन नाम में तेयान नाम है। इस मुल्स के मान के नाम के नाम

। 161इ ज्यन्य स्थानो में बोला नहीं जाता ।

क्ष निम्ह एसए हाथत क्ष्मित्र कि एएवी :छह 'ई छि-छमि छुट्ट देग्य कि इएछे-उन्छ एक क्षिमुक्ट एमड़ क्ष्मित्र है एनानगर कि छोड़म क्ष्मिण्यन्छी एफ क्ष्मिमेण्य कि छिप्ट निम् ण्रेणे एक एफ सिम के छिड़्छ । ई छाए हि छाए पि एक्सिए कि सिल्यामेश कि छिड़्छ के छिड़्छ है। कि ईत्री पि (मार्थडिंगे) हिंछी एफ हिन्मिस्य पि सिल्यामेश कि एक्सिए क्ष्मिट क्ष्मि है। छिणि क्ष्म क्ष्मित्र क्ष्मित क्षित्र क्ष्मित कि छाड़क क्ष्मित एफ में छि। । ई एफ

<sup>।</sup> वह १८०७ हुन होनाहों के में हो हो हो से स्वरंश से होना है ।

# कृषक-जीवन-सम्बन्धी बजभाषा-शब्दावली

ग्लौसरी फार दी नार्थ-वैस्ट प्रौविंसेज एएड ग्रवध " नाम से सन् १८७६ ई० में प्रकाशित हुग्रा था। जनपदीय शब्द-संग्रह पर तीसरी पुस्तक सर जार्ज ए० प्रियर्सनक्रत 'विहार पेर्जेंट लाइफ " है। इन पंक्तियों के लेखक ने सर ग्रियर्सन की इसी पुस्तक को ग्रादर्श रूप में ग्रपने कार्य के लिए प्रहर्ण किया है। शब्द-संग्रह के चेत्र में प्रो० ग्रार० एल० टर्नर की 'नैपाली डिक्शनरी' भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। लभमग सात वर्ष हुए, ग्राचार्यप्रवर डा० धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में डा० हरिहर-प्रसाद गुप्त ने एक शोध-प्रबंध लिखा था, जिसका विषय था—" ग्राजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राधार पर भारतीय ग्रामोद्योगों से सम्बन्धित शढदावली का ग्रध्ययन।" इस विषय पर उक्त लेखक को प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल् ० की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है।

में ग्रपने ज्ञान एवं साहित्य-परिचय के श्राधार पर यह कह सकता हूँ कि 'कृपक-जीवन-सम्बन्धी व्रजमापा-शब्दावली' नामक यह पुस्तक प्रबन्ध-विषय के दृष्टिकोग् से छुठी, शिल्प में तीसरी श्रीर शैली की दृष्टि से प्रथम है। इस प्रवन्ध से पूर्व लिखी हुई पुस्तकों में सर जार्ज ए० प्रियर्तन की पुस्तक का शिल्प-विधान प्रथम ग्रीर डा॰ हरिहरप्रसाद गुप्त की पुस्तक का द्वितीय माना जा सकता है। किन्तु शब्द-प्रमाणों के उद्धरणों की दृष्टि से तो श्रालीगढ़-सेन्न की बोली के श्राधार पर लिखा हुआ यह शब्द-प्रमाणों के उद्धरणों की दृष्टि से तो श्रालीगढ़-सेन्न की बोली के श्राधार पर लिखा हुआ यह शब्द-प्रमाणों के तित्तन मौलिक ही माना जायगा, जिसमें बहुत-से शब्दों के मूल श्रीर विकास को बताने के लिए लगभग सभी प्रामाणिक कोशों का श्रवलोकन किया गया है श्रीर वैदिक काल से लेकर लौकिक संस्कृत तक तथा पाली भापा से लेकर हिन्दी तक के कुछ प्रमुख-प्रमुख प्रनथों से विवय-सम्बद्ध प्रमाण भी दिये गये हैं।

च्युत्पत्तियों के द्वारा हमें शब्दों के अर्थमय पूर्ण जीवन और उनकी वंशपरंपरा से परिचय प्राप्त हो जाता है। व्युत्पत्तियों की छान-बीन से ही हम भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों तथा प्रवादों तक पहुँचते हैं और हमें यह भी जात हो जाता है कि अमुक शब्द की प्राचीनता और विकास-क्रम क्या है ? अतः प्रस्तुत प्रवन्ध में शब्द की व्युत्पत्ति की ओर भी कहीं-कहीं ध्यान दिया गया है, पर यह प्रवंध का उद्देश्य न था; और यह स्वतंत्र अनुसंधान का विषय होने के कारण यहाँ अधिक नहीं लिखा जा सका है।

जिला अलीगढ़ की व्रजभाषा को सर जार्ज ए० व्रिथर्सन ने स्टैंडर्ड व्रजभाषा माना है। आचार्यवर डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रंथ 'व्रजभाषा' में लिखा है कि—'मश्रुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर की बोली पश्चिमी अथवा केन्द्रीय व्रज मानी जा सकती है। इस रूप को सर्वमान्य विशुद्ध व्रज भी कहा जा सकता है।' अतएव अलीगढ़-चेत्र की शब्दावली व्रजभाषा-साहित्य के अध्ययन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा लाभप्रद सिद्ध होगी। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-प्रबंध की शब्दावली प्रकाशित तथा प्रकाश्य व्रजभाषा-ग्रंथों के समक्तने में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी।

वर्तमान युग के भारतवर्ष में नागरिक संस्कृति एवं सम्यता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। विज्ञान के नये त्राविष्कार प्रति दिन गाँवों की त्रोर फैलते जा रहे हैं। ऐसी दशा में हमारे कृपकों श्रीर शिल्पकारों के त्रीजारों तथा कार्यप्रणालियों के बदलने में श्रिषक समय न लगेगा। जब किसानों के सब खेत ट्रैक्टरों से जुतने लगेंगे और सिंचाई विजली के कुश्रों से होने लगेगी, तब देशी हल श्रीर पैर के कुश्रों से सम्बन्धित जनपदीय शब्दावली ग्रामीण जनों की जिहाश्रों से सदा के लिए

१ प्रकाशक, गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद, सन् १८७९ ई०।

र प्रकाशक, बंगाल गवर्नमेंट, सन् १८८५ ई०, प्रका० विहार सरकार पटना, द्वितीय संस्करण, सन् १९२६ ई०।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रका० हिन्दुस्तानी एकेंडेमी इलाहाबाद, सन् १९५४ ई०, ए० ३५।

उठ जायगी। खड़ी बोली के व्यापक प्रभाव से त्राज भी बहुत-से शिक्ति मनुष्य वजनापा की कविताएँ नहीं समक्त पाते। जायसी, सूर, तुलसी, सेनापित, बिहारी त्रादि की किवतार्त्रा में त्राये हुए बहुत से शान्दों के त्रार्थ हम साधारणतः नहीं समक्त पाते। उपर्युक्त किवयों के काव्य-प्रन्थों में प्रयुक्त कितने ही शान्दों को में त्राव इस प्रबंध द्वारा समक्त सका हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शान्द-संग्रह वजभाषा काव्यों में त्राये हुए पारिभाषिक शान्दों के समक्तने में सहायक होगा।

'सूरसागर' के एक पद १ में एक शब्द 'काँपा' आया है। इस पद को मेंने पहले कई दार पढ़ा था, लेकिन यह न जान सका था कि 'काँपा' क्या और कैंवा होता है ! 'काँपा' का अर्थ जानने के लिए में चिड़ीमारों का आमारी हूँ (देखिए अनु० ४७५ ग)। एम० ए० (हिन्दी) के पाठ्यक्रम में सेनापित का 'किंचत्त-रत्नाकर' मेंने कई बार पढ़ा था और उसकी पहली तरंग के दितीय छुंद में प्रयुक्त 'सार' शब्द (''मुरतक सार की सँवारी है निरंचि पिन, कंचन-खित चितामिन के जराइ की') को भी अनेक बार देखा था। 'रघुराय की खड़ाउँ ओं को ब्रह्मा जी ने कल्पवृत्त के सार से बनाया है' इतनी बात तो में समक्तता था, किन्तु 'सार' क्या होता है, यह बात समक्त में नहीं आयी थी। शब्दावली का संकलन करते समय जब में बढ़हयों और पेड़ काटनेवाले चमारों से बातें करने लगा तब एक आमीण चमार ने पक्की तथा अच्छी लकड़ी की पहें-चान बताते हुए 'सार' तथा 'राच' शब्दों का प्रयोग किया और एक बढ़ई ने उसी तरह लकड़ी के लिए 'पक्तीट' तथा 'रसीकुर' शब्दों का व्यवहार किया। उस दिन 'सार' शब्द का अर्थ शत हुआ। पेड़ काटनेवाले चमार ने मुक्से कहा—''देखी, जा कटी मई पींड़ के भीतर बीचाबीच में जो कारी-कारी लकड़िया दीखत्य, सोई 'सार' या 'राच' कहावत्य । जेई सबते ज्याद पक्की होत्य । 'रा

हिन्दी-भाषा के कोश का संकलन करते 'हुए हमें हिन्दी के जनपदीय शब्दों को भी लेना पहेगा। हम अपनी भाषा और साहित्य को जन-जीवन से बहुत कुछ दूर ही दूर हटाते चले जा रहे हैं। यह दुःखद स्थिति है। यदि हमारी राष्ट्रभाषा (हिन्दी) का सम्बन्ध जन-बोलियों से टूट जायगा, तो यह सदा के लिए निष्पाण हो जाएगी। विद्वद्वर्य महापंडित श्री राहुल संक्ट्रियायन का कथन है कि—"कोई भी साहित्यिक या शिष्ट भाषा आकाश से नहीं उतरती; उसका किसी न किसी बोली से विकास होता है। विद्वान् यह भी मानते हैं कि जिस साहित्यिक भाषा का अपनी बोली से अटूट सम्बन्ध रहता है, वह बड़ी सजीव होती है। मुहाबरे, संकेत आदि जितने भाषा को सबल बनानेवाले तत्त्व हैं, वे बोलियों की देन हैं। जिस साहित्यिक भाषा का अपने मूल होत— बोली—से सम्बन्ध टूट जाता है, उसकी सजीवता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है।

हिन्दी का जो अपना असली रूप है, वह गाँवों की टकसाल में ही ढला था। हिन्दी के आदि जन्मदाता आमीण जन ही हैं। उन्होंने ही संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों की हिंदी

<sup>े</sup> स्रसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण, स्कन्ध १०। पद ३१८५ ।

र श्री उमाशंकर शुक्ल द्वारा सम्पादित तथा सन् १९४८ ई० में हिन्दी-परिपद्, प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रस्तुत प्रबन्ध, श्रनु० ७८७ पृ० ६६३-६९४।

४ 'देखों, इस कटे हुए तने के भीतर ठींक मध्य में जो काली-काली लकड़ी दिखाई देती है, वहीं 'सार' या 'राच' कहाती है। यहीं सबसे श्रिधक पक्की होती है।"

<sup>&#</sup>x27; 'हिन्दी की मूल भाषा कौरवी बोली है' शीर्षक लेख, सम्मेलन-पत्रिका, प्रयाग, संवत् २०११ भाग ४०, संख्या ४।

रूप दिया है। पाणिनिकालीन संस्कृत भी लोक-भापा के अनेक शन्दों को अपनाकर चली थी। पाणिनि को विदित था कि कोई साहित्यिक भापा तभी तक जीवित तथा प्राण्वन्त बनी रह सकती है, जब तक वह लोक-भापा की भूमि से शन्दों को निर्बाध लेती रहे। न्यापक साहित्य की भापा संस्कृत भी समय-समय पर जन-भापा से शन्द लेती रही है। अतएव राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी न्यापक और सबल बनाने के लिए हमें जनपदीय बोलियों से शन्दों को लेना होगा। उन्हों बोलियों में अजभापा की शन्दावली का भी प्रमुख स्थान है। जनपदीय बोली के न्यापक, सबल तथा अर्थपूर्ण शन्दों को हिन्दी में ले लेने पर धार्मिक पन्त्पात या आग्रह का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हिन्दी के शन्द-कोशकारों, पारिमाधिक शन्दावली- निर्माताओं तथा साहित्यसन्दाओं को भाषा के इस अन्य्य स्रोत अर्थात् जनपदीय शन्दावली की शरण में जाना अनिवार्य है। बोलियों की शन्दावली से साहित्यिक भाषा सदा पोषित होती रही है। एक समय था जब अजभाषा सारे उत्तरी भारत की साहित्यक भाषा बन गई थी। भक्ति-आन्दोलन के प्रसंग में इस भाषा की शन्दावली उत्तरी भारत की साहित्यक भाषा बन गई थी। भक्ति-आन्दोलन के प्रसंग में इस भाषा की शन्दावली उत्तरी भारत की सहत बड़े से में फैल गई। अतएव यह स्वामाविक है कि अलीगढ़-सेन्न, जो अजपदेश का हृदय है, की शन्दावली भी न्यापक सेन में पहुँची हो।

इस शन्द-संग्रह में शन्दो का स्वरूप वही रखा गया है जो जनपदीय बोली में है। यदि बोलीगत आवरण हटा दिया जाय तो आशा है कि अनेक शन्द परिनिष्टित (स्टैंडर्ड) हिन्दी में लिये जा सकेंगे।

लोकोक्तियों के साथ-साथ कुछ इभ्तीवलों (पहेलियों) का भी संग्रह किया गया है। बुभ्तीवल ग्रीर लोकोक्तियाँ साहित्य में ग्रलंकारों से भी बदकर ग्रार्थवत्ता रखती हैं। लोकोक्ति के छोटे-से चुस्त वाक्य में युगों का अनुभव सिमटकर ग्रा जाता है। बुभ्तीवल जनपदीय भाषा में जैसे समासोक्ति या रूपकातिशयोक्ति का काम देती है। श्रद्धेय डा॰ वासुदेवशरण ग्रग्नवाल का कथन है कि—

"लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे श्रीर चुमते हुए सूत्र हैं। श्रनन्त काल तक धातुश्रों को तपाकर सूर्य-रिश्मयाँ नाना प्रकार के रत्न-उपरन्तों का निर्माण करती हैं, जिनका श्रालोक सदा छिटकता रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवी श्रान के घनीभूत रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि श्रीर श्रनुभव की किरणों से फूटनेवाली ज्योति प्राप्त होती है।"

श्राचर्यवर डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक स्थल पर लिखा है-

"हज़ारों मील के विस्तृत च्रेत्र में बोली जानेवाली बोलियों का भाषावैज्ञानिक ग्रध्ययन तो दूर की बात है; उनके मुहावरों, गीतों शब्द-भएडारों ग्रीर लोककथानकों का वैज्ञानिक ग्रध्ययन भी पड़ा ही हुग्रा है।"

इस अभाव को लेखक ने इस प्रन्य में कुछ पूरा करने का प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न का निपय-सारणी-गत निवरण संत्रेप में इस प्रकार है—

<sup>े</sup>डा॰ सावित्री सिन्हा (संपादिका): श्रनुसंघान का स्वरूप, श्रात्माराम एएड संस, दिल्ली, सन् १९५४ ई॰, ए॰ १६।

## मकरण-क्रम से पारिभाषिक शन्दों की संख्या

| प्रकरण-संख्या                 |             |           | संगृहीत शब्दों की संख्या |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| १                             | •••         | 4****     | ५ १३                     |
| २                             | *****       | ****      | १ ०६                     |
| ३                             | *****       | ****      | ₹४≂ •                    |
| X                             | ***         |           | રદય                      |
| પૂ                            | ***         | * * * * * | २०६                      |
| Ę                             | *****       | *** * * * | प्रेड                    |
| <b>v</b>                      | *** ***     | • • • • • | ३०२                      |
| <b>5</b>                      | *****       | * * * * * | २६०                      |
| 3                             | * * * * * * | *****     | ४७१                      |
| १०                            | *****       | *****     | ३३३                      |
| ११                            | *****       | *** ***   | ११३५                     |
| १२                            | ****        | *****     | <b>३</b> ७५१             |
| १३                            | *****       | *** *40   | १७=३                     |
| 88                            | *****       | 484 ***   | <b>考</b> 云.R.            |
| રય્                           | ***         |           | १४४६                     |
| संग्रहीत शब्दों का पूर्ण योग= |             |           | १३१५८                    |
| कुल चित्र-संख्या =            |             |           | 3\$                      |

कुल चित्र-संख्या = कुल रेखाचित्र-संख्या=

च४६

प्रस्तुत प्रवन्ध में आठ हजार से अधिक हिन्दी के सामिप्राय अभिन्यञ्जक सबल शब्द संग्रहीत हैं जिनमें से सौ-दो सौ को छोड़कर शेष अभी तक हिन्दी के किसी कोश में नहीं आये हैं। उदाहरण के रूप में इस संग्रह के कुछ शब्द यहाँ प्रकरणानुसार अकारादिकम से लिखे जा रहे हैं। शब्दों के आगे लिखे हुए अंक प्रस्तुत प्रवन्ध की अनुच्छेद-संख्या के दोतक हैं—

#### मकरण १

## कृषि सम्वन्धी साधन, यंत्र श्रौर उपकरण

- (१) ग्रध्याना—६५ (सं॰ ग्राग्निधान)=ग्राग का एक गड्दा-सा जिसके पास बैठकर किसान लोग प्राय: जाड़ों में तापते हैं।
- (२) कठवाहीं—३ (सं० काष्ठवाहु) = चरस में ऊपर के माग में एक खमदार लकड़ी लगी रहती है, जिसे पकड़कर किसान पानी से भरे चरस को ढालता है।
- (३) कौंडर—३ (सं॰ कुराइल) = पुर (चरस) के मुँह पर लगा हुआ लोहे का एक गोल घेरा।
- (४) गमागमढार—१६ = ढॅंकली चलानेवाला जब इतनी शीधता से पानी ढालता है कि पानी की धार का तार नहीं टूटता और पानी भी तेज बहता है तब उस क्रिया को गमागमढार कहते हैं।

- (५) घाँटन—१४ (सं॰ घटन) = रस्सी या नर्त (वै॰ सं॰ वरता) की रगड़ से हाथों में जो निशान पढ़ जाते हैं वे घाँटन या घिटना कहाते हैं।
- (६) ज्वारा—= (सं॰ युगल) = दो वैशों की जोड़ी जो किसी जुए में जुती हुई हो।
- (७) फंडना—४१ = लोहे त्रादि की बनी हुई किसी वस्तु में जब लोहे की कील एक विशेष ढंग से जड़ी जाती है तब उस के लिए 'फंडना' किया प्रचलित है। यह श्रॅंग॰ 'रिवेट' के श्रर्थ में बहुत प्रचलित श्रोर महत्त्वपूर्ण शब्द है।
- (८) नरकटा—६ = चरस खींचनेवाले बैलो की जोड़ी जब कुएँ की नहेंची में पहुँचती है, तब वहाँ बैलों की गर्दन पर काफ़ी जोर पड़ता है अर्थात् नार (गर्दन) कटने लगती है। उस जगह को नरकटा वहते हैं।
- ( ६ ) परोहा—१३ (सं॰ प्रारोहक)=चमड़े का बना हुत्र्या एक खुला एक थैला-सा जिससे किसान सिंचाई के समय पानी को ऊँचे धरातत्तवाले खेत में डालता है।
- (१०) पैर चलाना २ = सिंचाई करने की एक क्रिया जिसमें किसान पुर, वर्त (वै० सं० वरत्रा) ग्रीर वैलो द्वारा कुएँ से पानी निकालतें हैं।
- (११) मुहागा—२५ (सं० सोभाग्यक) = लकड़ी का एक वड़ा श्रीर भारी तख्ता-सा जिससे जुते हुए खेत की मिट्टी को चौरस किया जाता है। यह खेत की भूमि को सौभाग्य या सौन्दर्य भदान करता है, इसीलिए इसका नाम 'सुहागा' है। खुर्जा में महरा; मेरठ में।मेंडा)।
- (१२) खेहा श्रीर करार—३० (सं० खेध + क > खेहा; सं० कराल > करार) = जुताई के समय खेत में गहरा गड़कर चलनेवाला हल करार श्रीर ऊपरी रुख में हलका चलनेवाला हल सेहा कहाता है।
- (१३) हरपद्मा या हरवागा—२४ (सं० हलप्रवह; सं० हलवल्गा ) = हल में जुते हुए बैलों में वाईं श्रोर के बैल की नाथ में एक लम्बी रस्ती वेंधी रहती है जिसे पकड़ कर हलवाहा बैलों को हाँकता है। वह रस्ती हरपद्मा या हरवागा कहाती है।
- (१४) हर्स-३० (सं० हलीपा = हिल + ईपा = हल का डंडा) = लम्बा श्रीर भारी डंडा-सा जो हल में लगा रहता है। (बुलन्दशहर में हलस)।

#### मकरण २

## खेत और फसल की तैयारी

- (१५) ग्रॅंगोला—१११ (तं० त्रप्रपोतलक)=गन्ने का ऊपरी त्रागे का भाग जिस पर पत्तियाँ लगी रहती हैं। , तं० ग्रायपोतलक > ग्रायायोलग्र > ग्रायोला > ग्रायोला )।
- (१६) खूँद-१६१ (सं चुद्र > प्रा॰ खुद् > हिं॰ खूँद)=गेहूँ, जौ, जई ग्रादि के छोटे पीधे जब हाय-सवा हाय बढ़ जाते हैं, तब खूँद कहाते हैं।
- (१७) गूल-१०६ (सं० कुल्या)-म्रालू या शकरकन्दे बोते समय खेत में जो छोटी-छोटी नालियाँ स्त्रीर में हें बनाई जाती हैं, उन्हें गूल कहते हैं। (यास्क, निरुक्त 'कुल्या'>गूल)।
- (१८) तेखर—७४ (सं॰ त्रिकर्ष) = श्रासाढ़ी (स्वी की फारल के लिए श्रासाढ़ से क्वार तक जुतनेवाला खेत) में जब तीसरी बार जुताई की जाती है, तब उसे तेखर कहते हैं। जीत की ४ एकड़ घरती की संस्कृत में 'त्रिहल्या' या 'त्रिसीत्या' कहते हैं।
- (१६) नीदा ग्रीर पेड़ी—११३, ११४ (सं० नव + वृद्ध > नीदा) = नई बोई हुई ईख की पासल नीदा कहाती है ग्रीर दुवारा जब नीदा में से ही जड़ें फूटकर ईख हो जाती है, तब उसे पेड़ी कहते हैं।

(२०) पाँस—७१ (सं० पांशु)=खाद के काम में त्र्यानेवाला सूखा गोवरः।

(२१) पिहान—८६ (सं० ग्रापिधान) = कुठले (मिट्टी का बना हुआ एक बेरा-सा जिसमें ग्रानाज मरा जाता है) के मुँह का दक्कन ।

(२२) मेंद्रिया—१८५ (सं • मैद्धिक या मैधिक) = खिलहान की दाँय में केन्द्र भाग पर घूमनेवाजे चैल को मेंद्रिया श्रीर बाहर किनारेवाले बैल को पागड़ा कहते हैं।

(२३) लावा—१६० (सं० लावक) = पकी हुई रवी की फसल (त्रैसाखिया फसल या वावनी) की लाई (कटाई) करनेवाला व्यक्ति लावा कहाता है। सावनी (खरीफ की फसल) पक जाने पर ज्वार-वाजरे की वालें काटनेवाले की कपटा (सं० क्लुप्ता) कहते हैं।

(२४) स्यावड़ा—१८४ (सं॰ सीतावट्टक=सीता + वट्टक=हल के कूँड़ का ढेला)= खिलहान में अनाज की रास को पूजने के लिए किसान जंगल से आन्ना (सं॰ आरण्य) कंडा (उपला) और अपने खेत से मिट्टी का एक ढेला लाता है। ढेला उसी खेत का होता है जिसमें रास के अनाज की फसल उगाई गई थी। मिट्टी का वह ढेला स्यावड़ा कहाता है। कंडे को मेरठ जिले में गोस्सा।(सं॰ गोसर्ग) कहते हैं।

### पकर्गा ३

### खेत और उनके नाम

(२५) कविसा—१६३ (सं॰ कपिश + क)—जिस खेत की मिट्टी काली-पीली होती है, वह कविसा कहाता है।

(२६) गाद —१९३ (सं॰ गर्त > प्रा॰ गड्ड > गाइ > गाद) = चिकनी-सी मिद्रीवाला नीचे धरातल का खेत।

(२७) पटिया-१६५ = ग्रधिक लम्बा श्रीर कम चौड़ा खेत।

(२८) पहुत्रा—१६७ = वे खेत-जिनमें सिचाई कुश्रों, बम्बों श्रादि से नहीं हो सकती श्रीर जिन्हें केवल वर्षा का पानी ही मिल पाता है। पहुत्रों में वर्षा के कारण ही कुछ श्रन्न उग श्राता है, श्रन्यथा खाली पड़े रहते हैं।

(२६) पूटा —१६७ (सं॰ फुट) = जो खेत कॅंचे धरातल पर होते हैं, वे पूटा कहाते हैं।

(३०) डहर-१६२ (सं॰ हद > दहर > डहर) = नीचे धरातल का खेत, जिसके श्रान्दर वर्षा के दिनों में प्रायः पानी भरा रहता है, डहर कहाता है। हिं० 'दह' का विकास भी सं॰ 'हद' से है।

(३१) नरहे-१६४ (सं० नहिर्) = गाँन से बाहर दूरी पर जो खेत होते हैं, वे चरहे कहाते हैं।

(३२) बाँहडी-१९२=दो-तीन बीघे का छोटा खेत बाँहड़ी या कौनियाँ कहाता है।

(३३) भूडा-१६३ = निस खेत की मिट्टी रेतीली और खुरक होती है, उसे भूड़ा कहते हैं।

#### मकर्गा ४

खेती श्रोर पश्चश्रों को हानि पहुँचानेवाले जंगली पश्च, जीवजन्तु, कीड़े-मकोड़े तथा रोग

(३४) ऐंडा—२१२ = जी, गेहूँ श्रादि की पत्त्वों में लगनेवाला एक रोग जिससे पत्तियाँ मुड्कर इँडी-सी हो जाती हैं।

(३५) चौरा —२०४ (सं० चचर > चउर > चौर > चौरा) = खेत का पूरी तरह से उजाड़ । पुलारना —२०६ = धरवी को पोला करने के ऋर्थ में 'पुलारना' क्रिया प्रचलित है ।

#### प्रकर्ण ४

## चादल, हवाएँ श्रोर मौसम

- (३७) उनमनि—२१६ = जन दिन भर श्राकाश में बादल विरे हुए रहें, मौसम कुछ ठएड का हो श्रीर वर्षा हुई न हो तब उस वातावरण को उनमनि कहते हैं।
- (३८) उमस—२३१ (सं० उज्जमा) = बदरीटी धूप हो श्रीर हवा बन्द हो, तो उस वातावरण की उमस कहते हैं।
- (३६) श्रीचक या पंडवारी---२३१ = ये दोनों शब्द सं० मृगमरीचिका के श्रर्थ में प्रचलित हैं।
- (४०) घमछाहीं—२१६ (सं ॰ घर्मछाया) = ग्राकाश में यदि वादल थोड़ी-थोड़ी देर में छा जायँ ग्रीर धूप भी थोड़ी-थोड़ी देर में निकलती रहे तो उसे घमछाहीं कहते हैं।
- (४२) निवाये जाइे—२३२ (सं॰ निवात > निवाय) = जाड़े के श्रांतिम दिनों में जब ठराड कम हो जाती है, तब वे निवाये जाड़े कहाते हैं (सं॰ निवात = वायु रहित । "निवाते वातत्रारो") श्राष्टा । दि। २। २।
- (४३) बरसोंहा बादल—२१५ = बह बादल, जो पूरी तरह पानी से भरा हुन्ना होता है, बरसोंहा कहाता है। यह ग्राँग० 'निम्बस' का उपयुक्त पर्यायवाची है।
- (४४) भर—२१८ = वर्षा का भर बन्द हो जाने के उपरांत यदि बादल छाये रहें और धूप न निकले तो उस वातावरण को 'भर' कहते हैं।

#### प्रकर्ण ६

#### कृषि तथा कृषक से सम्वन्धित पश्

- (४५) ग्रनास् या नहसुन्रा-२४६ (सं॰ ऊनपार्शुक > ग्रनास्) = जिस वैल की पसुलियों में एक-ग्राथ हड्डी कम होती है, उसे ग्रनास् कहते हैं।
- (४६) खैरा या खेला—२४० (गं॰ उच्चतर > उनखयर > खयर > खरर > खैरा > खैला) = नाथ पड़ जाने के उपरान्त चौदन्ता या छिदन्ता वैल खैरा कहाता है।
- (४७) वासनी— दे दे (सं० वस्तिका) = कपड़े की अथवा सूत के मोटे डोरों से बनी हुई एक लम्बी थैली, जिसमें किसान रुपये रखकर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं 'वासनी' शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत में 'वस्न' का अर्थ था— विक्रय द्रव्य' या 'मूल्य'। उसे रखने की थैली वासनी (सं० वस्तिका) हुई।
- (১৯) महेला—२६२ = घोड़े की एक विशेष खुराक जो उबली हुई मोठ में गुड़ मिलाकर वनाई जाती है।
- (४६) हिन्तमुतान—२९९१ (सं० हरिएा + मूत्रस्थान) = एक किस्म का बैल जिसके मुतान की खाज लटकी हुई नहीं होती बल्कि हिरन के मुतान की तरह छोटी श्रीर कसी हुई होती हैं।

#### पकरण ७

### पशुत्रों से सम्वन्धित वस्तुएँ श्रीर किसान की सांकेतिक शब्दावली

- (५०) गान—२६१ (सं॰ गोर्णा = एक प्रकार का दुरुखा थला जिसे ग्रनाज ग्रादि से भरकर गधे की पीठ पर लाद देते हैं ("कासू गोर्णाभ्यांष्टरच्"—ग्रप्टा॰ ५।३।६०)।
- (५१) तिकारना ग्रौर नहँकारना —२६६ = हल या गाड़ी में जुते हुए बाहिरे (दाई श्रोर के) वैल को 'नहाँ नहाँ' कहते हुए चलने का संकेत करना 'हँकारना' या 'नहँकारना' कहाता है। खुर्जें में इसे 'श्रोनाना' भी कहते हैं। भीतरे (वाई श्रोर के) वैल को 'तिक् तिक्' कहते हुए संकेत करना तिकारना कहाता है।
- (५२) मुछीका—२८३ (सं॰ मुखशिक्यक) = रस्सी की बुनी हुई एक कटारनुमा जाली जो बैल श्रादि के मुँह पर लगा दी जाती है, ताकि वह चाग न खाने पाये।

#### मकरण =

### किसान का घर और घेर

- (५३) चौपार—३०० (सं॰ चतु:पालि) = किसान की बैठक जिसके स्त्रागे सपीलोंदार एक वहा चक्तरा होता है।
- (५४) जुता—३०४ (वै० सं० यून)=गेहूँ की नलई से बनी हुई एक मोठी रस्ती।
- (५५) बिटौरा—२०४ (सं० किटाक्ट) = िकसानो की स्त्रियों कंडों (उपलों) को एक जगह चिनकर उनसे एक छोटा टीला-सा बनाती हैं। उसे विटौरा कहते हैं। कंडे का टुकड़ा करसी (सं० करीष) कहाता है। जंगल में पड़े हुए गोवर के चोथ के सूख जाने पर स्त्रतः बना हुआ कंडा आन्ता (स० आरएय) कहाता है। लोकोक्ति प्रचलित है—'जानें दईऐ रोटीदार। सोई देहगी कंडा चार।'

#### मकरण ६

### किसान के गृह-उद्योग

- प्६) चलामनी या दहेंड़ी—३१३ (सं० दिध + भाष्डिका>दहीं + हाण्डया>दहेंड़ी) = मिट्टी का एक वर्तन, जिसमें रई (मथानी) से दही विलोगा जाता है, चलामनी या दहेंड़ी कहाता है। पीतल का एक बड़ा वर्तन परात (पुर्त० प्रात > परात) कहाता है।
- (५७) नीनी या लीनी—३१३ (सं० नवनीत)=श्रीटाकर (गर्म करके) जमाये हुए दूध में से निकला
- (५८) रैंटी—२११ (सं० ग्रास्पिट्टिका) = एक यंत्र, जिससे स्त्रियाँ घरो में कपास ग्रोटिती हैं ग्रायीत रुई ग्रीर विनीला ग्रलग करती हैं, रेंटी या चरखी कहाता है।

<sup>ै</sup> भाग्य पर पूर्ण ग्रास्था श्रीर विदवाम रम्बनेवाले का कथण है कि जिस ई्रवर ने रोटी दाल दी है, वहीं चार कंडे भी देगा।

#### प्रकर्ण १०

## वर्तन, खिलीने और संदूक

- (५६) कुप्पी—३२३ (सं॰ कुतुपिका)=चमड़े की बनी हुई एक प्रकार की बोतल जिसमें तेल भरा रहता है। पानी भरने के काम आनेवाला लोहे का एक वर्तन डोल (फा॰ (दोल कहाता है।
- (६०) दिखटी—३२७ (सं० त्रिकाण्डिका) = काठ की बनी हुई एक तिपाई-सी निस पर पानी का एक यहा रख लिया जाता है।

#### मकरण ११

## पहनाव, उढ़ाव, साज-सिंगार श्रोर खान-पान

- (६१) गौंतरिया—४५६ (सं॰ ग्रामान्तगय)=बाहर के गाँव में रहनेवाला रिश्तेदार जो महमान की भाँति किसी के घर दो-एक दिन रहता है।
- (६२) स्तना—३५३ (सं॰ स्वस्थान > स्र्यान > स्थान > स्तना > स्तना ) = एक प्रकार का पाइजामा जिसके पायँचे टाँगों से चिपटे रहते हैं।

#### प्रकरण १२

#### जनपदीय व्यवसाय

- (६३) उकेरनी ७७३ (सं॰ उत्कीर्णिका) = लोहे या पीतल ग्रादि धातु की बनी हुई किसी बस्तु पर ग्राह्यर या ग्रंक खोदने की एक कलम ।
- (६४) खचेरा या परही—४६° = एक प्रकार का लम्बा जाल जिसके कोने पकड़कर दो मह्युए पानी में बढ़ाव की श्रोर खींचते हैं।
- (६५) डौरा लोहा स्त्रीर दरा लोहा—७३१ = स्त्राग में गर्म करके स्त्रीर ठोंक-पीटकर बनाया हुस्रा लोहा खौरा स्त्रीर गलाकर किसी साँचे की शक्ल में बनाया हुस्रा लोहा खरा कहाता है। स्त्रॅंग० 'रौट स्त्राइरन' स्त्रौर 'कास्ट स्त्राइरन' शब्दों के लिए क्रमशः 'डौरा लोहा' तथा 'दरा लोहा' उपंयुक्त पर्याय हैं।
- (६६) वेगड़ी—७६६ (सं० वैकटिक) = हीरा, पना ग्रादि रत्नों को तराशनेवाला कारीगर।

#### प्रकरण १३

#### जनपदीय शिल्पकार

- (६७) खड्डी—६६५ = हाथ का करघा जिससे कपड़ा बुना जाता है। यह छँग० के 'थोशटिललूम' जैसे लम्बे शब्द के लिए छोटा-सा उपयुक्त प्रचलित शब्द है। छँग० 'शटिल' के ग्रार्थ में 'ढरकी' शब्द बहुत प्रचलित है। ढरकी से ही ताने में बाने का तार डाला जाता है। जिस बेलन पर बुना हुग्रा कपड़ा लिपटता जाता है उसे तुरि (सं० तुरी) कहते हैं (''दिगंगनांगावरणं रणांगले यशः पटं तद्घटचातुरी तुरी।''—श्रीहर्ष, नैपष १।१२)।
- (६८) पचाना—८६६ = मुनार जब सोने में नग को इस प्रकार जड़ते हैं कि नग तथा सोने का धरातल एक हो जाता है तब उस जड़ाई के लिए 'पची' कहा जाता है और उस काम के लिए 'पचाना' किया प्रचलित है।

(६६) पनसार या पँसार—६२७ = मकान या दीवाल के चौरस धरातल को पँसार कहते हैं। ग्रॅंग॰ 'लैयिल' के लिए राजों की बोली का यह शब्द बहुत उपयुक्त है।

(७०) बन्दरूम—६४५ = मिट्टी की बनी हुई एक प्रकार की मकान की जाली चंदरूम कहाती है। यह जाली रूम या कुस्तुनतुनिया की जाली की त्रानुकृति है। इसीलिए यह नाम पड़ा है।

(७१) लौखर—=६६ = गँडासा, खुरपी, दराँत आदि किसान के औजार, जिन्हें लुहार बनाता है, लौखर कहाते हैं। यह शब्द श्रॅंग॰ 'इम्प्लीमेंट्स' के श्रर्थ में प्रचलित है।

(७२) साँट या जौर--६८२ = करवे या खड्डी की कंघी की खरानी से कपड़े में तागों का एक गूँजटा-सा वन जाता है। वहीं साँट या जीर कहाता है। श्राँग० 'रीडमार्क' के श्रर्थ में यह प्रचलित शब्द है।

(७३) सावल—६३८ (सं० साधुल>साहुल>सावल)=दीवाल की चिनाई की सीध देखने के लिए राजों का एक यंत्र । यह दीवाल की साधुता ऋर्थात् सीधापन बताता है, इसीलिए इसे सावल (सं० साधुल) कहते हैं।

#### प्रकरण १४

#### यात्रा के साधन

(७४) वहली-१११७ (सं० वाह्याली)=एक प्रकार की छतरीदार बैलगाड़ी, जिसका ऊपरी भाग तथा छतरी इक्के की छतरी से मिलती-जुलती होती है, वहली या मँभोली कहाती है ("एकान्तोपरचित तुरगवाह्मालीविभागम्"-- त्राण, कादम्बरी)।

(७५) भारकस-१०७० (फा॰ वारकश)=जनपदीय जन जिन वैलगाड़ियों में माल ढोते तथा यात्रा करते हैं, वे गाहियाँ भारकस कहाती हैं।

(७६) रन्या—१६२१ (ग्र॰ ग्ररावा) = एक प्रकार की बैलगाड़ी, जिसकी छतरी ग्रायताकार होती है और जो त्राकार तथा त्राङ्कित में रहलू से कुछ मिलती-जुलती है, रव्या कहाती है।

#### प्रकर्गा १५

## क्रपक का धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन

(७७) किंगड़ी—१२५४=इक्तारे से मिलता-जुलता एक बाजा जिसमें दो-तीन रीदे होते हैं ग्रीर जो सारंगी की भाँति गज की सगढ़ से वजता है।

(७=) धारगीत--११५४ = नगरकोटवारी (दुर्गादेवी) की पूजा में प्रात: ब्राह्म मुहूर्त में गाया जानेवाला

एक गीत । इसे विहान भी कहते हैं (सं० विभान > विहान)।

(७६) नीरता—(सं ॰ नवरात्रक)—११६२ = नवार श्रीर चैत की नीरातियों (सं ॰ नवरात्रिका = श्राहितन तथा नैत मास के शुक्ल पन्न में प्रतिपदा से नवमी तक के नी दिन) में गाये बानेवाले गीत विशेष ।

(=0) मौड़ी-१३११ = एक प्रकार का मर्शना नाच विचमें पेड़ू, कमर श्रीर कुल्हू को विशेष रूप चे मटकाया जाता है।

श्राणीगद-देख की खन्दावली से जिहार-श्रांत की शन्दावली (सर प्रियर्सन कृत विहार देखेंट लाइए' में चंद्रशित) की तुलना—

## (१) हल-सम्बन्धी शब्दावली

(क) हल के मुख्य श्रंग श्रलीगढ़-चेत्र में प्रचलित शब्द '

विहार प्रांत के शब्द र

शब्द

(१) हर=

अर्थ

खेत जोतने में काम ग्रानेवाला किसान का एक यंत्र जो लकड़ी ग्रीर लोहे से बनाया जाता है (ग्रनु० २३)।

(१) हर या लांगल्, ठेंडा (पुराना हल), नौडा (नया हल) (श्रुतु॰ १, २)।

शब्द र

(२) कुड = हल का एक प्रधान भाग जो ऊपर एक मोटे डएडे की तरह होता है। इसका निचला भाग बहुत मोटा तथा भारी होता है। इसी भाग में हर्स और पनिहारी लगी रहती हैं (श्रनु० २४)।

(5) ......

(३) पनिहारी = कुड़ के निम्न भाग में एक भारी और नुकीली-सी लकड़ी दुकी रहती है; वही पनिहारी कहाती है। लोहे का फाला इसी के ऊपर लगा रहता है (अनु० २६)।

(३) टोर् , टोरा, नास् या नासा –(ग्रनु॰ ६)।

(४) फारा या लोहे का एक नोंकीला श्रीजार जो खेत की कुस = घरती में धुसकर कूँड़ (फाले से बनी हुई गहरी लम्बी रेखा) बनाता है श्रर्थात् जीतता है (श्रनु० २६)।

(४) फार् , फारा, फाला या लोहामा—(श्रनु० १०)।

(५) हर्च = एक मोटा श्रीर भारी लट्टा सा, जो कुड़ में ठुका रहता है श्रीर जिसके श्रागे के भाग पर जूशा रहता है, हर्स्स कहाता है (श्रनु० २०)।

(५) हरिस् , हरीस् या साँद-(ग्रनु॰ ५)।

(ख) जूप के मुख्य शंग

(६) जूआ = लकड़ी का एक मोटा श्रीर चौड़ा डएडा-सा, जिसमें चार लकड़ियां ठुकी रहती हैं, जूआ कहाता है। यह हल के वैलों के कन्धो पर रहता है। इसी से मिलता-जुलता एक चौखटा-सा श्रीर होता है जो सिंचाई के समय पैर में चलनेवाले ज्यारे (वैलों की एक जोड़ी) के कन्धों पर रहता है। उसे म चैंड़ा कहते हैं (श्रनु० ३४)।

(६) जुग्राठ्, पालो या पाल। मॅचेंडे को भी बिहार पात में 'जुग्राठ्' ही कहते हैं (ग्रनु०१४)।

(७) जोता = चमड़े की पटारें जो जूए में जुते हुए बैलों की गर्दनों के चारों त्रोर रहती हैं ताकि वैलों के कंधों पर से जूत्रा त्रालग न हो सके (त्रानु० ३४)।

(७) जोता, जोती, फाँस, समेल या समैल— (ग्रनु॰ १८)।

(प्र) तराँची = मँचैंडे का नीचे का डएडा तरींची कहाता है (प्र) तर्मैला (ग्रनु० १४)। (ग्रनु० १०)।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रनुच्छेदों के श्रंक प्रस्तुत प्रवन्ध से उद्धृत हैं।

२ शब्दों की अनुच्छेद-संख्या के श्रंक 'विहार पेजेंट लाइफ' द्वितीय संस्करण (प्रकाशक-बिहार सरकार पटना) से उद्धृत हैं।

(६) नरा, नाड़ा नागौड़ा या

चमड़े की पतली पटारों से बनी हुई एक रस्सी- (६) नरैली, नारन्, लरनी, नराउली= सी जो जूए के मध्यभाग में त्रौर हर्स के लरत्रों में बाँधी जाती है (ग्रानु० ३०)।

लारन्, नाधा, लैधा, लाया, हरलधी, दुत्राली या डोंडा (ग्रमु० १७) ।

(१०) पचारी

जुए ग्रथवा मँचैं इे में ग्रन्दर की ग्रोर लगी हुई दो या सुन्नैत= लकड़ियाँ पचारी या सुन्नैत कहाती हैं। इनमें से एक दाहिने बैल की बॉई ख्रोर ख्रौर दूसरी वायें (भीतरे) बैल के दाहिनी च्रोर रहती है (ग्रमु० ३४)।

(१०) समैल, समैला या समैया (ग्रानु० १६)।

(११) सितया = मॅचैंड़े ख्रथना जूए के ऊपरी डंडे के टीक मध्य भाग में एक गाँठ-सी होती है जिस पर नरा फँसाया जाता है। उस गाँठ को सतिया कहते

(११) महादेवा, महादत्र्रो, महदवा या भ में भागार (अनु ॰ 1 (38

हें (ग्रनु० २०)।

(१२) मुलहुल = जूए के सिरों पर जो छोटी-छोटी लकड़ी लगी रहती हैं, सैला या सैल कहाती हैं। उनके सिरे पर त्यार-पार ठुकी हुई दो त्यंगुल (एक इंच के लगभग) लम्बी लकड़ी को सुलहुल कहते हैं

(१२) सिमल, नक्टी, खात, क्नौसी, खेंदी, खड्दी, खादी या खाँड़ी (ग्रमु० २०)।

(ग्रनु०१०)।

(१३) चैल या

जूए में वाहर की भ्रोर को लगी हुई दो लक- (१३) सैला, समैल, कनैल, चैला == ड़ियाँ **सैल** कहाती हैं (ग्रनु० २४) ।

या कनकिल्ली (त्र्यमु० १५)।

(ग हल में जुते हुए वैलों को हाँकने में काम श्रानेवाली वस्तुएँ

(१४) पैना = वाँस का एक पतला डंडा-सा होता है जिसके चिरे पर श्रार एक चोभा) ठुकी रहती है श्रीर चमड़े की साँट वँघी रहती है। उसे पैना कहते हैं। पैने की लम्बाई लगभग डेढ़ हाथ होती है।

(१४) पैना। 'साँट' को बिहार कहते हैं 'छिटि' (ग्रनु० २३)।

(१५) हरपना या

हरवागौ एक लम्बी रस्ती, जो हल में जुते हुए भीतरे (वाई ग्रोर के) वैल की नाथ में वेंधी रहती है श्रीर जिसका दूसरा सिरा हरहारे (हलवाहे) के हाय में रहता है, हरपवा या हरवागी कहाती है (ग्रनु० २४)।

(घ) नाई से सम्बन्धित वस्तुएँ

(१६) नाई = एक विरोप प्रकार का हल, जिससे जी, नेहूं (१६) टार, टॉड़ी या टोर ग्रादि की बुवाई की जाती है नाई कहाता है (अनु० २४)। (ग्रनु० २५)।

(१७) ऊलरी, ग्रकरी, पैला, (१७) ग्रोखरी = नजारे का कटोरानुमा ऊपरी भाग । माला या मल्वा (ग्रानु० २४)। (१८) गोखरू, सुँदेल या पछेली = एक छोटी-सी लकड़ी जो पनिहारी या जबुरिया (१८) खिल्ला (ग्रनु० २४)। को हल या नाई के निचले स्राख में फॉसे रहती है। यह जन्नुरिया के चूरे ( ऊपरी सिरा ) के छेद में ग्रार-पार उकी रहती है (श्रनु॰ २६)। (१६) जनुरिया, गुड़िया, घुड़िया, चिरहया या पड़ोंथा = नाई में लगनेवाली एक लकड़ी जिक्क ऊपर नाई का फाला सधा रहता है (ग्रनु० २७)। (२०) नजारा = एक प्रकार का पोला वॉस जिसका ऊपरी भाग (२०) बाँसी, बंसा, चौंगा या हरचाँड़ी (त्रानु० २४)। कटोरेनुमा बना होता है नजारा कहाता है। यह नाई में वेंथा रहता है। बुवइया (वीज वोनेवाला) गेहूं, जौ श्रादि के दाने इसी में डालता है जो कुँड में गिरते जाते हैं (ग्रानु० २५)। (२१) फरिया या कुसी= नाई का छोटा फाला जिससे गेहूँ, जौ ग्रादि बोते (२१) टरसुई (ग्रनु० २४)! समय कॅंड़ खिंचता जाता है (ग्रनु॰ २७)। नाई के छेद में पीछे की श्रोर लगनेवाली लकड़ी (२२) फानी = जो जबरिया और फरिया को छेद में अपनी जगह रखती है। (ङ) कुड़ के अंग-प्रत्यंग (२३) मुठिया, मूठ हतकरी = कुड़ के सिरे पर के छेद में प-१० घ्रांगुल लम्बी (२३) मुठिया, मूठ, मकरी, एक लकड़ी दुकी रहती है, जिसे पकड़कर हलवाहा चॅदुली, परिहत, परिहथ, हल चलाता है। वह लकड़ी मुठिया कहाती है। लागन्, लगना, या चॅदवा (ग्रनु॰ २४)। (ग्रनु० ७)। कुड़ का निचला मोटा श्रीर भारी हिस्सा (२४) (२४) मुड्ढा= मुख्ढा कहाता है। (च) पनिहारी के विभिन्न भाग श्रौर सम्बन्धित वस्तुएँ (२५) करवा = ख्रमदार एक प्रकार की कील, जो घाई में (२५) कच्छार, कस्थारा, फॅंसे हुए फाले को अपनी जगह पर रोकने के जोका. करुत्रारी, ख्रा, लिए लगाई जाती है, करवा कहाती है। जोंकी या चोभी (ग्रनु० (ग्रनु० ६०६) १३)। पनिहारी के ऊपर एक भिरी-सी बनी रहती है (२६) घाई 😑 (२६) खोल खोली या

जिसमें फाले को सटा दिया जाता है। यह

नाली-नुमा भिरी घाई कहाती है (अनु० २७)।

(अनु० २२)।

(२७) पचमासा

पनिहारी के पये के ऊपर कुड़ के छेद में पीछे की या फाना=

श्रोर एक छोटी श्रौर मोटी फन्चट लगाई जाती है निसे पचमासा या फाना कहते हैं। यह पनि-हारी को कुड़ के छेद में से निकलने नहीं देती

(ग्रनु० २८)।

(२८) पया या

पनिहारी का जगरी सिरा (श्रनु॰ २८)। चूरा =

(२८) माँथ या माँथा (श्रनु० ६)।

पाट् (ग्रनु० ११)

(३२) ठाढ़ा हर, ठाढ़ हर,

(ग्रनु० २६)।

(३४)

त्रीगार हर, तरख हर,

लगार हर या ग्रवाए हर

खेंद्री, खाता बाद्री, खेद्री

खेहा या काद (ग्रन्॰ ५)।

**(**२७)

(38)

(35) हल

> जब पनिहारी कुइ के छेद में से निकलकर डसलना ==

त्रलग हो जाती है, तत्र उसे हल उसलना कहते हैं (श्रनु० २८)।

(३०) हलसोट

जब किसान वैलों के जूए पर हल को पनिहारी लाना ==

की तरफ से लटका देता है और इस दशा में श्रपने घर को श्राता है तत्र उस किया को हलसोट लाना कहते हैं (ग्रनु० ३१)।

(छ) हर्स से सम्बन्धित बस्तुएँ

(३१) कराई, करारी

या पाता = कुड़ के छेद में आगे की ओर हर्च के नीचे एक (३१) पाटा, पाटी, पट्टा या छोटी-सी फानी (लकड़ी का दुकड़ा) लगाई जाती

है जो कराई कहाती है। इसे श्रिधिक ठोकने पर

हल करार (कड़ा अर्थात् गहरा चलनेवाला) हो

बाता है (ग्रनु॰ ३२)।

(३२) करार हर = जब हल का फाला गहरा कूँड बनाता है, तब उसे करार हर कहते हैं (अनु० ३२)। यही

अन्निया करार (=कराल ग्रनी का) भी

कहाता है (ग्रनुं० ३२)।

(३३) खरवी, गृल

या डील = हर्स के ऊपरी सिरे के पास चार-चार ग्रंगुल (३३) खड़हा, खोंढ़ा, खेढ़ा,

लम्बी लोहे की तीन खुंटियाँ गड़ी रहती हैं जिनमें चुए का नरा फॅलाया जाता है। उन खुंटियों को

खरप कहते हैं (ग्रनु ः ३०)।

(३४) गरारा

\* \*\*\*\*

चय हल ग्राधिक ग्रान्निया करार होकर बहुत करना =

गहरा कूँड बनाता है तब उस किया को 'गरारा करना' कहते हैं (श्रनु० ३०)।

(३५) गाँगरा, फाना

या पाचड़ा = कुड़ के छेद में आगे की ओर हर्स के जगर एक छोटी-सी लकड़ी लगाई जाती है ताकि हर्स कुड़ के छेद में से निकल न सके। उस लकड़ी को गाँगरा या पाचड़ा कहते हैं (अनु० ३२)।

(३५) पाचइ, पचड़ी, उपर पाटी, चेरी, चेल्खी, चैली, पाटी, पाटा, पट्टा या पाट् (ऋतु० ११)

(३६) गोलक या

बढ़ैर= हर्स के निचले सिरे पर कुड़ की पिछली श्रोर छोटी-सी एक लकड़ी श्रार-पार ठोकी जाती है। बही गोखरू या बढ़ैर कहाती है (श्रवु॰ ३२)।

(३६) वरहन्, वरैनी, वरन्, वरेन्, वरेइन्, वराइन्, सतपरिया, सभपरिया, समधर, तरेली या हुम्ना (श्रनु॰ १२)।

(३७) ज्वारा = हल की हर्स की दोनों तरफ जूए में जुते हुए दोनो बैलों को सामृहिक रूप में ज्वारा कहते हैं (ग्रानु॰ ८०)।

(३८) .....

(३८) नाथ = वैलो की नाक में पड़ी हुई रस्ती नाथ कहाती है (अनु० २४)।

(३६) सेवटी = कुड़ के छेद में पीछे की ग्रांर हर्ष के सिरे के (३६) नीचे जो लकड़ी लगाई जाती है उसे सेवटी कहते हैं। इससे फाला सेहा (हलका, ऊपरी रुख पर) चलता है (ग्रमु॰ ३२)।

(४०) सेव् हर या सेव हर (ग्रनु० २६)

(४०) चेही हर = जब हल का फाला कम गहरा श्रीर हलका चलता है तब उसे सेही हर (सेहा हल) कहते हैं (श्रनु० ३३)।

(४१) हल
करकता = जन गाँगरा दीला हो जाता है तन हर्स कुछकुछ हिलने लगती है। उस तरह हिलने के
लिए 'करकना' किया प्रचलित है। हर्स को
हिलता हुआ देलकर कहा जाता है कि 'हल
करक रहा है' (अनु॰ ३३)।

## २--- लुहार से सम्बन्धित शब्दावली

## (क) लुहार श्रोर लुहार का स्थान

श्रलीगढ़-चेत्र <sup>१</sup>

या जल्हेली =

(१) जलहली

लुहार श्रवने गर्भ श्रीजारों को जिस पानी भरी कुंडी में बुफाता है, उसे जलहली कहते हैं (श्रनु , ६००)

#### विहार प्रान्त<sup>२</sup>

(१) पनिहरडा, पन्हरडा, पनिहारा, लवेरी, लागर लवेर्, नवेर्, नमेर्, नवेरी, चाहा या पन्चाहा (श्रनु०४१६)।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> प्रस्तुत प्रबन्ध में श्रनुच्छेर्-संख्या देखिए ।

र 'बिहार पेजेंट लाइफ' दितीय संस्करण, बिहार सरकार पटना, के अनुच्छेद द्रष्टन्य हैं।

- (२) जुहार = लोहे की चीजें बनानेवाला तथा लोहे के कुछ (२) लोहार्, ठाकुर् या कमार ग्रीजारों को पैना (तेज) करनेवाला शिल्पकार (श्रनु॰ ४०७)। जुहार कहाता है (श्रनु॰ ८६६)।
- (३) लीखर = गॅडासा, खुरणा, दराँत, फाला ग्रादि किसान (३) के ग्रीजार लीखर कहाते हैं (ग्रनु॰ ८९९)।
- (४) त्हींसार या त्वा वा दुकान जिसमें बैठकर लुहार (४) लौह्सारी, कर्मर्सायर, ज्ञापना काम करता है ल्होंसारी कहाती है कमर्सारी या मर्ड्स (ग्रनु० ६००)।

## (ख) लुहार की भट्टी और धौंकनी से सम्वन्धित शब्दावली

- (५) ग्राँच = लुहार की मड़ी में दहकती हुई ग्राग श्राँच (५) \*\*\* कहाती है (ग्रमु॰ ६०३)।
- (६) त्रोटा = मद्दी की त्राग की लपट लुहार के शारीर को न (६) ... लगे, इसलिए मद्दी के मुँह के त्रागे एक बड़ी-सी इंट रख दी जाती है, जिसे त्रोटा कहते हैं (अन्० ६०३)।
  - (७) कौला = भट्टी में ग्राग दहकाने के लिए जो कोइला काम (७) ... ग्राता है, वह कौला कहाता है (ग्रनु॰ ६०२)।
  - (प्र) मत= मड्डी की त्राग की लपट (ग्रतु॰ ६०३)। (प्र) ""
  - (६) चूड़िया= धौंकनी में धौंके के नीचे का भाग (ग्रानु ० ६०४)। (६) ...
  - (१०) धोंकन = धोंकनी से भट्टी में हवा पहुँचाने की प्रक्रिया (१०) '
    धोंकन कहाती है (श्रमु॰ ६०२)।
  - (११) धौंकना = चमढ़े का बना हुआ एक थैला-मा जिससे मही (११) भाथा, भाँया या
    में हवा पहुँचाई जाती है (अनु॰ ६०२)। दुहन्थी (दो हाथीं से
    धौंकी जानेवाली धौंकनी)
    (अनु॰ ४१४)।
    - (१२) धौंकनी,
      - खाल या फूँक=धौंक्ने से छोटा चमड़े का एक यैला जो हवा (१२) एक् हन्थी (एक हाथ देता है (ग्रनु० ६०२)। से धौंकी जानेवाली धौंकनी (ग्रनु० ४१४)।
    - (१३) धौंका = धौंकनी का ऊपरी भाग, जहाँ से हवा धौंकनी में (१३) धुसती है, धौंका कहाता है (ग्रानु० ६०४)।
    - (१४) पंखाः चरले की मॉति घूमकर मट्टी में हवा पहुँचाने- (१४) पंखड़ी, !पंखा या पंख वाला एक यंत्र पंखा कहाता है (श्रनु ० ६०२)। (श्रनु • ४१४)।
    - (१५) पेट = घोंकनी में चूड़िये से निचला भाग पेट कहाता (१५) ... है। हवा भर जाने पर यह फूल जाता है (अन्० ६०४)।

धों के के दोनों किनारों पर एक एक गाँस की (१६) फँसने = भचट लगी रहती है जिनमें रस्वी या चमड़े की डोरी फंदेदार वॅघी रहती हैं। उनमें लुहार श्रपना वाँया हाथ डाल लेता है। वे फदे फँसने कहाते है। (ग्रन्० ६०४)।

मद्दी का गोल छेद, जिसमें धौंकनी की लोहे (१७) मुहारी = की नली लगी रहती है, मुहारी कहाता है (ग्रनु० ६०४)।

धौंकनी का वह भाग, जिसमें लोहे की नली (१८) मूड़ा, मूड़ी, मुड़िया, (१८) म्होंड़ा= लगी रहती है, महोंड़ा कहाता है (ग्रनु०६०४)। मूढ़ी, सालक, मोह्खां या मोखड़ी (श्रनु० ४१४)।

(१६) - सुरमा धौकनी की लोहे की नली जिसमें होकर हवा यां सुरमी = भद्दी में जाती है सुरमा या सुरमी कहाती है। यह मुहारी में लगी रहती है (अनु० ६०४)।

(ग) लुहार के विभिन्न श्रीजार

(२०) ग्रॅंकुरिया = लोहे की एक लम्बी सलाई-सी जो सिरे पर कुछ मुड़ी हुई होती है अँकुरिया कहाती है। इससे लुहार मट्टी के कोइले कुरेदता है (अनु ६०३)।

(२१) श्रहेरन, ऐन, ऐरन, ग्रहेन्न,

निहाई = लोहे की एक ठोस भ्रौर भारी मुद्री-सी जो प्रायः लुहार की दुकान में धरती में गड़ी रहती है निहाई कहाती है। गड्ढेदार एक निहाई छुपरोना कहाती है। निहाई ठीया में लगी रहती है। लुहार निहाई पर रखकर ही अपनी चीनें बनाता और पीटता है (अनु ॰ ६०१)।

(२२) इकवाई = एक प्रकार की हलकी निहाई जो गावदुम नोंक की होती है श्रीर स्याम श्रादि बनाने में काम श्राती है (श्रनु ॰ ६०७)।

(२३) कमानी = लकड़ी का एक श्रौजार जिसमें चमड़े की पतली (२३) कमानी (ग्रन्० ४१५) पटार-सी वँधी रहती है कमानी कहाता है। इसकी त्राकृति कमान की माँति होती है। इससे बरमा धुमाया जाता है (श्रनु० ७४१)।

(२४) कावला = चूंडियोदार एक ढंडा-सा, जिसके पल्ले कसने (२४) कवला (ग्रनु० ४१६) काम त्राते हैं **का बला** कहाता है. (ग्रनु० ६०८)।

(२०) ऋॅक्री, ऋँकुड़ा, श्रंकोरा, श्रॉकड़ा, कुल्तारा कोल्टारा (अनु० ४१२)। '

(१९) मुंक, छूँ छी,

चोंगी या चोंगा।

(ग्रनु ० ४१४)।

(२१) निहाइ, नेहाइ, लहाइ या लिहाइ। 'छपरौना' के लिए चप्रोना, चप्रावन् या चप्रौनी शब्द हैं। 'ठीया' को बिहार में ठहा,

ठीहा, ठिया, पर्हठा, परियाठा या श्रंकुठ कहते हैं। (ग्रनु० ४०८, ४०६)। (२२)

(२५) खोटा, खुटा, खुटल या मोंयरा = जो ग्रीजार पैना (तेज) नहीं होता, उसे मोंयरा (२५) कहते हैं (ग्रन्० ८६६, ६०६)। बहुत बड़ा ग्रौर भारी हयौड़ा जिससे निहाई पर (२६) घन् (ग्रमु॰ ४१०) (२६) धन = रखकर लोहे की वस्तु पीटी जाती (श्रनु० ६०१)। वरमे का मध्यवर्ती भाग जो कमानी की जोती (२७) चर = से घूमता है चर कहाता है (अनु ० ७४१) । (२८) चोटिया = वरमे का ऊपरी माग जिस पर दाव लगाई जाती है (ग्रनु० ७४१)। (२६) छेनी (अनु० ४१३)। ठंडे लोहे को काटनेवाला एक ग्रीजार (ग्रनु०-(२६) छैनी= ७३८)। (३०) जम्हूरा या जमूरा एक प्रकार का सड़ाँसा जो किसी वस्तु को दाव-(३०) जम्बूर= कर या कसकर पकड़ने में काम श्राता है। यह (ग्रनु० ४११)। श्राँग० प्लिश्रर्ज के श्रर्थ में प्रचलित शब्द है। (अनु० ६०५)। (३१) जोती, दुत्र्याली या कमानी की डोरी। (३१) जोती= जेंबर (त्रानु० ४१५) l (३२) कवला, छुच्छी (ग्रन्॰ दिमरी श्रादि कसने या धुमाने में लोहे का एक (३२) पाना≔ श्रौजार काम श्राता है जिसे पाना कहते हैं। ४१६)। (अनु० ६०८)। (३३) वरमा। 'फली' को (३३) वरमा = पैनी फली (नोंकोली सलाई) का एक ग्रीजार, जो छेद करने में काम ग्राता है, बरमा कहाता विहार में फल्ली डंडी, डॉस्या डंटी कहते हैं है (ग्रनु० ७४१)। (ग्रन्० ४१५)। (३४) बाँक= लोहे का दो पल्लों का एक श्रीजार जो कसने (३४) बॉक (ग्रन्० ४१६) या दावने में काम त्राता है चाँक कहाता है। यह किसी तस्ते में जमा हुआ रहता है (अनु ०-७३७)। (३५) वीरी= श्रार-पार छेद की गोल श्रीर बहुत हलकी निहाई-(३५) बीरी, बीर् या हुन्ना सी वीरी कहाती है (ग्रन्० ६०४)। (ग्रनु० ४०६)।

(चौरसाई) करने में काम ग्राती है।

(३७) रेती = एक प्रकार का लोहे का ग्रीजार जिससे किसी (३७) रेती (ग्रनु०४१८)।

लोहे की वस्तु को घिसकर चिकनी बनाते हैं।

कहाती है, जो लोहे के धरातल की मठाई

(३६)

(३६) माँठना = मोटी धार की एक तरह की छैनी-सी माँठना

(ग्रनु० ७३८) ।

میب ویسر در (२८) सँड़ासा = लोहे का एक श्रोजार जिससे किसी चीज को (२८) सँड्सी, गहुत्रा, बँगुरी, कसकर पकड़ा जाता है। सँड़ासे की टेढ़ी दो या सुगही (श्रनु० ४११)। डंडियॉ-'डस''कहाती हैं।

(३६) सुम्मी या

हुपकत्ना = गावदुम शक्ल की नोंकदार कील की माँति का

एक ग्रीजार जो लोहे में छेद करने के लिए

काम में लाया जाता है। (ग्रन्० ७३६)।

(३६) सुम्मी, सुम्मा, टोप्ना, सुम्भा या टोपन्। (श्रनु० ४१३)

(४०) हतकल = हाथ का बॉक हतकल कहाता है। यह किसी तख्ते आदि में उका नहीं होता। इसे हाथ में लेकर कारीगर आसानी से कहीं भी जा सकता है। (अनु ० ७३७)

(४०) हथकल्, या हाँयकल (त्रनु० ४१६)।

(४१) हथीड़ा बहुत हलका घन जो किसी लोहे की वस्तु को या हतीड़ा ठोकने-पीटने में काम ग्राता है। (ग्रनु० २०१)। (४१) हथौरा या हथौर। (अनु० ४१०)।

(४०) हतौदी = छोटा श्रीर हलका हतौड़ा

(६) हथौरी या मरिया (ग्रनु० ४१०)

## (घ) लौखरों को खोटना

(४२) धार धरना, पानी धरना, पानी चढ़ाना, चाँडना,

पैनाना या लोटना = लुहार जन लोखरों (लोहे की श्रोजार) को ( भट्टी में गर्म करके उनकी धार को हथीड़े से पीट प कर पतली श्रीर पैनी बनाता है तथा जलहली में गर्म लोखर को बुफाता है, तन उस किया को खिटना या धार धरना कहते हैं। (श्रनु० व इह्ह)

(४२) धार पिटावल, धार फरगावल, धार ग्रसराएव, ग्रसार, धार पजाव, धार पिजावल, धार बनाएव, फार करालाएव या ग्रसार। (ग्रमु० २५)

## (ङ) रेतियों के प्रकारों श्रीर रूपों से सम्वन्धित शब्दावली

(४३) खुर्रा या खुर्री = वह रेती या रेत जिस पर टकाई के निशान (४३) ...
मोटे श्रीर दूर-दूर होते हैं खुर्रा कहाता है। यह
श्रॉग० रफ फाइल के लिए प्रचलित शब्द है।
(अनु. ७३८)

(४४) गोलकी या

गोल रेती = गोल रेती को गोलकी कहते हैं। (अनु० ७३८) (४४) गोल रेती, गोलक या गोलख। (अनु०४१८)

(४५) चौकोरी=चार पहलुद्यों की रेती चौकोरी कहाती है। (४५) "

(४६) छिपेली = छः पहलुत्र्यों की रेती छिपेली कहाती है। (४६) ...

(४७) टकाई = रेती की सतह पर जो मोटी अथवा बारीक (४०) ... रेखाएँ होती हैं, वे टकाई कहाती हैं। (अनु ॰ ७३८)।

(४८) तिन्फल्ला, तिर्फाल, (४८) तिपैली = तीन पहलुग्रों वाली रेती। तेफल, तिर्पहल, तिरप्हला तिन्पहल । (ग्रनु॰ ४१८) (४६) पट्ट रेती = जिस रेती के ऊपर-नीचे का घरातल चौरस (४६) . होता है, वह पट्ट रेती कहाती है। (५०) बादामी = जिस रेती का एक तरफ का घरातल खमदार (५०) नीमगीरिद (ग्रमु॰ होता है, यह बादामी कहाती है। यह ऊरा से कुछ-कुछ महाराबदार गोलाई पर बनी होती है। (. (ग्रनु० ७३८)। जिस रेत की टकाई बहुत वारीक ग्रीर पतली (५१) होती है, उसे महा कहते हैं। यह ग्रँग० 'पौलिश्ड फाइल' के लिए उपयुक्त पर्याय है। (ग्रनु॰ , ७३८)। (च) तुहार द्वारा वनाई जानेवाली लोहे की वस्तुएँ (लौखर ग्रौर कीलें) किसान के काम में त्रानेवाले कुछ लौखर-(५२) खुरपी या किसान का एक लौखर (ग्रौजार) जो खेत (५२) खुरपी (ग्रनु० ६१) निराने और फसल काटने में काम त्राता है, खुरपा (ग्रनु॰ ६०)। खुरपी कहाता है'। (श्रनु० ४३)। (५३) गृहसाः या ... गड़ासी = कुटी कूटने में काम श्रानेवाला एक लौखर। (५३) गँड़ासा, गँड़ासी, गॅड़ास, गड़ाँस, गॅरास या (ग्रन० ५५) गॅइसी (ऋनु ० ८६)। (५४) चचुत्रा, चुका या चचोंदा = गँड़ासे में ऊपर को निकली हुई कीलों की (५४) खुरा, खुरवी, गोड़ा, चोभी, नार, नारी या लार भॉति की दो नोकें, जो लकड़ी के जारे में घुसी रहती हैं, चचुत्रा कहाती हैं। (ग्रनु० ४३)। (ग्रनु० ६०)। (५५) जाली, जलिया या गॅड़ासे का वह ऊपरी भाग जो लकड़ी का बना (५५) जारौ = मुँगरी '(ग्रनु॰ ८७)। होता है जारी वहाता है। (ग्रनु० ५६)। (५६) दॅत्ला (ग्रनु॰ ७३)। (५६) दॅत्ली= दॉतेदार दरॉत। (५७) दाम, दाहा या बाँक = गॅड़ासे से मिलता-जुलता एक लौखर् जो लकड़ी (५७) वॅक्या (य्रनु० ६१) डाव, सॅगिया या चिलोही काटने में काम ग्राता है (ग्रनु॰ ५४)। (07 45 5) (ग्रमु० ७३) । (५८) पावरी, कस्ला,

कमुला, पामरी = मिट्टी लोदने का एक लोखर (अनु॰ ४०)। (५८) फडुआ, फरुहा या

एक हत्था (श्रनु० ४१)।

खुरपी, फाबड़े आदि में लगा हुआ लकड़ी का (५६) वेंट (अनु० ६०)।

पहुरी (त्रानु० ६३)। 👵

## क्रषक-जीवन-सम्बन्धी

# ब्रजभाषा-शब्दावली

(अलीगढ़-क्षेत्र की वोली के आधार पर) [चित्रों एवं रेखाचित्रों सहित]

(दो खएडों में)

\*

प्रथम खराड (वकरण १ से ११ तक)



<sub>लेखक</sub> डॉ० अम्बापसाद 'सुमन'

एम॰ए॰, पी-एच॰डी॰ प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

निर्देशक एवं भूमिका-लेखक

मो० श्री वासुदेवशरण श्रग्रवाल

एम०ए०, पी-एच०डी०, डी०लिट्०
श्रभ्यत्त, पुरातत्व विभाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय



प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तर प्रदेश, इंलाहाबाद

खुरपी त्रादि के बैंट के त्रागले सिरे के ऊपर चारों (६०) स्याम = (६०) साम्, सामी, चुरिया श्रोर लोहे की एक पत्ती लगी रहती है ताकि या मूँदरी (श्रनु० ६०)। चचुए से बैंट फट न सके। उस छल्लानुमा पत्ती को स्याम कहते हैं। (श्रनु० ४३)। (६१) हैंसिया, हेंसुली दराँत = लोहे का अर्द्धश्ताकार एक लोखर को फडल या (६१) हँसुग्रा (ग्रनु० ७३)। काटने तथा साग-तकारी चनारने (छोटे-छोटे हँ सुली (त्रमु० ७४)। हुकड़ों की हालत में काटना) में काम त्राता है। (अनु०५३)। (छ) विभिन्न प्रकार की कीलें, चोभे, ढिमरी श्रादि कपान की श्राकृति की छोटी-सी कील जिसके (६२) करवा = (६२) किल्य्रार या किल्यारा दोनों सिरे नुकीले होते हैं करचा कहाती है। (ग्रनु० १३)। यह पनिहारी में लगे हुए फाले के ऊपर लगती है। (अनु ० ६ ०६)। (६३) गोलरू = एक प्रकार की कील जिसकी गोलाईदार टोपी (६३) पर छोटे-छोटे काँटे-से उठे रहते हैं। (अनु० 1 (303 (६४) गोल डॅंडिया = जिस कील की टोपी के नीचेवाली डंडी गोल होती है, वह गोल डँड़िया कहाती है। (अन् ० ६०६)। (६५) छपरौनियाँ = छपरौने (गोल या चौखुंटे गड्दों की एक निहाई) में दावकर जिस कील की टोपी बनाई जाती है, उसे छुपरीनिया कील कहते हैं। (६६) टिप्पा या फल्ला = चोमे की छोटी श्रीर गोल टोपी को टिप्पा या (६६) फुल्ला कहते हैं। (श्रनु ॰ ६०६)। (६७) डॅंडियाँ = कील या चोमे की डंडी डॅंडिया कहाती है। . (६७) (६८) ढिवरी या दिमरी = पहलुत्र्योंदार त्रार-पार छेद की लोहे की एक (६८) दिचरी चीज दिचरी या दिमरी कहाती है, जिसे चूड़ियों (अन्० ४१७)। पर कसते हैं। (ग्रन्० ६०८)। (६६) दिमियाँ = जिस कील की टोपी ठोस श्रीर गोल गाँउ की (६६) तरह होती है, उसे दिमियाँ कील कहते हैं। (श्रनु० ६०६) (७०) चतसिया या बतासेदार = जिस कील की टोपी बताशे की माँति उमरी हुई श्रीर गोल होती है उसे वतसिया या बतासेदार

कील कहते हैं। (ग्रनु० ६०६)।

हिन्दी-गवेषणा के सम्बन्ध में डा० विश्वनायप्रसाद जी ने एक बार अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि—'विविध कला-कौशलों तथा व्यावसायिक शिक्ता के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों की समस्या को हल करने के लिए हमें एक दूसरी दिशा में भी खोज-कार्य को प्रवर्तित करना है। किसानों, मजदूरों तथा अन्य अमजीवियों की बोलचाल की भाषा में समाजशास्त्र, शिल्प तथा उद्योग-धंधों के बहुतेरे बढ़िया-बढ़िया शब्द मिलेंगे जो राष्ट्र-भाषा की समृद्धि के पूरक हो सकते हैं। ऐसे शब्दों का सर्वे और संग्रह कराना परमावश्यक है, अन्यथा केवल अँगरेजी की तालिका तैयार करके उनका पर्याय प्रस्तुत करते जाने की परिपाटी पर ही निर्भर करने से हम अपनी लोक-भाषाओं के हजारो अर्थपूर्ण उपयोगी जीवित पारिभाषिक शब्दों से वंचित हो जाऍगे।'

श्रालीगढ़-चेत्र के गाँवों में घूमकर यहाँ वही कार्य किया गया है जिसकी श्रोर डा॰ विश्वनाथप्रसाद जी ने श्रपने उक्त कथन में संकेत किया है। इस शब्द-संग्रह के कार्य में मुंके कहाँ तक सफलता मिली है, इसे तो भाषाविज्ञ विद्वरजन ही ठीक समक्त सकेंगे।

प्रस्तुत प्रबन्ध में मेरी जो तुटियाँ हों, उनके लिए स्पा-याचना के ग्रातिरिक्त श्रीर क्या उपाय है ! इसी भावना के साथ मैं इस प्रवन्ध को विद्वानों तथा गुणी पाठकों के समस्त विनीत भाव से उपस्थित कर रहा हूँ ।

परमण्ड्य गुरुवर प्रो० श्री वासुदेवशरण जी अप्रवाल एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्० के निर्देशन में मुसे इस प्रवन्ध के लिखने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है। उनके सहज उदार एवं सुपालु हृदय का जो ममत्व तथा साधनामय पारिडत्यपूर्ण गम्भीर ज्ञान का जो लाम मुसे उनके पुनीत चरणों में बैठकर प्राप्त हुआ है, उसे व्यक्त करने में में असमर्थ हूँ। मुक्ते संतोध है कि इस प्रवन्ध के प्रत्येक पृष्ठ की पार्डुलिपि उन्होंने पढ़ी। इससे मुसे पर्यात मार्ग-दर्शन और बल प्राप्त हुआ। प्रवन्ध के निर्देशक-पद की स्वीकृति देते समय उन्होंने मेरे लिए यह शर्त रक्खी थी कि संग्रह में दस सहस्र से कम शब्द न होंगे और संग्रह का चेत्र ग्रियर्सन के 'विहार पेजेन्ट लाइफ' के चेत्र से कम व्यापक न रहेगा। मेरे लिए यह सौमाग्य की बात है कि उनकी दोनों शर्तों की में पूर्ति कर सका। प्रस्तुत प्रवन्ध में तेरह सहस्र से अधिक शब्दों का समावेश है और जैसा कि पाठक देखेंगे इसके अनुसंधान का चेत्र प्रियर्सन के अंथ से कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसमें संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ-साथ धातुएँ संग्रहीत हैं और लोकोक्तियाँ एवं लोकगीत भी।

जिन-जिन विद्वानों की कृतियों से इस प्रवन्ध-लेखन में लाभ उठाया गया है, उनका निर्देश यथास्थान पादिष्टिप्पणों में कर दिया गया है। मैं उन सन महानुभावों के प्रति अत्यन्त कृतक हूँ। अलीगद स्त्रेत्र के उन जनपदीय जनों का तो मैं चिर ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मेरी शब्द-लोकोक्ति-संप्रह-जिज्ञासा को ही पूर्ण नहीं किया, अपित जिनकी सरल एवं स्वामाविक वाणी से मेरे हृदय को भी अपूर्व रस मिला है।

एक जिज्ञासु भापा-सेनी के नाते मैंने अनुसंघान के मार्ग में जिन विद्वानों के सत्परामशों से लाम उठाया है, उनमें निम्नांकित कृपासु महानुभावों के नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं—सर्व श्री डा॰ सुनीतिकुमार ची चटजीं, डा॰ धीरेन्द्र जी वर्मा, डा॰ वाव्राम जी सक्सेना, डा॰ उदय-नारायण जी तिवारी और डा॰ गौरीशंकर श्रीसत्येन्द्र । इन आदरणीय विद्वानों को हार्दिक धन्य-वाद देते हुए भी मैं सदैव इनकी कृमा का आभारी रहूँगा।

<sup>ै</sup> भारतीय हिन्दी-परिषद् के दशम श्रधिवेशन सन् १९५२ (आगरा) में 'हिन्दी गवेपणा श्रीर पाठ्यक्रम का पुनः संगठन' शीर्षक से दिये गये भाषण से उद्भुत। यह भाषण अन्वेषण-विभाग के श्रध्यक्ष पद से दिया गया था।

जिन महानुभावों ने दुष्प्राप्य ग्रंथों के जुटाने में मुफे श्रपनी • सहायता प्रदान की है उनमें श्री तारकनाथ जी राय एडवोकेट, श्रालीगढ़ तथा डा॰ हरवंशलाल जी शर्मा मोफेसर एवं श्रध्यन्त, संस्कृत-हिन्दी-विभाग मुस्लिम विश्व-विद्यालय, श्रालीगढ़ के नाम प्रमुख हैं। इन दोनों महानुभावों को में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

जिस मुद्रित एवं प्रकाशित रूप में यह 'प्रत्थे पाठकों के समन्न प्रस्तुत है उसकी प्रेरणा का प्रमुख श्रेय पूज्यवर डा॰ वासुदेवशरणा जी श्रप्रवाल, डा॰ हजारीप्रसाद जी द्विवेदी श्रीर डा॰ नगेन्द्र जी को ही है। श्रादरणीय डा॰ घीरेन्द्र जी वर्मा, डा॰ वाबूराम जी सक्तेना, डा॰ माताप्रसाद जी गुप्त श्रीर डा॰ सत्यवत जी सिन्हा ने हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग के माध्यम से इसके प्रकाशन में श्रपनी श्रा तथा स्नेह का परिचय देकर लेखक की श्राकांन्ताश्रों को साकारता प्रदान की है। इसके लिए लेखक उनका परमानुग्रहीत श्रीर चिर श्ररणी है।

प्रकाशित प्रनथ में आये हुए चित्रों और रेखाचित्रों के निर्माण-कार्य के मूल में जो सहयोग और सहायता सुक्ते मेरे मित्र श्री रोशनलाल शर्मा, प्रिय शिष्य चि० कमल कृत्य माजूदार तथा धर्म-बन्धु चि० महेशचन्द्र शर्मा से मिली है, वह चिरस्मरणीय है। अतः मित्र-बर को धन्यवाद और किशोर-द्वय को आशीर्वाद!

इस प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के निर्माण का वास्तविक मूल श्रेय तो मेरी कर्तव्यपरायणा कर्मशीला जीवनसंगिनी श्रीमती वसन्ती देवी को ही है। इस सम्बन्ध में में यहाँ श्रीर श्रिधिक लिखने में श्रसमर्थ हूँ—'लेखनी धारण करती मीन देख भावों का पारावार।'

हिन्दी-विभाग, श्रलीगढ़ मुस्तिम विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़

थम्बामसाद 'सुमन'

# ग्रंथ-संकेत

# वैदिक ग्रन्थ

|         |       | •   |                          |
|---------|-------|-----|--------------------------|
| संकेत   |       |     | ग्रन्थ का नाम            |
| ग्रथवं० | ***   | 4** | <b>ऋ</b> यर्व <b>वेद</b> |
| ऋक०     | • **  | *** | ऋग्वेद                   |
| ऐत०     | •••   | 444 | ऐतरेय बाह्य ए            |
| कात्या० | •••   | ••• | कात्यायन श्रीत सूत्र     |
| कौषी०   | ***   | *** | कौपीतिक उपनिषद्          |
| तैत्ति० | ***   | ••• | तैत्तिरीय ब्रांह्मण्     |
| निरु०   | • • • | *** | निरुक्त (यास्क कृत)      |
| वृह्    | •••   | *** | बृहदारएयक उपनिषद्        |
| यजु०    | •••   | ••• | यजुर्वेद                 |
| वाज०    | • • • | *** | वाजसनेयी संहिता          |
| शत०     |       | *** | शतपथ ब्राह्मण्           |
|         |       |     |                          |
|         |       |     |                          |

### च्याकर्गा-ग्रन्थ

| <b>শ্ব</b> হা ০ | ••• | ••• | पाणिनिकृत ऋष्टाध्यायी              |
|-----------------|-----|-----|------------------------------------|
| काशिका ०        | 440 | ••• | वामनजयादित्य कृत काशिका            |
| च्या० महा०      | ••• | *** | पतंजलिकृत पाणिनीय न्याकरण महाभाष्य |
| सिद्धान्त०      | *** | ••• | भट्टोजिदीचित इत सिद्धान्तकीपुदी    |

| कोश-ग्रन्थ     |     |     |                                                                                                              |  |  |
|----------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ग्रमिधान ०     | ••• | *** | हेमचन्द्र कृत ग्रभिधान चिन्तामणि                                                                             |  |  |
| ग्रमर०         | ••• | ••• | श्रमरसिंह कृत श्रमरकोश                                                                                       |  |  |
| <b>ऐ</b> नसाइ० | ••• | ••• | डा० प्रसन्नकुमार आचार्य कृत ऐनसाइक्लोपीडिया                                                                  |  |  |
| ग्रै॰ डि॰      | *** | *** | त्राफ़ हिंदू त्राकिटेक्चर ।<br>डा॰ स्रोकान्त शास्त्रीकृत ग्रेमेटिकल डिक्श <sup>नरी</sup><br>त्राफ़ संस्कृत । |  |  |
| टर्नर०         | ••• | ••• | मो॰ त्रार॰ एल॰ टर्नर कृत नैपाली डिक्शनरी।                                                                    |  |  |
| ढेविड्स०       | ••• | *** | टी॰ डनलू॰ राईस देविड्स कृत पाली-इँगितिश॰                                                                     |  |  |
|                |     |     | डिक्शनरी।                                                                                                    |  |  |
| दे० ना० मा०    | -++ | *** | हेमचन्द्र इत देशी नाममाला                                                                                    |  |  |
| निघएदु०        | ••• | *** | निघएड ( वैदिक शब्द-कोश )                                                                                     |  |  |
| पा॰ स॰ म०      | *** | ••• | पं ॰ हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द रोठ कृत पाइन्प्रसह<br>महरुण्वो (प्राकृत-शान्द-महार्ण्व)                         |  |  |

|                      |        | य्रन्थ का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •••                  | ***    | · जान ए॰ प्लाट्स कृत डिक्शनरी श्राफ उर्दू , क्ले·                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |        | सिकल हिन्दी एएड इँगलिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                  | •••    | एस० डवलू० फैलन इत न्यू हिन्दुस्तानी-इँगलिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |        | डिक्शनरी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * * *                | • • •  | सर मोनियर विलियम्स कृत संस्कृत-इँगलिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |        | डिक्शनरी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •••                  | •••    | एफ॰ स्टाइगास कृत पशियन-इँगलिश डिक्शनरी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |        | एफ॰ स्टाइनगास कृत ऋरैनिक-इँगलिश डिक्शनरी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •••                  | •••    | डा० वासुदेवशरण श्रयमाल इत हिन्दी के सौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |        | शब्दों की निकक्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••                  | •••    | हिन्दी-शन्द-सागर ( काशी नागरी-प्रचारिणी समा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |        | बनारस )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | संस्कृ | त-काव्य-ग्रन्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ० शाक्०              | ***    | ग्रमिशान शाकुंतलम् ( कालिदास इत )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ० शाकुं०             | •••    | ग्रभिज्ञान शाकुंतलम् ( कालिदास कृत )<br>उत्तर रामचरितम् ( भवभृति कृत )                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ॰ शाकु॰<br>•••       | ***    | उत्तर रामचरितम् ( भवभूति कृत )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ॰ शाकु॰<br>          | •••    | ग्रभिशान शाकुंतलम् ( कालिदास वृत )<br>उत्तर रामचरितम् ( भवभृति वृत )<br>कादम्बरी ( बाण् भट्ट वृत )<br>कुमार संभवम् ( कालिदास वृत )                                                                                                                                                                                                                  |
| ॰ शाकु॰<br>          | •••    | उत्तर रामचरितम् ( भवभृति इत )<br>कादम्बरी ( वाण् भट्ट इत )                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ৈ যাৰু ০<br>         | •••    | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( बाग् भट्ट इत ) ' ' ' कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा                                                                                                                                                                                   |
| ॰ शाकु॰<br>          | •••    | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( वाण भट्ट इत ) ं ं<br>कुमार संभवम् ( कालिदास इत )<br>नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत )<br>महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा<br>संपादित )                                                                                                                                                                |
| ি সান্ত্ <sub></sub> |        | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( बाग् मह इत ) ' ' ' कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित ) मृच्छकटिकम् (शुद्रक इत )                                                                                                                                                  |
| ৈ যাৰু ০<br>         | •••    | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( वाण भट्ट इत ) ं ं ं<br>कुमार संभवम् ( कालिदास इत )<br>नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत )<br>महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा<br>संपादित )<br>मृच्छकटिकम् (श्रुद्रक इत )<br>मेयदूतम् ( कालिदास इत )                                                                                                     |
| ি সান্ত্ৰু<br>       |        | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( बाग् मह इत ) ' कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित ) मृच्छकटिकम् (शुद्रक इत ) मेयदूतम् ( कालिदास इत ) रघुवंशम् ( कालिदास इत )                                                                                                      |
| ি সান্ত্ৰু<br>       |        | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( वाण मष्ट इत ) कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित ) मृच्छुकटिकम् (श्रुद्रक इत ) मेयदूतम् ( कालिदास इत ) रघुवंशम् ( कालिदास इत ) रावावली नाटिका ( हर्ष इत )                                                                         |
| ি সান্ত্ৰু<br>       |        | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( वाण मह इत ) कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित ) मृच्छकटिकम् (श्रूदक इत ) मेघदूतम् ( कालिदास इत ) रघुवंशम् ( कालिदास इत ) रखावली नाटिका ( हर्ष इत ) वालमीकि रामायण ( पं० द्वारकाशसाद चतुर्वेद)                                    |
| ি সান্ত্ৰু<br>       |        | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( वाण मट्ट इत ) कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित ) मृच्छुकटिकम् (श्रुद्रक इत ) मेघदूतम् ( कालिदास इत ) रख्वंशम् ( कालिदास इत ) रलावली नाटिका ( हर्ष इत ) वालमीकि रामायण ( पं० द्वारकाशसाद चतुर्वेद) द्वारा संपादित संथा टीका इत ) |
| ি সান্ত্ৰু<br>       |        | उत्तर रामचिरतम् ( भवभृति इत ) कादम्बरी ( वाण मह इत ) कुमार संभवम् ( कालिदास इत ) नैपधीय चिरतम् ( श्री हर्ष इत ) महाभारत ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित ) मृच्छकटिकम् (श्रूदक इत ) मेघदूतम् ( कालिदास इत ) रघुवंशम् ( कालिदास इत ) रखावली नाटिका ( हर्ष इत ) वालमीकि रामायण ( पं० द्वारकाशसाद चतुर्वेद)                                    |
|                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# भाषा-संकेत

| <b>ऋँग</b> ०             | •••           | •••      | श्रॅगरेज 1                |
|--------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| <b>ग्र</b> ०             | •••           | •••      | ऋरवी                      |
| ग्रप०                    | •••           | •••      | त्र्रपभ्रंश               |
| ग्र <b>व</b> ०           | •••           | ***      | ग्र्यवधी                  |
| कौर०                     | •••           | ***      | कौरवी                     |
| खड़ी॰                    | •••           | •••      | खड़ी बोली                 |
| तु०                      | •••           | • • •    | तुर्की                    |
| देश०                     | •••           | •••      | देशी, देशज                |
| पह०                      | •••           |          | पहलवी                     |
| पा०                      | •••           | •••      | पाली                      |
| पुर्ते०                  | •••           | •••      | पुर्तगाली भाषा            |
| সা৹                      | •••           | •••      | प्राकृत                   |
| দা ০                     | •••           | •••      | फारसी                     |
| প্লত .                   | •••           | •••      | व्रजभाषा                  |
| ( मुहा० )                | •••           | •••      | ( मुहावरा )               |
| ( लोको॰ )                | •••           | •••      | (लोकोिक )                 |
| ( लो॰ गी॰ )              | •••           | •••      | (लोक-गीत)                 |
| वै० सं०                  | ***           | •••      | वैदिक संस्कृत             |
| सं०                      | ***           | •••      | संस्कृत                   |
| हि॰                      | •••           | •••      | हिन्दी                    |
| विशेषप्रत्येक स्रध्याय व | को अनुच्छेदों | (=স্থন্ত | ) में विभक्त किया गया है। |
| <b>ऋनु</b> ०             | ***           |          | <b>त्रमु</b> च्छेद        |
| ·ব্দি <b>০</b>           | •••           | • • •    | चित्र                     |
| ã°                       | ***,          | ***      | ਯੂਕ                       |

# कार्य-चेत्र की सीमा, चेत्रफल और जनसंख्या

सीमा— अलीगढ़ जिले की सोमाओं को छूनेवाले जिले—उत्तर में बदायूँ, दिख्य में मयुरा तथा आगरा, पूरव में एटा और पिश्चम में बुलंदशहर तथा गुड़गाँवा। मानचित्र से प्रकट है कि अलीगढ़ जिले तथा उसके चारों और के संक्रमण-चेत्र से शब्दावली का संग्रह किया गया है। शब्द-संग्रह के कार्य-चेत्र की सीमाएँ इस प्रकार हैं—

उत्तर में अनूपशहर, खुर्जा और मामर; दिल्ला में सादाबाद तथा जलेसर; पूरव में सोरों तथा कासगंज और पश्चिम में नोंहभील तथा माँट। इन सीमाओं के अन्तर्वर्ती भू-भाग को 'अलीगढ़-होत्र' कहा गया है।

चेत्रफल— ग्रालीगढ़-चेत्र का चेत्रफल लगभग दो हजार वर्ग मील है। कृषि का चेत्रफल लगभग दस लाख एकड़ है ।

जनसंख्या—ग्रलीगढ़ चेत्र की जनसंख्या लगमग ग्रठारह लाख है जो कि संपूर्ण वज-प्रदेश की जनसंख्या का लगमग सातवाँ भाग है।

<sup>े</sup> क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के ऑकड़े अलीगढ़ हिस्ट्रि (प्रकाशक सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट प्रिटिंग एएड स्टेन्ड १९५४ ई०) को शाधार मानकर लिखे गये हैं।

<sup>े</sup> डा॰ घोरेन्द्र वर्मा का कथन है कि श्राधुनिक वजमापा लगभग १ करोड़ २३ लाख जनता द्वारा बोली जाती है।

<sup>(</sup>भजनापा : प्रकाशक - हिन्दुस्तानी एकेढेमी, इलाहाबाद, सन् १९५४, पृ० ३३।)



प्रथम संस्करण :: १९६० मूल्य १२,५० नये पैसे

# विषय-सूची

(प्रन्थ में चाई झोर के प्रारम्भिक श्लेक अनुच्छेद-संख्या के द्योतक हैं श्लीर संलग्न मान-चित्र कार्य-चेत्र को प्रकट करता है।)

### [ मथम खंड ]

विषय

वृष्ठ-संख्या

कार्य-क्षेत्र की सीमा, क्षेत्रफल और जनसंख्या सहित मानचित्रइसविगय-सूची से पूर्व है।

#### प्रकरण १

कृषि-सम्बन्धी साधन, यंत्र और उपकरण

#### विभाग १

सिंचाई के साधन, यंत्र श्रीर उपकरण

#### अध्याय

| १-पुर आर उसफ अंग-प्रत्यंग  | *** | ***   | ** 4 | 3 |
|----------------------------|-----|-------|------|---|
| २—कुर्यां और उसके ओखर-पाखर | *** |       | ***  | २ |
| ३—परोहा                    | *** | • • • | •••  | Ę |
| ४—ढेंकली                   | *** | ***   | ***  | ৩ |
| ५—रींदा                    | *** | ***   | ***  | 5 |

#### विभाग २

जुताई, सुहगियाई श्रीर खुदाई सम्बन्धी साधन, यंत्र श्रीर उपकरण

#### श्रध्याय

| ६—हल             |   |   | *** | *** |     | ٤           |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------|
| ७—सुहागा         |   | * | ••• | ••• | *** | १३          |
| <b>म</b> —मांभा  |   |   | ••• | ••• | *** | १३          |
| ६—खुदाई के यंत्र |   |   | *** | *** | ••• | <b>\$</b> 8 |
| -                | _ |   |     |     |     |             |

#### विभाग ३

उगी हुई खेती की रत्ना के साधन और उपकरण

#### ग्रध्याय

१०—ञ्जोभपा

१४

#### विभाग ४

#### अध्याय

फसल काटने, ढोने श्रीर तैयार करने के साधन, श्रीजार श्रीर वस्तुएँ १ - (१) दराँत, (२) दाहा (३) खुरपी (४) गड़ासा ...

१७

## प्रकरगा २

### खेत और फसल की तैयारी

### विभाग १

| ,,,                          |                |            |       |              |
|------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|
| खाद, जुता                    | ई ग्रौर वीज    |            |       |              |
| श्रध्याय                     |                |            |       | २३           |
| १—खाद                        | •••            | •••        | •••   |              |
| २ <del>—</del> जुता <b>ई</b> | ***            | ***        | •••   | १२४          |
| ३—वीज                        | •••            | •••        | ***   | २५           |
| ि                            | ाभग २          |            |       |              |
| बुवाई, न                     | राई भ्रौर भराई |            |       |              |
| श्रध्याय                     |                | •          |       |              |
| ४—बुवाई                      | •••            | ***        | •••   | ३०           |
| ४—नराई और खुदाई              |                | •••        | •••   | ३४           |
| ६—भराई                       | •••            | •••        | •••   | ३७           |
| . 6                          | वंभाग ३        |            |       |              |
| उगी हुई फसलों का कमश         |                | की विभिन्न | दशाएँ |              |
| श्रध्याय                     |                |            |       |              |
| ७-कातिक की फसल               | ***            | ***        | •••   | ~ 8º         |
| म—वैसाख की फसल               | •••            | •••        | •••   | છુહ          |
| ६-पालेज और वारी              | ***            | •••        | •••   | ४३           |
|                              | विभाग ४        |            | •     |              |
|                              | तहान श्रीर रास |            |       |              |
| श्रध्याय                     |                |            |       |              |
| १०-पर के काम                 | ***            | •••        | ***   | ሂሂ           |
| ११—पैर की रास                | •••            | ***        | ***   | . <b>X</b> E |
|                              | प्रकरगा ३      |            |       |              |
| _^*a_                        |                |            |       |              |

# खेत श्रौर उनके नाम

खत श्रार उनके ना

| -24 | 4 | 14 |   |
|-----|---|----|---|
|     |   |    |   |
|     |   |    | , |

१— खेत श्रीर उनके नाम .... ... २— तहसील कोल में स्थित शेख्रुपुर गाँव के सौ खेतों के नाम

৩३

## त्रकरण ४

# खेती श्रोर पशुर्श्नों को हानि पहुँचानेवाले जंगली पशु, जीवजन्तु,

| कीड़े-मकोड़े                                                            | तथा रो      | ग           |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| श्रध्याय                                                                |             |             |             |            |
| १—जंगली पशु और जीवजन्तु                                                 | ***         | •••         | •••         | S          |
| २कीड़े-मकोड़े और रोग                                                    | ***         | •••         | •••         | عى         |
| ·                                                                       |             |             |             |            |
| प्रकरण                                                                  | ¥.          |             |             |            |
| वादल, हवाएँ इ                                                           | गैर मौस     | म           |             |            |
| <b>अ</b> ध्याय                                                          |             |             |             |            |
| १-वादल और वर्पा                                                         | ***         | •••         | •••         | Ξ.E        |
| २—हवाएँ                                                                 | •••         | ***         | ***         | £.3        |
| ३—मौसम                                                                  | ***         | •••         | •••         | 3,3        |
| ४—लोकोक्तियाँ                                                           | •••         | •••         | ***         | १०२        |
| ,                                                                       | _           |             |             |            |
| प्रकरण                                                                  | ६           |             |             |            |
| रुपि तथा रूपक से स                                                      | त्रम्बन्धित | पशु         |             |            |
| श्रध्याय                                                                |             |             |             |            |
| १—खेती में काम आनेवाले पशु                                              | ***         | ***         | ***         | १११        |
| २दूध देनेवाले पशु                                                       | ***         | ***         | ***         | १२६        |
| २ कृषक-जीवन से सम्बन्धित अन्य पशु                                       | •••         | ***         | •••         | १३६        |
| प्रकरण                                                                  | O           |             |             |            |
| पशुत्रों से सम्बन्धित वस्तुएँ श्रीर किस                                 |             | गंकेतिक श   | दावनी       |            |
|                                                                         |             |             | 414/41      |            |
| श्रध्याय                                                                | ***         | •••         | ***         | 0          |
| १—चारे से सम्बन्धित वस्तुएँ<br>२—पशुञ्जों को बाँधने में काम आनेवाली     |             |             | ***         | 8xx        |
| २—पशुत्रा का वाधन म काम आनवाला व<br>३—पशुत्रों को रोकने, चलाने और सजाने |             | स्तार काचेन | <del></del> | १४६        |
| ४—पशुआ का राकन, पर्वान आर सजान<br>४—किसान की सांकेतिक शब्दावली          | •••         | पाम आगप     | ाला वस्तुए  | १६०<br>०८८ |
| 8—ाकसान का साकातक राज्यानवा                                             |             |             |             | १६६        |
| प्रकरण व                                                                | <b>5</b> '  |             | n .         |            |
| ं , किसान का घर इ                                                       | श्रीर घेर   |             | . •         |            |
| श्रध्याय                                                                |             | 1           | ,           |            |
| १घर ऋौर उसके विभाग ···                                                  | •••         | ***         | ***         | १७१        |
| र—किसान की चौपार, कुटैरा और घेर                                         | ***         | •••         | ***         | १७५        |

### प्रकरण ६

#### किसान के गृह-उद्योग

#### विभाग १

# पुरुषों के गृह-उद्योग

| <b>अध्याय</b>                      |               |               | •••   | 2=1          |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| १—वाट बुनना                        |               | •••           |       | •            |
| २गत्ने पेलना और गुड़ वनाना         | •••           | ***           | •••   | १६०          |
| विभा                               | ग २           |               |       | *            |
| किसान स्त्रियों                    | के गृह-उद्योग | ſ             |       |              |
| अध्याय                             |               | •             |       |              |
| ३—वन वीनना                         | ***           | ***           | *** * | १६३          |
| ४कपास ओटना                         | •••           | •••           |       | १९४          |
| ५—चरखा कातना                       | •••           | •••           |       | १६४          |
| ६—दही विलोना                       | •••           | ***           | ***   | १६५          |
| ७—चक्की चलाना                      | ***           | ***           | •••   | <b>ड</b> ्ठ० |
|                                    | _             |               | 30    |              |
| प्रकर                              | ण १०          |               |       |              |
| वर्तन, खिलें                       | ौने और संदूर  | ត             |       |              |
| श्रध्याय                           |               |               |       | <i></i> / 0. |
| १ - मिट्टी के वर्तन और मिट्टी की अ | न्य वस्तुएँ   | •••           | ***   | ঽ৹ৼ          |
| २काठ के वर्तन                      | •••           | ***           | * ••• | २१०          |
| ३-चमड़े के वर्तन                   |               | * ***         | • • • | २११          |
| ४-पत्तों तथा कागजों से वने हुए व   | र्तन तथा अन्य | वस्तएँ        |       | २१२          |
| ४-वर्तन रखने के आधार और कार        | 5 की वनी हुई  | ऋत्य वस्त्रप् | • • • | २१४          |
| ६—चौंके तथा अन्य गृह-कार्य में क   |               |               |       | २१४          |
| ७ धातु और लकड़ी के सन्द्रक         | **4           |               | * *** | २१न          |
| "                                  | 0 0 THT       |               |       | *            |
| 341                                | रग ११         |               |       |              |
| पहनाव-उढ़ाव, साज                   | -सिंगार श्रौर | खान-पान       |       |              |
| अध्याय-                            | •             | •             |       | _            |
| १—पुरुषों के कपड़े                 | ***           | ***           | ***   | २२३          |

२३३

530

200

२४२

**२६३** २७२

२७४

र—स्त्रयों के कपड़े

५-स्त्रियों के गहने

५-शब्दानुकमणी

६--भोजन

७---हुनका

३—स्त्रियों के सिर के वाल, गुदना तथा अन्य भ्रामार

४--वन्नों ग्रौर पुरुषों के गहने श्रौर वाल

# प्रकरण १ कृषि-सम्बन्धी साधन, यंत्र और डपकरण

# विभाग १

# सिंचाई के साधन, यंत्र श्रौर उपकरण

## अध्याय १

# पुर और उसके श्रंग-प्रत्यंग

§१—किसान का काम किसनई कहाता है। किसनई में पहले खेत की सिंचाई ही होती है, जिसे भराई भी कहते हैं। फिर क्रमशः जुताई, बुवाई, कटाई ग्रौर दाँव चलाई होती है।

किसान (सं॰ कृपार्ग) की किसनई कभी पुरानी नहीं पड़ती। प्रसिद्ध है—"किसनई, नित नई।" खेती अपने हाथों से ही लाभप्रद होती है। कहावतें प्रचलित हैं—

"खेती, खसम सेती।"

"खेती क्यारी बीनती, 'ग्रौर घोड़ा की तंग। ग्रपने हाथ सँवारियो, लाख लोग होंइँ संग॥"2

किसान के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है—

"ग्रालस नींद किसानऐ खोवें खाँसी। चौरऐ खोवें खाँसी। टका ब्याजु बाबाजीऐ खोवें रॉड़ऐ खोवें हाँसी॥"<sup>3</sup>

§२—चमड़े का एक वड़ा-सा थैला, जिससे किसान कुएँ का पानी निकालता है, पुर या चरस कहाता है। पुर की सहायता से जिस विधि से कुएँ का पानी बाहर निकाला जाता है, वह पेर कहाती है। जिस कुएँ पर दो पुरो से पानी की खिचाई होती है, वह कुश्रा दुपैरा या दुनाया कहाता है। इसी प्रकार चौपैरे (चार पैरो वाले) या चौनाये श्रीर श्रठपैरे या श्रठनाये कुएँ भी होते हैं। "चौनाये खुदाना" मुहावरा भी प्रचलित है।

§३—पुर में कई चीज़ें लगी रहती हैं। पुर के अन्दर किनारे-किनारे जो चमड़े की छेददार कत्तलें लगी रहती हैं, वे कतिरयाँ कहाती हैं। जिन-जिन स्थानों पर पुर में कतिरयाँ लगी रहती हैं, वे कतिरयाँ कहाती हैं। जिन-जिन स्थानों पर पुर में कतिरयाँ लगी रहती हैं, वे स्थान कोठे (मॉट में दीचा) कहाते हैं। एक पुर में प्रायः २४ कोठे होते हैं। पैर में काम आनेवाले पुर के मुँह पर लोहे का एक घेरा-सा लगा रहता है जिसे कोंड़र (सं० कुंडल) कहते हैं। यही अन्० पुर के मुँह पर लोहे का एक घेरा-सा लगा रहता है जिसे कोंड़र (सं० कुंडल) कहते हैं। यही अन्० में में माँडल (सं० मंडल) कहाता है। कोंड़र में लोहे की एक सलाख कुछ ऊपर को उठी हुई हालत में लगाई जाती है जिसे वाहीं (सिकं० में वाहूँ—सं० वाहु) कहते हैं। लोहे की वाहीं में संकल की-सी

र खेती-क्यारी, विनती (सं॰ विज्ञप्ति—विनत्ति—विनती = प्रार्थना, निवेदन) और घोड़े का तंग अपने हाथों से सँभालो, चाहे कितने ही मनुष्य उन्हें करने के लिए तैयार हों।

<sup>े</sup> खेती का स्वामी किसान जब स्वयं अपने हाथों से खेती करता है, तभी सुख से जीवन

उ आलस्य और निदा किसान को, खाँसी चोर को, ज्याज तथा पैसे-टके साधु को और हँसी-मज़ाक विधवा को नष्ट कर देती है।

दो कड़ियाँ डाली जाती हैं जो क्योंली या कीली (माँट ग्रीर सादा॰ में डील) कहाती हैं। कैंडर, वाहीं ग्रीर क्योंली मिलकर सामृहिक रूप में हुरावर (खुर्जा में हुड़ा ग्रीर ग्रन्॰ में हुरी) कहाती हैं। हुरावर के कैंडर को कसावों (चमड़े की पटारो) से कस दिया जाता है। कसाव पुर को कोंडर से सम्बद्ध रखते हैं। लोहे की वाहीं की माँति की कैंडर में एक कठवाहीं (=लकड़ी की वाहीं) भी लगी

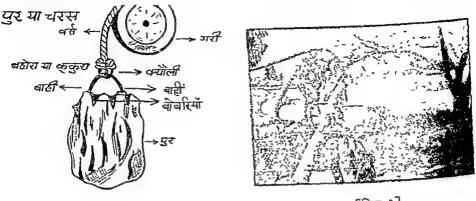

[चित्र १] होती है। दोनो वाहियों के चारों हत्ये चौहता कहाते हैं। चौहते ऋौर २४ कोठों के सम्बन्ध में पहेली प्रतिद्व है—

"चार मर्द चौत्रीस लुगाई। वॉट करो तो छै-छै ग्राई।"

कोठों को कौंडर पर कस देने के उपरांत पुर की किनारी का कुछ चमड़ा बाहर की ग्रोर निकला रहता है; उसे वोवरी या श्रोक कहते हैं। पैर चलते समय जब भरा हुन्ना पुर कुएँ से अपर को ग्राता है तब बोवरियों में से पानी कुछ-कुछ गिरता रहता है। [रेखा-चित्र १, चित्र १]

#### अध्याय २

## कुआँ और उसके श्रोखर-पाखर

§४—जिस कुऍ पर पैर चलती है वह पैरा कुआ कहाता है। पैरे कुऍ पर जो लकड़ी का ठाठ लगा रहता है, उसे घोखर-पाखर कहते हैं। पैर चलते समय पुर लेनेवाले ग्रौर उसमें से पानी दालने वाले व्यक्ति को परिक्षिया या पिच्छिया कहते हैं। कुऍ के किनारे के पास जहाँ परिक्षिया खड़ा होता है, वह स्थान पारछा (लैर ग्रौर खुर्जा में) या पाच्छा कहाता है। पारछे में ग्ररहर की लीरों (लकड़ियां) का बनाया हुग्रा एक जाल-सा टाल दिया जाता है जिसे किरा (ग्रत० में छरेरा) कहते हैं। लौदों को हाथ० में लगीद भी कहते हैं। यदि परिद्धिग्रा एक ही पारछे में दो पुर लेता ग्रौर टालता है तो उस किया को ढंगा लेना कहते हैं। कुऍ का वह भाग जहां पारछा बनता है सनखंडा या जगत कहाता है। जगत के पास में ही सब ग्रोलर-पालर गड़े रहते हैं।

§४—श्रोखर-पाखरों के नाम—पैरे कुएँ के किनारे पर एक मोटी श्रीर भारी लकड़ी लगी

<sup>े</sup> पुर के २४ कोटों में चमड़े की साँट डालकर वाहियों के चार हत्यों से वँधाव कर दिया जाता है। चार हत्ये चार मनुष्य, और २४ कोटे खियाँ वताये गये हैं।

रहती है जिसे डॉगर (सेर में डॉग, इग० में डॅंग, ग्रत० में मोंगरि, सादा० में पाठि, इग० ग्रीर हाथ० की सीमा-सिध पर महिर या मैर ग्रीर िकं० में देंहर) कहाती है। डॉगर के जपर ठीक मध्य भाग में एक लकड़ी बंधी रहती है जो फड्डी (सिकं० में देंहर) कहाती है। डॉगर के दोनों सिरों पर एक-एक सिल्ल या स्याल (स्राल) होता है, जिनमें से प्रत्येक में लकड़ी का एक-एक खम्मा गड़ा रहता है जो चूरा (सं० चूलक, चूडक—मो० वि०) कहाता है। दोनों चूरों के जपरी िसरों पर मोटी ग्रीर भारी एक लकड़ी रहती है जो छाँहर (ग्रान्० में छाँगुर ग्रीर मांट में नटैना) कहाती है। छाँहर को साधने के लिए दुसंखी (सं० दिशांकु) दो लकड़ियाँ भी लगाई जाती हैं जिन्हें गलहैत या गलहैत कहते हैं। पारछे के पीछे मिटी से बनाई हुई ऊँची ग्रीर डालू जगह होती है, जो भोरा (सं० भूमिग्रह—भुइँहर+क—भुइँहरा—भोरा) कहाती है। पारछे के पास में भोरे का ऊँचा उठा हुन्ना किनारा लिजारा (सं० ललाटक) कहाता है। वास्तव में भोरे का मस्तक यही होता है। दोनों गल्हेतों के निचले सिरे एक-एक करके लिलारे के दोनों किनारों पर गाड़ दिये जाते हैं ग्रीर दुसले भाग में छाँहर फंसाई जाती है। (चित्र १)।

यदि दुसंखों के बीच में फँसी हुई छाँहर ढीली हो तो छोटी-छोटी लकड़ियाँ ठोक देते हैं जिन्हें फानी या फाना नाम से पुकारते हैं।

§६—छाँहर के ऊपर मध्य में छोटी-छोटी दो लकड़ियाँ दुकी रहती हैं जो गुड़िया कहाती हैं। दोनों गुड़ियों के बीच में एक-एक छेद होता है जिसमें एक मोटा और छोटा डंडा-सा पड़ा रहता है जो गंडरा (इग०, लैर और अन्० में गॅड़ेरा) कहाता है। गंडरे पर पहिंचे की आकृति का लकड़ी का बना हुआ एक गोल घेरा चढ़ाया जाता है जिसे गरी (सं० घूणिका—घरीं—गरीं) कहते हैं। गरी के दोनों किनारे वारि कहाते हैं। बारि के बीच की जगह, जिस पर वर्त (= एक मोटा रस्सा; सं० बरझा'— बती धूमती है, गलता कहाती है। एक बिशेप प्रकार की गरी अरों (सं० अर = नामि और नेमि के बीच की लकड़ियाँ) और नाइ (सं० नामि) के योग से बनती है; उसे अरा कहते हैं। 'अरा' नाम की गरी में नाइ ठीक केन्द्र स्थान पर लगती है। नाइ के छेद में एक गोल लोहे का लम्बा-सा पोला छल्ला फँसा रहता है, जिसे ऑवन या कृम कहते हैं। अरे की बारि पुट्टियों (अर्द्ध चन्द्राकार मोटी लकड़ियाँ जिन्हें आपस में मिलाकर गरी का चका—गोल घेरा—बन जाता है) पर बनती है।

\$७—वर्त के अङ्ग-वर्त (खुर्जा में लाय) का दुकड़ा वर्तेंड़ा कहाता है। जब वर्त कमज़ोर हो जाती है तब उसे मजबूत रस्सी द्वारा जोड़ते हैं श्रीर उस रस्सी को वर्त की लड़ों में होकर एक खास तरह से फाँसते हैं। वह प्रिक्रिया साँटना कहाती है। पुर की श्रोर बँधनेवाला वर्त का सिरा काफी मोटा होता है श्रीर उसमें लकड़ी का एक गट्टा-सा बँधा रहता है जो वहीरा (खिर श्रीर इग० में क्रूइरा) कहाता है। वाही की दोनो क्यों लियाँ बहोरे के सिरों पर चढ़ा दी जाती है। वहोरे के छेदों में एक रस्सी डालकर क्यों लियों को बाँध दिया जाता है। वह रस्सी चौर या श्रीर कहाती है। वर्त की तीनो लड़ों में ऐंटा देकर तीनों लड़ों को जब श्रापस में एक विशेष हंग से मिलाया जाता है तब वह किया भानना कहाती है। एक वर्तेंड़ा जब लड़ों में श्रलग-श्रलग विभक्त कर दिया जाता है तब उसकी प्रत्येक लड़ गुढ़ कहाती है। वर्त का दूसरा सिरा पूँछरा कहाता है। पूँछरे का छेद, जिसमें कीली (गावदुम की श्राकृतिवाली एक लकड़ी) लगती है, नक्की या नकुश्रा कहाता है।

१ "शुनं वरत्रा वध्यन्ताम् ।"

<sup>--</sup>अथर्व े ३।१७।६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> "पि एिडका नाभिः अक्षाप्र कोलके तु द्वयोरिणः।"

९८─भोंरे के यङ्ग─िन दो वैलों द्वारा पुर खिचता है, वे जोट या ज्वारा (सं० युगल─ जुत्रार-जुत्रार-ज्वारा) कहाते हैं। भौरे पर ज्वारे को हॉकनेवाला व्यक्ति कीलिया (=वर्त के नकुए में कीली लगानेवाला) कहाता है। लिलारे की दाई-बाई ग्रोर ज्वारे के न्यार (=चारा) के लिए एक जगह बनी रहती है जिसे लड़ामनी (इग० में हीटारा और हाथ० में क्यीटारा) कहते हैं। भारे का दूसरी श्रोर का निचला भाग, जहाँ पुर खींचनेवाला ज्वारा रक्ता है, नहूँची (सं॰ नाभिचक) कहाता है। भौरे का वह भाग जो लिलारे से मिला हुन्ना होता है टीक (देश टिक-दे ना भा पारे) कहाता है। कीलिया टीक पर ही ज्यारे को कीली द्वारा वर्त से सम्वन्धित कर देता है। इस क्रिया को कीली लगाना या कीली देना कहते हैं। टीक से मिला हुआ भाग डीक या उठिन कहाता है। यह टीक ग्रौर नहॅची के बीच में होता है। उठिन नाम के स्थान पर बैलो के ग्राते ही वर्त तनती है ग्रौर पुर कुएँ के पानी के घरातल से ऊतर उठ जाता है। कीली लगानेवाला ग्रीर पारछे में पुर लेनेवाला व्यक्ति पैरिहा भी कहाता है।

§६—नहॅची के तीन भाग होते हैं—(१) कोंघनी, (२) ठेका, (३) नरकटा या अन्ता।

नहँची ऋौर मुख्य भौरे के बीच में पड़ी लकड़ी धरती में नाड़ दी जाती है। इस चिह्न से जो स्थान चिह्नित रहता है वह कौंचनी कहाता है। इससे ग्रागे की ग्रार का स्थान ठेका बोला जाता है। ज्यारा जब ठेके पर ग्रा जाता है तभी पुर पारछे में ग्राता है। बैलों का ज्यारा जब पीछे को हटकर कौंघनी पर ग्रा जाता है तभी कीलिया कीली निकाल लेता है। कीली निकालने की 'कीली लेना' कहा जाता है। ठेके पर पहुँचकर बैल ग्रापनी गर्दन को ग्रागे कर देते हैं। उस समय उनके सिर नहेंची की दीवाल के बिलकुल पास ह्या जाते हैं। उस दीवाल को नरकटा या झन्ता कहते हैं। क्योंकि उस स्थान पर वैलों की नार ( = गर्दन) मँचेड़े (एक प्रकार का चीखटा जिसमें ज्यारे की गर्दनें रहती हैं) से कटने (= दुखना) लगती है। मीरे की दाहिनी और बाई स्रोर एक रास्ता बना रहता है, जिसमें होकर ज्यारा नहेंची की ग्रोर से लड़ामनी की ग्रोर ग्राता है। उस रात्ते को पाढ़ि (इग० में पाइँड, खैर में पागढ़ ग्रीर नोंह० में गीनी) कहते हैं। हेमचन्द्र ने पायड (दे० ना० मा० ६।४०) शब्द का उल्लेख किया है।

§१० — मॅंचैंड़े के अङ्ग — मॅंचैंड़े की ऊपरी लकड़ी मॅंचैड़ा ग्रीर नीचे की तरींची कहाती है। इन दोनों के बीच में दो लकड़ियाँ दुकी रहती हैं जिन्हें पचारी कहते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"जूग्रा संग पचारी बोली, बोले चारौ स्याल। विना दई माया न मिलैगी विधा वजावत गाल।""

पचारियों को मॅचैड़े श्रीर तरींची चे कसा हुश्रा रखने के लिए उन पर रिस्तियाँ बॉध देते हैं जो वन्देजा या वँधना कहाती हैं। मॅचैंड़े के ठीक मध्य भाग में ऊपर को कुछ, उभरा हुन्ना स्थान



सतिया कहाता है, जिस पर वर्तड़े का बना हुत्रा जोगा (हाय० में नहला=मोटे रत्से का एक फन्दा) पड़ा रहता है। वर्त के पूँछरेकी नक्की को जोगे में पिरोते हैं ग्रौर फिर उसमें कीली (तैर में की लगी भी) लगा देते हैं। मॅचैड़े के सिरों के दोना छेदों में घुंडीदार दो लक्तड़ियाँ पड़ी रहती

१ में चैड़े की दोनों पचारियाँ चार सुराखों में फाँसी रहती हैं। जूए के साथ पचारी और चारों स्ताल कहने लगे कि वाते वनाना व्यर्थ है। विना भाग्य के सम्पत्ति नहीं मिलती।

## प्रकाशकीय

हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि भाषा और सा हत्य की समृद्धि के लिए नवीनतम उच्चस्तरीय ग्रंथों का प्रकाशन किया जाय। डा० अम्बाप्रसाद 'सुमन' के प्रस्तुत खोजपूर्ण प्रवन्ध "कृषक-जीवन संबंधी ब्रजभाषा-शब्दावली" का प्रकाशन एकेडेमी की प्रकाशन शृङ्खला में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

हिंदी का चेत्र विशाल है। उसकी विशालता का रहस्य उसकी उपभाषाएँ हैं। निस्सेंदेह हिंदी की उपभाषाओं में उसकी प्रतिमा छिपी हुई है। प्रस्तुत खोज प्रबंध इस सत्य को सप्ट करता है तथा विद्वानों एवं भाषा-प्रेमियों का ध्यान उस असीम खजाने की और आकर्षित करता है, जिसका उपयोग यदि शीच्र न किया गया तो हिंदी का प्रकृत स्वरूप; उसका निजी स्वरूप विजुप्त हो जावेगा।

डाक्टर 'सुमन' के गूढ़ परिश्रम का फल है कि हिंदी के चेत्र में अपने ढंग का यह नया कार्य संभव ह सका है। पैट्रिक कार्नेगी की 'कचहरी टेक्नीकलिटीज', विलियम कुक की 'ए करल एएड ऐप्रीकल्चरल ग्लौसरी फार द नार्थ वेस्ट प्राविसेज एएड अवध' जार्ज ए० प्रियर्सन की 'बिहार पेजेंट लाइफ' तथा प्रोफेसर टर्नर की 'नेपाली डिक्शनरी' आदि इस संबंध के मार्ग-निर्देशक ग्रंथ हैं। परंतु प्रस्तुत कृति शब्दों के अध्ययन की दृष्टि से अब तक के हुए कार्यों में श्रेष्ठ ठहरती है। डाक्टर 'सुमन' ने विषय की नीरसता को ध्यान में रख कर वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक पद्धित से अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति मिलेगी तथा शब्दों के प्रयोग का प्रमाण वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, और अपभंश कृपों से मिलेगा। इस प्रकार शब्दों का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व स्वयं प्रमाणित हो गया है। चित्रों एवं रेखाचित्रों द्वारा विषय का पारिमाणिक तथा प्राविधिक पत्त अर्थत सरल हो गया है। लोकगीतों, मुहावरों, कहावतों आदि द्वारा 'शब्दों' को विशेष अर्थ-गौरव मिला है। डाक्टर 'सुमन' ने लोक साहित्य की सामग्री का भी पूरा उपयोग किया है।

हमारा विश्वास है कि भाषा के अध्ययन के चेत्र में यह प्रंथ नितांत उपादेय सिद्ध होगा। प्रस्तुत ग्रंथ, प्रवं न का प्रथम खंड है। दूसरा खंड शीघ्र प्रकाशित किया जायगा।

हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद जनवरी १६६० विद्या भास्कर मंत्री तथा कोपाध्यक्ष हैं जो सेल या सेला गहाती हैं। किसी-किसी मॅचेंड़े की सेलो के ऊपरी सिरे के छेद में एक पतली त्र्योर छोटी लकडी फँसी रहती है ताकि वेल मँचैंडे के स्राल में वे निकल न सके । उस छोटी लकड़ी को सुलहुल (सैर में सूँदेल श्रीर श्रन्० सुनैत) कहते हैं। सैलो में चमड़े की चौड़ी पटारें-सी भी पड़ी रहती हैं, जिन्हे बैलो की गर्दन में बॉधते हैं। ये पटारे जोता (सं० योक्त्र) कहाती हैं।

**६११ - पर चलाना अोर चन्द होना--पर चालू करने को पैर जोरना** (देश ० पएर--दे ० ना॰ मा॰ ६।६७ + सं॰ योजन युज् से) कहते हैं । पेर जब बन्द कर दी जाती है तब वह पैर मुकरना

(सं मुक्तकरण-मुकरना) कहाता है । पेर मुकराते हुए परछित्रा कहता है-

"पेर मकरि गई भजिलेड राम। गऊ के जाये करी ग्राराम॥""

चलती पेर के पुर-वर्त के संवन्य में एक पहेली भी प्रचलित हे-

"स्यॉप सर्रके बीळ्य लपके, नाहरिया धुरीय।

कहियी राजा भोज ते, जिद्य कौन जिनावर जाय ॥"र

पारछे की दाई या बाई छोर एक गड्ढे में सी कंकड़ियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें गीट कहते हैं। गोटो से ही पुरो की गिन्ती की जाती है। भरे हुए पुर को बैल खींच रहे हो, लेकिन वह किसी कारण पारछे में न त्रा सके तो मेंचैंड़ा ट्रकर नर्त के साथ भिन्नाता हुन्ना (बड़े प्रवल वेग से चलता हुन्ना) पारहें की ग्रोर ग्राता है ग्रीर परिष्ठए के सिर पर लगता है। इसे मँचै डी बीलना या मँचेंडी बाजना कहते हैं। मॅचेंड़ी बोलने पर परछित्रा वच नहीं सकता। खुजें में इसी को वर्त टटना भी बोलते हैं। कवीर ने एक स्थान पर इस छोर संकेत किया है।3

§१२—खेत में पानी लगानेवाला व्यक्ति पल्लगा (पानी + लगानेवाला) कहाता है। पैर का



[चित्र २]

पानी जिस रास्ते से बहता है, उसे वरहा या वरहा कहते हैं। खेत को जिन छोटे-छोटे हिस्सो में पानी भरने के लिए बाँट लिया जाता है, वे क्यारी (सं० केदारिका) कहाते हैं। खेत की चौट़ाई में जितनी क्यारियाँ बनी रहती हैं, वे सामृहिक रूप में किवारा कहाती हैं। बरहे में से खेत में पानी ले जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे मुहारा कहते हैं। जब पानी क्यारी में इतना भर जाय कि उसकी मेंड्रो पर से उतरने लगे तो भराई की उस दशा को गलकटा कहते हैं। पावड़े से मिट्टी खोदना पमरिहाई कहाता है। पल्लगा जन पानी रोकने के लिए फावड़े से मिट्टी रखता है, तब वह किया थापी लगाना कहाती है। जब गीली मिट्टी की हाथ से उठाकर मेंड़ पर किसी जगह रक्खा जाता है तब उस किया को चौंपी धरना या चौंपी लगाना कहते हैं। बरहे में पानी जब बहुत तेज धार में बहुता है, तब उसे रेला कहते हैं।

<sup>े</sup> पैर वन्द हुई; अब राम को भजो । हे बैलो ! अब तुम आराम करो ।

र वर्त रूपी साँप सरकता है, पुर रूपी विच्छू लपकता है और नाहर की घुर्राहट की भाँति गरी आवाज करती है। राजा भोज से पृछिए कि उक्त रूपमें यह कौन-सा जानवर जा रहा है ?

र "टूटी बरत अकास थें, कोई न सक्के मेल ।"

<sup>---</sup>कवीर-प्रथावली; नागरी प्रचारिणी सभा, वनारस; सूरा तन की अंग, दो० ३२।

### अध्याय ३

#### परोहा

\$१३—यदि किसान का खेत ऊँचे धरातल पर होता है तो उसे पानी चमड़े के एक थैले द्वारा ऊपर फेकना पड़ता है। वह थैला परोहा (सं॰ प्रारोहक—परोह्य,-परोहा), वोका (खुर्जे में) या भोका (सादा॰ में) कहाता है। परोहे की आकृति तो बड़े (एक थैला-सा जो चमड़े का बना हुआ होता है तोवड़ा कहाता है। इसमें प्राय: घोड़ों को रातिव या दाना खिलाया जाता है) से मिलती-जुलती होती है। इसीलिए बाण ने 'हर्पचरित' में तोबड़े के अर्थ में 'प्रारोहक' शब्द का उल्लेख किया है।

\$१४—उतरे हुए पुराने पुर का चमड़ा पुढ़ेंड़ा कहाता है। परोहे प्रायः पुढ़ेंड़े में से ही बनाये काते हैं। लकड़ी या लोहे का एक गोल घेरा कोंड़री (सं० कुराड़िलका) कहाता है। सन की डार को पूँजा, पीना या पेंडआँ कहते हैं। पेंडएँ से चमड़े को केंड़री पर सी दिया जाता है। यह किया गाँठना कहाती है। परोहे के पीछे के भाग में दोनों कोनों पर चमड़े के टुकड़े लगा दिये जाते हैं जिनमें जोतियाँ (रिस्त्याँ) पड़ जाती हैं। चमड़े के वे टुकड़े कनीछे (हाथ० में कनकडए) कहाते हैं। परोहे के आगे दाई-वाई ओर चमड़े के दो छल्ले गाँठ दिये जाते हैं, जिन्हें निक्कयाँ कहते हैं। जोतियों या जेविरों के सिरों पर चार-चार अंगुल लम्बी लकड़ियाँ वँधी रहती हैं, जो मुठिया कहाती हैं। परोहिया (परोहे डालनेवाला) परोहे डालते समय मुठिया को अपने अपने हाथ की उँगलियों में फँसा लेता है। एक परोहे पर दो आदमी रहते हैं। दोनों परोहिये जिस जगह खड़े होकर परोहे से पानी ऊपरी घरातल पर फेंकते हैं, वह जगह नाँदा (खेर में नैंदा) कहाती है। नाँदे की दाई-वाई लाँग (तरफ) जहाँ परोहियों के पाँच रहते हैं, वह स्थान पेंता (सं० पादान्त—पायन्त—पेंत—पेंता) कहाता है। नाली (पानी बहने का रास्ता) और नाँदे के बीच की ऊँची-सी मेंड़ पर नरई (गेहूँ के पौधों का सूला तना) का बुना हुआ एक जाल-सा डाल देते हैं, ताकि पानी से वहाँ की मिटी बहने न पावे। उस जाल को किरा कहते हैं। पानी की वेगवती धार, जो ऊँचे से नींचे गिरती है, दल्ला या दाल कहाती है। परोहे के संवन्ध में निम्नलिखित पहेली प्रचलित है—

"सींग टेकि कैं पानी पीबै, उठाइ पूँछ उड़ि जाइ। ज्ञानी होइ सो ऋरथु लगावै, मूरख होइ उठि जाइ॥" र

हथेली में से त्रागे की त्रोर निकली हुई उँगलियों के बीच में जो थोड़ी-सी जगह होती है, उसे गाई कहते हैं। जेवरी (रस्सी) त्रौर मुठिया की रगड़ से परोहिये की गाई में जो निशान बन जाते हैं, वे घाँटन या विटना (सं॰ घड़न) कहाते हैं। संस्कृत में इनके लिए 'किए' शब्द भी प्रयुक्त होता था। महाभारत त्रौर शक्तंतला नाटक में इसका उल्लेख हुत्रा है।

3 "वलग्रे दछाद्यिप्यामि बाहू किण्कृताविमौ।"

— कालिदास: अभिज्ञान शाकुंतल, निर्णंय सागर प्रेस, पंचम संस्करण, १११२

<sup>&</sup>quot;परिवर्द्धकाकृत्यमाणार्धजम्बप्रामातिकयोग्याशनप्रारोहके।"
—जाण : हर्पचरित, निर्णं य सागर प्रेस, पंचम संस्करण, १६२५, पृ०२०५ ।
अर्थात् प्रातःकाल घोडों को न्यायाम (प्रामातिक योग्या) कराने के बाद जो रातिब दिया गया
था, उसके तोवडों (प्रारोहक) को परिवर्द्धकों ने आधा खाने की दशा में ही उतार लिया।
—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हर्पचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ०१४४।

र परोहे के अप्रभाग के दोनों सिरे सींग हैं। जब परोहे में पानी भरा जाता है तब दोनों सिरे ही पहले पानी में ढूबते हैं। जब उसमें से पानी ऊपर लाकर फेंका जाता है तब उसका (परोहे का) पिछला भाग ऊपर कर दिया जाता है। उसी को पूँछ उठाना कहा गया है।

<sup>—</sup>महाभारत, सातवल कर संस्करण, विराट पर्व, पांडव प्रवेश पर्व, अ० २। इली० २६ "ज्ञास्यिस कियद् भुजो में रक्षति मोर्वोकिणांक इति।"

## ञ्रध्याय ४

### हेंकली

§१५--छोटे-छोटे खेतों की भराई एक वल्ली ग्रीर रस्सी की सहायता से की जाती है। वल्ली ऊपर-नीचे त्राती-जाती है। उसकी सहायता से पानी से भरा डोल ऊपर त्राता है। कुएँ पर लगा हुआ़ लड़की का ऐसा ढाँचा ढेंकली, ढेंका या ढेंकी कहाता है। हेमचन्द्र ने 'ढेका" (दे० ना०

§१६—एक प्रकार का कच्चा कुर्यां, जिसके अन्दर बनौटों या बनकटियों (कपास के पौघों मा० ४।१७) शब्द देशी माना है। की पकी और सूबी लकड़ियाँ) का बना हुआ घेरा लगा रहता है, अजार कहाता है। अजार के किनारे के सहारे लकड़ी का एक मोटा ग्रीर भारी तख़्ता रंक्खा जाता है, जिस पर कि ढेंकिया (ढेंकली चलाने वाला) अपना एक पाँव जमाकर देंकली चलाता रहता है। उस तख्ते को पाँड़ा (सं॰ पादपट्ट) कहते हैं। जिन दो लम्बी बल्लियों के ऊपर पाँड़ा जमाया जाता है वे चुचामन कहाती हैं। चुचामन श्रीर ग्रजार के बीच में जो भाग होता है, उसे मिरी कहते हैं।

§१७—हॅंकली के अंग—हेंकली के मुख्य श्रंग ये हैं—(१) शूमा (२) बल्ली (३) कीली

(४) वरही या लेजू (५) कड़वारा। लकड़ी का एक लट्टा या खम्भा, जिसके सिरे पर एक लम्बी-बल्ली घूमती है, थूमा (राज० में गेड़ा) (सं० स्तम्म) कहाता है। मिट्टी का बना हुन्ना खम्मा-सा भितौना कहाता है। थूमा प्रायः दुसंखा होता है। जहाँ दोनों संख मिले रहते हैं, वह जगह गाभा कहाती है। दोनों संख चिरैया भी कहाते हैं। चिरैयों के बीच में छोटी-सी एक लकड़ी लगी रहती है जो बल्ली के छेद में ग्रार-पार होती है। उस लकड़ी को कीली, नला, लवना (राज॰ में) या गिल्ली (सादा॰ में) कहते हैं। गिल्ली के ऊपरी



[रेखा-चित्र ३]

सिरे पर एक रस्ती वँधी रहती है, जिससे कुएँ का पानी खींचा जाता है। उस रस्ती को बरही, लेजू, लेज (अन्० में) या सुनारी (राज० में) कहते हैं (सं० रज्जु—प्रा० लज्जु २ — लेजू)।

९ "ढेंका हर्पं : कृपतुला चेति द्र्यर्था ।''

<sup>—</sup>हेमचन्द्र : देशीनाममाला, पृता संस्करण, १९३८, पृ० १६५ ।

२ सं० रज्जु—प्रा० लज्जु या लजुक—

<sup>—</sup>य असह महण्यावी, पृ० ८६६।



[चित्र ३]

\$१८—मिट्टी का एक वर्तन जो ग्राकार में घड़ें के बराबर होता है कड़वारा कहाता है। लेजू के सिरे पर एक विशेष प्रकार का फंदा लगा रहता है, जिसे साँफा या फाँसा (सं० पाशक) कहते हैं। उसी फाँसे में कड़वारे की गर्दन फाँस ली जाती है। टेंकली की बल्ली के नीचे की ग्रोर सिरे पर एक भारी कंकड़ या पत्थर वँधा रहता है जो धृत्रा कहाता है।

\$१६—जन देंकिया छलाइती (जल्दी-जल्दी) कड़वारे से पानी दालता है, तन उसे गमागम दार कहते हैं। गमागम दार से पानी की धार का तार नहीं दूटता। किसी-किसी चल्ली के सिरे पर बाँस की एक पतली छड़ बँधी रहती है; उसे पलइया या पँचागली कहते हैं।

# अध्याय ५

# रौंदा

\$२०—सिंचाई के काम में ग्रानेवाला नदी के किनारे पर खोदा हुन्ना वह कुन्नाँ, जिस में पानी एक नाली द्वारा नदी से ही त्राता है, रौंदा कहाता है। रौंदे कुएँ लगभग १५-२० हाथ गहरे होते हैं। जो रौंदे बहुत कम गहरे होते हैं, उन पर पैर नहीं चलती, विल्क परोहों से ही पानी डाला जाता है। जिस कुएँ का पानी सूख जाता है, उसे ग्रॅंभडम्ब्रा (सं० ग्रंभकूपक—ग्रंभ ऊवग्र-ग्रॅंभडम्ब्रा) कहते हैं। वरसाती या छोटी नदी के किनारे पर के रौंदे भाइटों (ग्रीष्म काल) में सूखकर ग्रॅंभडए वन जाते हैं।

§२१—रोंदे का पारछा डराय वहाता है। वे दो मोटी लकड़ियाँ, जिन पर मोंगर या डाँगर सधी रहती हैं, ठिड़िये कही जाती हैं अर्थात् पैरे कुएँ की जिस लकड़ी में चूरिये या चूरे गड़े रहने हैं, वही मोंगर कहाती है। मौंगर और डराय ठिड़ियों पर ही जमाये जाते हैं। वन या अरहर की लकड़ियों से डराय बनाया जाता है।

\$२२ — नदी का पानी जिस नाली में वहकर राँदे में त्राता है, उस नाली को नहरा या नहली कहते हैं। नहले में बहता हुत्रा पानी जिस छेद के द्वारा अजार (कुएँ में लगा हुत्रा वन की लाँदों — लकड़ियों — का बना हुत्रा घरा) में पहुँचता है, वह छेद अजरूआ कहाता है। राँदे की वालूदार मिट्टी को वरुआ कहते हैं। राँदे के पानी का बरहा (पानी का रास्ता) निलया कहाता है। राँदे के ग्रंदर की मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए अजार वहुत काम देता है। वास्तव में राँदे का जीवन अजार पर ही निर्भर है। राँदे के पैंदे पर स्थान का जहाँ अजार जमाया जाता है, थरी (सं० स्थली) कहाता है।

# विभाग २

# जुताई, सुहगियाई और खुदाई सम्बन्धी साधन, यंत्र और उपकरण अध्याय ६

#### ग **'**पाप

#### हल

§२३—खेत जोतने का एक विशेष यंत्र हर (सं॰ हल) कहाता है। वैदिक संस्कृत में हल के लिए सीर, चुक ग्रोर लांगल शब्द भी प्रचलित थे।

हल के मुख्य भाग ये हैं-(१) कुड़, (२) पनिहारी, (३) हर्स, (४) फारा या कुस ।

§२४—कुड़ श्रीर उसके श्रंग—कुड़ हल का प्रधान भाग है। यह ऊपर एक मोटे डंडे की तरह होता है। इसका निचला भाग बहुत मोटा श्रीर भारी होता है। कुड़ के ऊपर सिरे पर एक छोटा-सा छेद होता है जिसमें एक छोटी (८-१० श्रंगुल लम्बी) लकड़ी ठुकी रहती है जो हतकरी (हाय० में), हतटी, हितया, मूँठ या मुठिया कहाती है। हल चलाते समय किसान का हाथ मुठिया पर ही रहता है। एक लम्बी रस्ती, जो हल के भीतरे (=वाई श्रोर का) बैल की नाथ (बैल की नाक में पड़ी हुई रस्ती) में वंधी रहती है, हरपगहा, हरपचा (सं० हलप्रब्रह—हरपगहा—हरपचा) या हरवागा (सं० हल-बल्गा) कहाती है। हरवागे का एक सिरा नाथ में वंधा रहता है श्रीर दूसरा हल की मुठिया में। मुठिया श्रर्थात् हतकरी के संबंध में लोकोक्ति प्रचलित है—

"सब भइयनु ते बोली हतकरी | मोते काहे करी मसखरी | सबते ऊँची मेरी ठाठ | मीपे रहे मर्द की हाथ ॥"र

§२४ — खेत बोते समय एक विशेष प्रकार के कुड़ में नजारा (=एक शोला बॉस जिसमें होकर श्रानाज का दाना कूँड़ में डालते जाते हैं) बॉध देते हैं। वह कुड़ नाई कहाता है। हल के फाले से बनी हुई रेखा को कूँड़ (सं० कुएड—हि० श० सा०) कहते हैं। वैदिक साहित्य में कूँड़ के लिए 'सीता' शब्द का प्रयोग हुश्रा है। 3 नन्ददास ने भी 'श्रानेकार्थ'—मंजरी में सीता को कृपि की देवी बताया है। ४ बीज बोते समय किसान सगुन मनाते हुए ऐसा कहते हैं—

"भिज सीता सीता में डारी । गऊ के जाये पूरी पारी ॥""

<sup>&</sup>quot;यवं वृकेणारिवना वपंतेपं दुहन्ता मनुपाय दल्ला।"—ऋक्० १।११७।२१ "वृक्तो लांगलं भवति । विकर्त नात् । लांगलं लगतेः । लांग्लवद्वा।" —यास्क, निरुक्त, नेगम कांड, ६।२६ "लांगलं पवीरवत् सुशीमं सोम सत्सरु ।"—अथर्व० ३।१७।३ अर्थात् हल कल्याणकारी, तेज और मुटिया सहित है । "गुनं कृपतु लांगलम् ।"—अथर्व० ३।१०।६

र हतकरी अपने सब भाइयों से कहने लगी कि तुम मुझसे दिल्लगी-मज़ाक क्यों करते हो ? मेरा पद सबसे अधिक ऊँचा है और मेरे उपर सदैव मर्द (हल जोतनेवाला) का हाथ रहता है।

अ "वीजाय वा एपा यो निष्कियते यत् सीता यथाह वा अयीनौ रेतः सिचेदेवं तद्यदक्ष्प्टे वपति ।"—शन० ७।२।२।५

४ "सीता कृषि की देवता जेहि जीवे सब कोइ।" — उमाशहर शुक्छ (सं०): नन्ददास भाग २, ए० ४६८।

<sup>&</sup>quot; सीता का नाम रहेकर बीज कूँड़ में डालो । हे गी के पुत्रो ! हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न उगाओ ।

\$२६—हल के कुड़ के निम्न भागवाले छेद में एक भारी और नुकीली-सी लकड़ी दुकी रहती है जिसे पनिहारी कहते हैं। पनिहारी के ऊपर लोहे का एक नुकीला औजार होता है, जिसे फारा वा कुस (लैर और इग० में) कहते हैं (सं० फाल?—फार—फारा)। छोटा और पतला फाला फिरिया या कुमी कहाता है। फिरिया के लिए ऋग्वेद (१०।३१।६) में 'स्तेग' शब्द आया है। लोहे के हल के चौड़े फाले को परिया कहते हैं।

पिनहारी और फाले के सम्बन्ध में निम्नांक्ति कहावतें प्रचलित हैं :—
कुड़ ते यों बोली पिनहारी । धरती बीच कहूँ निरवारी ॥ 3

" हुन काम करारी ॥ " हुन काम करारी ॥ तू मेरी ह्यासिरता नारी। कबहुँ न तैंने दूव उखारी॥ में तौ मूँड ब्रागिन में देंडें। समनक चोट घनन की लैंडें॥ "

§२७—नाई की पनिहारी जबुरिया (कोल में), गुड़िया (इग० में), घुड़िया (हाय० में), खुड़िया (खैर में) या पड़ोंथा (खुर्जे में) कहाती है। जबुरिया त्राकार में हल की पनिहारी से छोटी होती है। जबुरिया के ऊपर घाई (एक तरह की लम्बी किरी) में फरिया ही लगाई जाती है, फारा (फाला) नहीं।

\$२८—पिनहारी के श्रंग—पिनहारी का ऊपरी भाग, जो कुड़ के नीचे वाले छेद में दुका रहता है, चूरा या पया कहाता है। पये का सिरा कुड़ के छेद में पीछे की श्रोर कुछ-कुछ निकला हुआ दिखाई देता है। कुड़ के छेद में पीछे की श्रोर पये के ऊपर एक फाना (मोटी श्रीर छोटी एक लकड़ी) लगता है जिसे पचमासा कहते हैं। यह पये को कसा हुआ रखने के लिए छेद में ठोका जाता है। यदि पचमासा किसी तरह से ढीला हो जाता है या निकल जाता है तो पिनहारी भी कुड़ के छेद में से निकल जाती है। पिनहारी का टूटकर निकल जाना हर उसिलना कहाता है। खेत जुतते समय यदि हल उसिल जाता है तो पिनहारी श्रामे की श्रोर निकल जाती है श्रीर पचमासा पीछे की श्रोर कुंड़ में गिर जाता है। लोकोक्ति पचलित है:—

"बोल्यो महयनु ते पचमासौ । राई तिलभर घटूँ न मासौ ॥ जो पनिहारी संग विछोवै । बन्दो सरिक कुँड में सोवै ॥""

<sup>ै &</sup>quot;शुनं नः फाला विकृपन्तु भूमिम् ।"—ऋक् धा५७।८ अर्थात् हमारे फाले अच्छी तरह से धरती को जोतें । "कृपन्नित् फाल आशितं कृणोति ।"—ऋक्० १०।११७।७ अर्थात् खेत जोतता हुआ फाला ही अन्न पैदा करता है।

र "स्तेगो न क्षमत्येति पृथ्वीम् ।"—ऋक्० १०१३११६ अर्थात् फरिया (छोटा फाला) भूमि मॅ प्रविष्ट होक्त उसे खोदती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> पनिहारी हुट से कहने लगी कि में घरती का विभाजन करती हैं।

है फाला द्वाती ठोककर (साहस और विश्वासपूर्वक) पिनहारी से कहने लगा कि तू मेरे किंग कार्यों को सुन। तू नारी है और मेरी आधिता है। तूने कभी धरती को दूव (एक प्रकार की घास) भी नहीं उखादी। किन्तु मैं साहस के साथ लुहार की मटी की आग में अपना सिर देता हूँ और फिर निहाई पर धनों की चोट अपनी छातो पर फेलता हूँ।

<sup>ै</sup> पचमासा अपने सब भादयों (हल के अङ्ग) से कहने लगा कि में न राई या तिल भर घटता हूं और न माने भर, अर्थात् एक-सी स्थिति में रहता हूं। यदि पनिहारी मेरा साथ त्याग देती है तो बन्दा भी शुरन्त कुद के छेद में से निकलका कुँद में सो जाता है।

\$२६--चूरे के सिरे पर एक छोटा-सा छेद होता है। उसमें एक छोटी-सी पतली लकड़ी दुकी रहती है जो छेद के खार-पार रहती है। वह गोखरू, सुँदैल या पछेली (खैर में) कहाती है।

§३०—हर्स और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ—एक छोटी बल्ली-सी जो कुड़ के बीच के छेद में दुको रहती है हर्स या हस्स (सं॰ हलीया = हिल + ईया = हल का दंड) कहाती है। खेत में हल जोतना आरम्भ करते समय कुछ किसान निम्नांकित पंक्तियाँ बोलते हैं—

"रामुई हरू श्रीर रामु हतकरी राम नाम की फारी । जी ठाकुर जी महरि करें ऊलें किसान की ज्वारी ॥"

हर्स के ऊपरी भिरे की ग्रोर चार-चार ग्रंगुल लम्बी लोहे की तीन खुंटियाँ (कीलें) गड़ी रहती हैं, जिन्हें गूल, खरए या डील (सिक० में) कहते हैं। बैलों के ज्र्ए के बीच में चमड़े की पटार का बना हुग्रा एक फन्दा-सा पड़ा रहता है जो नरा, नारा (खैर में), नागौड़ा (इग० में) या नड़ा (खुर्जे में) कहाता है। छोटे नरे को नराउली भी कहते हैं। हल के ज्यारे (बैलों की जोट = दो बैल) के ज्रुए को साधने के लिए नराउली काम ग्राती है। नरा या नराउली (सं० नद्ध्री) को हर्स के खरश्रों में हिलगा देते हैं। हर्स में प्रायः तीन खरए होते हैं। यदि नराउली पीछे के खरए में लगा दी जाती है तो हल सेहा (सं० सेप + क—सेहा = खड़ा) हो जाता है ग्रोर यदि सबसे ग्रागे के खरए में लगा दी जाती है तो हल करार (सं० कराल—करार = कड़ा) हो जाता है। करार हल को कर्रा हर भी कहते हैं। सेह हल का फाला धरती में ऊपर ही ऊपर चलता है, गहरा नहीं। करार हल घरती में धुसकर कूँड़ बनाता है। मेरठ की कीरवी बोली में 'करार' के लिए 'कराल' ही कहा जाता है। नरा उली श्रीर खरशों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि—

नराउली खरएनु ते बोली करि-करि लम्बी नारि। तुम सँग बीरन ! हर कूँ करिदैंड खेही श्रीर करार॥ २

श्रगले खरए से भी श्रागे यदि नरे से जूश्रा बाँध दिया जाय तो हल बहुत गहरा श्रीर कड़ा चलता है जिसे गरारा करना कहते हैं।

§३१—जब किसान खेत से हल को जूए पर उलटा लटकाकर लाता है तब उसे हरमोट (सं० हलीपा × योक्ब) लाना कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में हल की पनिहारी को जूए में हिलगा दिया जाता है और हर्स धरती पर घिसटती हुई लाई जाती है।

§३२—हर्स के नीचे के सिरे को कुड़ के मध्य भाग में ठोककर उसके सिरे के छेद में एक छोटी लकड़ी आर-पार ठोक देते हैं, जिसे गोसिक या चढ़ैर कहते हैं। पये के गोसक की भाँति ही बहुर काम करती है। कुड़ के आगे की ओर हर्स के ऊपर के छेद में एक लकड़ी उकी रहती है, जिसे गाँगरा कहते हैं। हर्स के नीचे उसी छेद में एक और लकड़ी उकती है जो पाता, करारी (खैर में) या कराई (हाथ० में) कहाती है। गाँगरा और पाता कुड़ के छेद में आगे की ओर होते हैं। इन दोनों के बीच में हर्स का नीचे का सिरा रहता है। यदि हर्स के नीचे से पाता निकाल लिया जाय और ऊपर का गाँगरा छेद के अन्दर और अधिक ठोक दिया जाय तो हल खेत में सेहा चलने लगता है। यदि पाता अन्दर की ओर अधिक ठोक दिया जाता है तो हल अश्रिया करार (कराल अनीवाला अर्थात् पाले की नोंक को धरती में धुसाकर चलनेवाला) हो जाता है। पाता हल को कड़ा बना देता

<sup>9</sup> जब राम के नाम के साथ हरू, फाला और मूँठ को काम में लाया जाता है तब भगवान् की कृपा से किसान का ज्वारा उमङ्ग भरता है।

र लम्बी गर्दन करके नराउलो खरओं से कहने लगी कि हे भाइयो ! तुग्हारा साथ पाकर में इस को सेहा और करार कर देती हूँ ।

है। करार श्रनी (= कड़ी नोक) का हल गहरा कूँड़ बनाता है। कुड़ के पीछे हर्स के सिरे के नीचे जो लकड़ी लगाई जाती है, उसे सेवटी कहते हैं। करारी श्रीर गॉगरे को सामान्यतया फाना कह देते हैं। हर्स के ऊपर लगा हुश्रा गॉगरा यदि कुड़ के छेद में से निकल जाय तो हर्स भी कुड़ से श्रलग हो जायगी। गॉगरे की निम्नांकित गवोक्ति में सार है—

'नाक उठाइकें बोल्यों गाँगरी। सब भइयन में में हूँ चाँगरी। जो में लैजाउँ नेंक मरोरा। देखिलेंडेँ खैलन के जोरा॥ १

§३२ —गाँगरा जब दीला हो जाता है तब हर्ष हिलने लगती है। उस तरह के हिलने के लिए 'करकना' धातु प्रचलित है। कहा जाता है कि हल-करकता है। लोकोक्ति प्रचलित है—

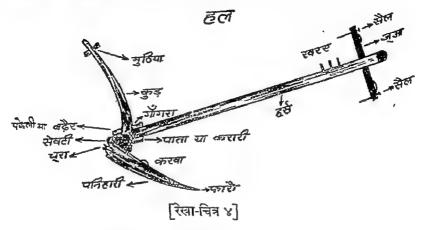



"हर्स हॅसीली जुत्रा न नीकी, त्रीर राम की नाम पचारी। ठाकुर जी की महरि होइ, तो बसुधा नाइँ टरैगी टारी॥" र

§रे४—हल के जूए में मुख्यतः चार छेद होते हैं।
अन्दर के दो छेदों में लगभग १२-१६ अंगुल की दो लकड़ियाँ
लगी रहती हैं जिन्हें पचारी कहने हैं। जुए के किनारे की
लकड़ियाँ सीलें कहाती हैं। प्रत्येक बैल की गर्दन पचारी और
छैल के बीच में रहती है। जूए (सं० युग) के सिरों पर सैलों से
सम्बन्धित चमड़े की चीड़ी पड़ी की माँति जोते (सं० योक्य)
रहने हैं जो कैलों की गर्दन रोकते हैं।

[चित्र ४]

<sup>ै</sup> गोंगरा अभिमानपूर्वक कहने छगा कि में सब भाइयों में चंगा (हरद-पुष्ट) हैं। हल चलते समय यदि में निक्त करबट लेकर निकल जाऊँ तो फिर खैलों (सं० उक्षतर—उप वयर—सगर— गहर—चंर—फेल = जवान बेल; उक्षतर-अप्टा॰ प्राह्म १३) की शक्ति अच्छी तरह से देख लूँ।

<sup>े</sup> चाहे हमें हैं सीली हो अर्थात् उसे देनकर लोग चाहे हैं में, जुआ अच्छा तरह से देख लू । (जुए में मैजों मे भीतर की ओर लगी हुई हो लकदियाँ) भी बहुत कमज़ोर हों, लेकिन नो भी भग-याद को हुना हो तो धन-सम्पत्ति अवस्य मिलेगी; यह टालने से भी न टलेगी।

१३

#### अध्याय ७

### सुहागा

§३४—जुते हुए खेत को चौरस करने के लिए उसमें जो लकड़ी का एक चौड़ा श्रौर भारी तख्ता-सा फेरा जाता है, उसे सुहागा (सं॰ सौभाग्यक—सोहग्गश्र—सोहागा—सुहागा = खेत की भूमि को सौभाग्य या सोंदर्य देनेवाला), पटेला (इग॰ में), साहिल (खैर श्रौर खुर्जें की सीमा-सन्ध पर) या हासिर (सादा॰ में) कहते हैं। छोटा सुहागा सुहगिया या पटेलिया कहाता है। सुहागे में प्रायः चार बैल श्रीर सुहगिया में दो बैल जोते जाते हैं। मुहागे के सम्बन्ध में पहेलियाँ प्रचलित हैं:—

"यस पाँय घस पाँय । तीन मूँड़ दस पाँय ॥""

"वारह नेना बीस पग, ग्रीर छ्यानवै दन्त । ह्याँ हैकें इतने गये, खोज न पायी कन्त ॥"र

### सुहागा या पटेला

सुहागा फिरानेवाला व्यक्ति सुहागिया कहाता है।



\$26 — सुद्दाने के छंग — सुद्दाने के छाने कुन्दों में जो लोहे के मोटे-मोटे कड़े पड़े रहते हैं, वे कोंड़ा कहाते हैं। उन कौंड़ों में बतैंड़े (वर्त के दुकड़े) पड़े होते हैं, जो ज्र्ए को कौंड़ों से जोड़ते हैं। वर्तेंड़ों से ही सुद्दागा खिचता है। उन वर्तेंड़ों को काढ़ कहते हैं। तहसील खैर के गाँगों में सुद्दां-कौड़ों की जगह लकड़ी की खुटियाँ दुकी रहती हैं जो मरुए या मड़ए कहाती हैं।

#### अध्याय =

#### माँभा

\$3७—लकड़ी का एक यंत्र, जिससे किसान खेत में मेंड़ तथा किरिया-वरहा बनाता है, माँभा या माँजा (सं॰ मध्यक—मज्भग्र—माँभा—माँजा) कहाता है।

क्ष्यह सुहगिया से सम्बन्धित पहेली है।

र सुहागे में चार बैठ लगते हैं और दो आदमी सुहागे पर खड़े होकर उसे फिराते हैं। इसीठिए नयन बारह, पाँच बीस, दाँत छ्यानवै (दोनों आदमियों के ६४ दाँत + चारों बैठों के ३२ दाँत) कहे गये हैं। ये इतनी संख्या में खेत में होकर जाते हैं, परन्तु निशान-पता नहीं दीखता।

<sup>ै</sup> चलने में पाँच विसते हैं। उसके तीन सिर और दस पाँच हैं। सुहाणे को फिरानेवाले ज्यक्ति का एक सिर और दो वैलों के दो सिर मिलकर तीन सिर हुए। उनके पाँचों की संख्या दस हुई।

\$३६—माँभे मेंचार वस्तुएँ मुख्य होती हैं—(१) माँजा, (२) डाँड़ा या सील, (सादा॰ में) (३) जाती, (४) चिरइया।

नीचे का चौड़ा तख्ता जो खेत की मिट्टी को वटोरता (इकट्टा करता) है, माँजा कहाता है। इस तख्ते के दोनों कुंदों में सन की दो रिस्तियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें जोतियाँ कहते हैं। दोनों जोतियों को त्रापस में मिलाकर फिर ग्रागे की रस्सी में एक छोटी-सी लकड़ी बाँध देते हैं, जिसे

चिरैया कहते हैं। माँजे के बीच में लाठी की माँति का एक डंडा जड़ा रहता है जो सौल या डाँड़ा (सं० दण्डक) कहाता है। किसी-किसी माँजे के डाँड़े के ऊपरी सिरे के पास एक लकडी ठुकी रहती है जिसे हतिया कहते हैं। छोटा माँजा माँजिया कहाता है।

§३६— खेत में माँजे से जो काम किया जाता है वह माँजे करना कहाता है। माँजे करनेवाले व्यक्ति को माँजिश्रा कहते हैं। जोतियाँ पकड़कर खींचनेवाला खेंचा कहाता है। माँजिश्रा श्रौर खेंचा मिलकर ही वरहा, किरिया श्रौर कियारे चनाते हैं। वडे श्राकार की किरियाँ (क्यारियाँ—सं० केदारिका) जख या पैत कहाती हैं। वसने की स्मारियाँ—रंग केटी के

मों का या माँजा हाँड़ा या सौल भाँजा या मीम कोती

्र निख या पैल कहाती हैं। बम्बे की भराईवाले खेता में प्रायः पैलें ही बनाई जाती हैं। खेत के बीच में बने हुए बरहे को मंभा या लड़्रा (सादा॰ में) कहते हैं।

### अध्याय ९

# खुदाई के यंत्र

९४०—खुदाई में काम त्रानेवाला लोहे त्रीर लकड़ी से बना हुत्रा एक ग्रीज़ार पामरा, रवदाई के दो औज़ार





पाबरा (कील और हाथ॰ में), फावड़ा (खुर्जे में), कस्सा, कसला (अन्० में) या कृद्रा वहाता

# नागरी-रोमन-लिपियाँ

| 羽 =                          | a                                       |                                         |     | ट्                                      | =            | t.      |   |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|---------|---|
| ग्राा =<br>इ =               |                                         | . \                                     |     | ર્                                      | =            | th<br>d |   |
| 章                            | i                                       | -                                       |     | ड्                                      | = .          | d       | 1 |
| <b>3</b> =                   | : t                                     | 1                                       |     | હ                                       | =            | dh      |   |
| <b>あ、</b> =<br>雅』=           | : 1                                     | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |     | Ę                                       | =            | dh<br>d | ` |
| •                            | = 6                                     | 9                                       |     | ढ्                                      | <b>5</b> 222 | dh      |   |
| ऐ ै =<br>श्रें (ऐ) =         |                                         | ai<br>ai                                |     | ण्                                      | =            | n       |   |
| श्री रे<br>श्री रे           | =(0) ·                                  | 0                                       |     | त् क्षां स्पानं क्षां का का का का का का | =            | t       |   |
| श्रीी                        |                                         | au                                      |     | थ्                                      | ==           | th      |   |
| ू श्री <sup>'</sup>          | =                                       | au                                      |     | द्                                      | =            | đ       |   |
|                              | =                                       | n                                       | 1   | ध्                                      | =            | dh      | • |
| Ŭ`                           | -                                       |                                         | •   | न्                                      | =            | n       |   |
| ٠.                           |                                         | au<br>n<br>m<br>h                       |     | प्                                      | =            | p       |   |
| •                            | =                                       | h                                       |     | ર્ભુ                                    | =            | p<br>ph |   |
| ı                            |                                         |                                         |     | घ्                                      | =            | Ь       |   |
| ं क्                         | Trans.                                  | k ·                                     |     | भ्                                      | =            | bh      |   |
| ख्                           | =                                       | kh ·                                    | • • | म्                                      | =            | m       |   |
| ग्                           | =                                       | g<br>gh                                 |     | य्                                      | =            | У       |   |
| घ्                           | =                                       | gh                                      | •   | ₹_                                      | =            | r       |   |
| · .                          | . =                                     | 'n                                      | +   | ल्                                      | -            | . 1     |   |
| ਪ੍ਰ<br>'ਚ                    | =                                       | c                                       |     | व्                                      | =            | V       | - |
| ₹<br>8.~                     | =                                       | ch                                      |     | _                                       |              | s       |   |
| ল .                          |                                         | 1                                       |     | -<br>श्                                 | -            |         |   |
| <i>₩</i>                     | =                                       | j<br>jh                                 |     | च्<br>                                  | =            | sh      |   |
| हिंदी हैं ने विष् किंदी हैं। | ======================================= | Ju<br>Z                                 |     | प <i>स</i><br>ह                         | =            | s<br>h  |   |
| *                            |                                         | 74                                      |     | ह                                       | =            | h       |   |

है। छोटे फानड़े को कसिया या कुद्रिया (सं॰ कुद्रालिका) कहते हैं। डेंढ़-दो नालिश्त लम्ना एक ग्रीज़ार खुरपा, खुरपी या खुरपिया (सं॰ कुर्पिका) कहाता है।

\$3?—फावड़े के अंग—फावड़े का वह अंग जो लोहे का होता है और जिससे धरती खुरती है, खुदा या कुरदा कहाता है। खुद्दें के पीछे का ऊगरी भाग जो गोल होता है मूँद (सं खुर्ग) कहाता है। एक मोटा और छोटा डंडा-सा, जो मूँद में ठुका रहता है, वेंट कहाता है। मूँद में एक पत्तो लगी रहती है; उस पत्ती के ऊगर खुदें को जमाकर लोहे की मजबूत कीले विशेष डंग से जड़ी जाती हैं। उस किया के लिए मंडना धातु का प्रयोग होता है। यह अंग 'रिवेटिंग' के अर्थ में है। इसी अर्थ में ठरना (कास के में) धातु भी प्रचलित है।

§४२—मूँद में डुका हुया बेंट यदि हिलता है तो उसे **ढिल्ला वेंट** कहते हैं (सं∘ शिथिल—पा∘ सिढिल—ढिल्ला)।

\$४३—खुर्पो के श्रंगं—जोहे की चोड़ी श्रोर लम्बी पत्ती सी, पाता कहाती है। पाते का श्रय भाग जिसकी पैनी धार से पास खुदती हे श्रगेल कही जाती है। पाते का पतला श्रोर नोकीला भाग, जो बैंट के श्रन्दर दुसा रहता है, चँचौदा, चचुश्रा (खैर में) या चूका कहाता है। वैंट के चूकेबाले सिरे पर लोहे की एक गोल पत्ती चढ़ी रहती है •िजसे स्याम या स्यान कहते हैं। खुरपी का चँचौदा इतना महत्त्वपूर्ण शब्द हे कि इसके श्रावार पर एक मुहाबरा भी प्रचलित है—कोई अंकट जब पीछे लग जाता है तब 'चँचौदा लग जाना' मुहाबरे का प्रयोग होता है।

# विभाग ३

# उगी हुई खेती की रक्षा के साधन और उपकरण

#### अध्याय १०

\$38—साग, तरकारी, तरबूज ग्रीर कॉकरी (ककड़ी) ग्रादि की खेती वारी कहाती है। वारी की रखाई (रखवाली) रात के समय करना वड़ा ग्रावश्यक है। वारियों में किसान ग्रादमी का-सा एक पुतला बनाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि रात को जानवर वारी उजाड़ने (वरबाद करने) न ग्रा सके। उस पुतले को ग्रीक्सपा (कोल में), विदूका (इग० मे) या विज्का (हाथ० ग्रीर सादा० में) कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में 'चंचा' शब्द प्रयुक्त हुग्रा है।

\$84.—ग्रीभपे के अंग—ग्रीभपे के ऊपर मिट्टी का एक काला वर्तन श्रींधा (उलटा) करके रख दिया जाता है। वह दूर से सिर जैसा मालूम पड़ता है। उस सिर को गुम्हींडा (सं॰ गोमंड)

<sup>ै</sup> पाणिति के सूत्र 'लुम्मनुष्ये' (अण्टा० ५।३।६८) का अर्थ करते हुए सिद्धान्तकोमुदीकार ने लिखा है—'चंचातृणमयः पुमान् । चंचेव मनुष्यश्चंचा ।'—सिद्धांतकोमुदी, तत्ववोधिनी व्याख्या संविलता, सूत्रांक, २०५३ ।

२ 'सुबन्धु कृत वासवदत्ता (जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, पृ० ६१) में सुके गोमु एड-खाउ (बेल का सिर) का प्रसंग मिला। यह गोमुंड खेत के सीमासूचक चिह्न के रूप में स्थापित किया जाता था।'

<sup>—</sup>डा० वासुदेवशरण अग्रवालः ए यृनिक टैराकोटे प्लाक फॉम राजधाट, बुलैटिन नं० २, प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम बौम्बे, १९५३ ए० ८३।

या मुहैंड़ा कहते हैं। श्रोभपे की गर्दन का भाग कंधेर श्रीर हाथ हितये कहाते हैं। हितये से नीचे का भाग म भे हा या म भा कहाता है। जो भाग घरती में गड़ा रहता है, उसे पाँता कहते हैं।

§४६—खेत में पोहे (सं∘ प्रा) न बुस सकें, इसलिए फसल की सुरत्ता के लिए खेत के

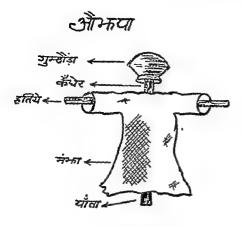

चारों त्रोर नवूल श्रौर वेरिया त्रादि वृत्तों की कॅटीली सूखी डालियाँ गाड़ दी जाती हैं, जिन्हें भाँकर या ढाँकर कहते हैं। किसी-किसी खेत की चौहदी (=चारों त्रोर की मेंड़े) दो-ढाई हाथ ऊँची कर दी जाती है, जो ढोड़ा या ढोरा कहाती है। खेती की उजाड़ने वाले जंगली पशु किसान की वोली में चरहेलुए जिनावर (जंगली जानवर) कहाते हैं। उनको डराकर मगाना विद्वारना कहाता है। सूर्रास ने 'विड्राना' धातु का प्रयोग इसी त्र्र्यं में किया है।

रिखा-चित्र ही

\$39— खेत में उगा हुन्ना बहुत छोटा श्रीर कोमल नवांकुर कुल्ला, किल्ला या कुल्ही कहाता है। खेत में किल्ला उगना किल्ला फूटना कहाता है। किल्लों को फूटा हुन्ना देखकर बुझ जानवर (पशु श्रीर पत्ती) उन्हें खाने के लिए श्रा जाते हैं। किसान उन्हें भगाते हैं ताकि वे पतचौंट (=पित्यों को खा लेना) न करने पावें। वास्तव में किल्ले श्रीर पित्यों के श्राधार पर ही किसान का जीवन निर्भर है। लोकोक्ति प्रचलित है—

#### "व्योपारी है बतजीवा । पर किसान है पतजीवा ।"<sup>२</sup>

\$8=—िकसान खेत रखाने के लिए किसी पेड़ पर ग्रथवा तीन-चार खम्मे गाड़कर उनकें ऊपर एक मचान-सा बनाता है। उस मचान को महरा, म्हेरा या टाँड़ (बुलं॰ में) कहते हैं। महरें पर बैठकर किसान फसल बरबाद करनेवाले जानवरों को ग्रच्छी तरह देख सकता है।

\$88—हाथ से बटी हुई (विशेष प्रकार से इंठी हुई) सन की रस्सी (सं० रिश्म) से एक विशेष उपकरण बनाया जाता है जिसे गोफन या गुफना कहते हैं। उसमें रखकर जो उरा या डेल (मिट्टी का ढेला) ग्रीर कंकड-पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है वह गिल्ला कहाता है। गोफन का वह भाग, जहाँ गिल्ला रक्खा जाता है, फटका कहाता है। सेनायित ने इसी ग्रार्थ में 'फटिका' शब्द की उल्लेख किया है। उ फटके के दायें-वायें लगी हुई रिस्तियों जोतियाँ कहाती हैं। दोनों में से एक जीती को फिकना कहते हैं। गोफन चलाते समय गुफनियाँ (गोफन ग्रुमानेवाला) गोफन ग्रुमाने के बिरिकने को हाथ में से ग्रालग कर देता है। फिकने के ग्रालग होते ही गोफन का गिल्ला निक्तार वनी दूर जा पहला है। फिकने का उपरी पतला सिरा तुरी कहाता है। तुरी व्यक्ति करता है। तुरी वी ग्रापन की गोफन की चटकन कहते हैं।

-- म्रसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण, ९१९६

<sup>3</sup> "बीच परे मौंर फटिका से सुधरत हैं।"

<sup>े &</sup>quot;वह निसंक अतिहिं डीठ विड्रे नहिं भाजे।"

र ब्यापारी का जीवन बातां पर और किसान का जीवन खेत की पत्तियाँ पर निर्भर है।

<sup>-</sup>सेनापति : कवित्तरस्नाकर, हिन्दी-परिपद्, वि० वि० प्रयाग्, १९४८, ५।६४

\$४०—वर्त के दुकड़े के एक सिरे पर किसान सन की रस्ती का एक तुर्रा बॉघ लेते हैं। तुर्रा लगा हुआ वर्तेंड़ा (वर्त का दुकड़ा) पटकना या पटकीड़ा कहाता है, क्योंकि यह जब दुमाने के उपरान्त भटका देकर चटकाया जाता है, तब पट-सी आवाज करता है। पटकीड़े के तुर्रे को पटकनी भी कहते हैं।

§४१—बहुत ज़रेर की श्रावाज करने के लिए किसान लोग महरे पर खकर एक विशेष तरह

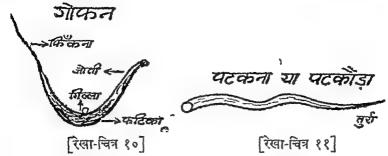

का बाजा बजाते हैं जिसे धुपंगड़ा कहते हैं। धुपंगड़े में से शेर की दहाड़-सी श्रायाज निकलती है। घड़े से छोटा मिही का एक वर्तन, जिसका मुँह गोल श्रीर वड़ा होता है, चपटा कहाता है। चपटे के मुँह पर चमड़ा मदकर धुपंगड़ा तैयार किया जाता है। मोर की पूँछ की लम्बी ढंडी-सी मौरपैंच या ढ़दीर कहाती है। इदीर को धुपंगड़े के चमड़े श्रीर चपटे के मध्यवर्ती छेदों में डाल दिया जाता है। पानी से उदीर को भिजोकर (भिगोकर=तर करके) छेदों में ऊपर-नीचे खींचते हैं। तब धुपंगड़ा बड़ी घर्रोहट (धर्र-घर्र की श्राहट श्रर्थात् श्रावाज) करता है। छोटे श्राकार का धुपंगड़ा धुपंग कहाता है। लम्बी-चौड़ी इधर-उधर की वार्ते बनाने के श्रर्थ में 'ध्रपंग मारना' महावरा भी अचितत है।

# विभाग ४

फसल काटने, ढोने श्रौर तैयार करने के साधन, श्रौज़ार श्रौर वस्तुएँ

#### अध्याय १

\$४२—िकसान के पसल काटने के श्रौजार ये हैं—(१) दराँत (२) दाहा (३) खुरपी '(४) गड़ासा ।

\$43—दराँत को हैंसिया, हँसिया, हसिया या हँसुत्रा भी कहते हैं। दराँत (सं॰ दात्र >दातर >दरात >दराँत) का छोटा रूप दराँती या हैंसली कहाता है। हँसिया या दराँत के लिए हेमचंद्र के 'श्रसिश्र' (दे॰ ना॰ मा॰ १११४) शब्द का उल्लेख किया है। यास्क ने निरुक्त

<sup>ै</sup> हस्ते दार्त्र च नाददे।"—ऋक्० ८।७८।१० अर्थात् हे इन्द्र! तेरे ऊपर आशा करके ही मैं यह दराँत अपने हाथ में ले रहा हूँ। र "असिश्रं दत्ते।"—देशीनासमाला, पूना संस्क०, १।१४

(नैगम का॰ २।१।२) में वताया है कि उत्तर भारत के लोग 'दाव' और पृरव के 'दाति' कहते हैं।' लोक-शब्द 'ग्रसिग्र' वै० सं० 'ग्रसिद' से विकसित हे। र

९५४ — दाहे को दाह्या, दाव (कोल में), या वाँक (हाथ० में) भी कहते हैं। इससे पेड़ की गुद्दियाँ (शाखाएँ) काटी जाती हैं।

§५ूप्—जन ज्नार-नाजरे के पौधों को काटकर छोटे-छोटे गँड़ेलों (= छोटे टुकड़े) के रूप में यदल दिया जाता है तय उसे कुट्टी या कुटी कहने हैं। कुटी काटने का श्रीज़ार गड़सा या गड़ासा (सं॰ गंडासि) कहाता है।

§पूर्—गड़से की लकड़ी का हत्था वेंट कहाता है। बैंट के ब्रागे का भाग, जिसके नीचे

गङ्ख दाह्या या दाहा,दाभ या बाँक



[रेखा-चित्र १२, १३, १४]

गड़से के दो चूके सूराखों में ठोक दिये जाते हैं, जारा या जारी कहाता है। छोटा गड़सा गड़सीं गड़िसया कहाता है। गड़से के दोनों चृकों को जारे के छेदों में ठोक दियां जाता है और उन छेदों में कमी-कभी धाँस (एक-डेढ़ ऋंगुल लंबी लकड़ी) भी लगाई जाती है ताकि चूके कसे रहें।

§19—थोड़ी करव (ज्वार-वाजरे के काटे हुए पोधे) की कुट्टी कृटना 'मूँ हा मारना' कहाता है। छोटा मूंठा मूँठी कहाता है। चारो उँगलियों ग्रीर श्रॅग्ठे के बीच में जितनी करव समा सकती है, उतनी मात्रा मूँठा या मुट्ठा कहाती है।

§५ू=—जब कई मुट्टों को निला दिया जाता है तब वह मात्रा जेट कहाती है। जेट भर करव दोनों वॉहों की घिराई (गोलाई) में समाती है। कई जेटो का सामृहिक रूप जो सिर पर रखकर ही ले जाया जा सकता है, वोभा कहाता है। मका, जोंड़री (जार), वाजरा ग्रादि को काटकर उनके बोफों को किसान खेत में खड़ी हालत में एकत्र करके रख देता है, जिन्हें भूत्रा कहते हैं। विरही ग्रर्थात् ग्राड़ी हालत में तले-ऊपर धरती पर रक्खे हुए बोम सँजा, जाँगी (खैर में) या गरी (सादा॰ में) कहाते हैं। यदि संजा एक गोल घेरे के रूप में जमाया जाता है तो चाँक (सं॰ चक्र-चक्र-चाक-चांक) कहाता है।

§48—फसल ढोने के साधन—हरी करव के तने को फटेरा कहते हैं। फटेरे को एँटकर उसमें किसान जब बीमा बॉधता है, तब उसका मुझाहुत्रा रूप मोरा कहाता है। जी, गेहूँ, चना त्रादि की निलयों का कुचला रूप, जिसमें से दॉय द्वारा ग्रन्न का दाना ग्रलग कर दिया जाता है, भूस (सं० तुस, तुप) कहाता है। भुस को किसान प्रायः फोरियो ग्रीर पासियो में भर कर होता है। रिस्तियों से बनाया हुत्रा वर्गाकार जाल-सा, जिसमें बड़े-बड़े गोल छेद-से होते हैं भोरी (सं० भोलिका; देशक भोलिया—देक नाक माक ३। ५६) वहाता है। घने रूप मे बना हुया रिसर्गो का

<sup>े &</sup>quot;दातिलंबनार्थे प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु"-पास्क, निरुक्त, नेगम काएउ शाश

र "मानव श्रीत सूत्र में हासिया के लिए 'असिद' शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसी मे लोक में 'हमिया' बान्द बना है। किन्तु इसका साहित्यिक प्रयोग वेदिक काल के उपरान्त फिर देखने में नहीं घाया।"

<sup>-</sup>दा॰ बातुदेवरारव अध्वाल : गृथियोषुत्र, प्रथम संस्कः १९४८, पृ० ५५।

जाल-सा पासी (सं॰ पाशिका >पासित्रा >पासी) कहाता है । इस + धनात्मक रूप में जुड़ी हुई दो रस्सियाँ, जो घास, रुजिका (=पशुत्रों का एक हरा चारा) ग्रादि के बॉधने में काम ग्राती हैं, चौबरी कहाती हैं। जिस स्थान पर किसान भुस तैयार करता है, वह पैर (सं॰ प्रकर > पयर > पहर > पेर) या खिलहान (सं०खलधान > हि॰ श॰ नि॰) कहाता है। मोटे खुत की बनी हुई चादरें खोर ग्रोर विछोरा कहाती हैं। खोरों ग्रौर विछोरों में भी पैर से भुस घेर (वह स्थान या वाड़ा जहाँ किसान के पगु रहते हैं) में लाया जाता है।

§६० —डलियां स्रोर उनकी चुनावर — स्राकार स्रोर स्राकृति के विचार से डलियाँ कई तरह की होती हैं। ग्ररहर, बन (बाड़ी) या ग्रन्य किसी पीधे की पतली ग्रीर नरम लोंदों (लकड़ियां) से यनी हुई वस्त, जिसमें कुछ रख सके डिलिया (सं० डल्लक् > डल्लग्र > डला > स्त्री० डिलिया) कहाती है। डलिया से बड़ा पात्र साल, सालि, सल्ला (खुर्जे में) या साइन कहाता है। डलिया श्रीर भाल प्रायः वंगा ग्रीर देसी ग्ररहर की लौदों से बनती है। सावित (ग्रखंड) लौदे साजी ग्रीर वीच से चिरी हुई चिरमा कहाती हैं। जिन लीदों के ऊपर का छिलका-सा उचेल लिया जाता है, वे नुकी को दें कहाती हैं। छोटी डलिया जो साजी या चिरेमा लोदों की बुनी जाती है, छ्वड़ा या छुवरा, कहाती है। छोटे छवड़े को छुवरिया कहते हैं।

§६१ —छोटा छत्ररा जिसका पेट गहरा हो कतना या श्रधोड़ी कहाता है। जिस छत्ररे से कितान पैर (खिलियान) में ग्रापनी रास (सं॰ राशि = ग्रान ग्रीर भूसे का मिला हुग्रा हेर, ग्रान्न का हैर) बरसाता है, उसे वरसीना कहते हैं। बरसीने से छोटा छवरा पलरा या पल्ला कहाता है। पलरे के किनाठे (किनारे) प्रायः एक-दो अंगुल ऊँचे होते हैं। बहुत छोटे गोल टोकरे, जो गेहूँ की निल्यां, वास की खपच्चां ग्रौर खजूर के पिलगां (=पत्तो) से बुने जाते हैं, बोइये कहाते हैं। श्राकार में वोइयों के समान छोटे-छोटे पात्र कुन्ना, कुनिया, दुकरिया श्रादि कहाते हैं।

§६२—एक गहरा छमरा स्त्रोड़ा, स्त्रोड़ी या उड़ैना (खुर्जे में) कहाता है। वॉस की खपंचों से वेगरी (विरल) बुनी हुई गहरे पेट की डिलिया खाँची या सल्लों कहाती है।

§६३—एक प्रकार की गहरी वडी डिलिया, जिसमें एक मन ग्रानाज ग्रा जाता है, मनौटा कहाती है। था तीनुमा छोटे किनारों की छुबरियाँ, जिनके पैंदे थालियों के पैंदों से मिलते-जुलते होते हैं, छीवे कहाती हैं। चिरी हुई लकड़ियों से बने हुए गहरे पेट ग्रीर छोटे मुँह के टोकरे पिट कहाते हैं। गहरी भाले-सी, जिनके नीचे किसान प्रायः वकरी के वच्चे दाव देते हैं, टापरे कहाती हैं।

§६४---कागज स्रादि गलाकर स्रौर कृटकर उसकी लुगदी से वनने वाले पात्र ढला या खला (दे॰ ना॰ मा॰ ४)७ डल्ल; पा॰ स॰ म॰ डल्ल, डल्लग-देशज॰) कहाते हैं। बोइये से छोटी वोद्यनी होती है । कुन्ना या कुनियाँ लगभग बोग्रनी के ग्राकार की ही होती है । कुन्ने के सम्बन्ध में लोकोिक प्रचलित है—

"सीखत सीखत सीखैगी । भरि-भरि कुन्ना पीसैगी ॥"<sup>9</sup>

§६४—छुवरा (देश॰ छुव्यय-पा॰ स॰ म॰) जब टूट जाता है ग्रीर उसकी केवल तली ही शेप रह जाती है, तब उसे छीतरी कहते हैं। ग्रारहर या वन (बाड़ी) की पतली ग्रीर नरम लौदें कांठर या केना कहाती हैं। जो कैने छत्ररों की बुनाई में काम नहीं त्राते, वे वेकार हो जाते हैं, क्योंकि वे हुकड़ों के रूप में बहुत छोटे-छोटे होते हैं। उन्हें खोरा कहते हैं। ग्राग का एक गड्दा-सा, जहाँ बैठकर किसान जाड़ों में तापते हैं, ग्रध्याना (सं॰ ग्रम्निधान > ग्रगिहान > ग्रगिहाना > ग्रध्याना) कहाता है। खौरा प्रायः ग्रध्याने में जला दिया जाता है।

शनैः-शनैः अस्यास करने से मनुष्य योग्य वन जाता है। नवागता वहू के प्रति कहा गया है कि शनै:-शनै: काम करते-करते वह सब सीख जायगी। कुळ ही समय में कुन्ना भर-भरकर पीसने लगेगी।

\$६६—कुछ लोदों को पानी में गलाकर उनपर से पर्त उतारा जाता है। उस पर्त को खपटार, खुक्कल या छिकला (सं० शलक) कहते हैं। पतली और छोटी खपटार छिलिपिन कहाती है। लोदों पर से छिलिपिन उतारने के लिए खड़ा दरॉत चलाया जाता है। इस किया को रोरना कहते हैं।

\$69 - छुनड़े की बुनाई में पैंदे पर चार-चार लौदें लगाई जाती हैं जो चौकड़ी कहाती हैं। चिरी हुई लौदों के छाड़े के पैंदे में दुकड़ी (दो लकड़ियों का जोड़ा) लगती है। जन चौकड़ी या दुकड़ों में होकर दूसरी लोदें डाज़ी जाती हैं तब उस किया को कामिन फाड़ना कहते हैं। छुनड़े की किनारी पर काँठरें (=नरम लोदें) लगती हैं। छुनड़े की का बुनावट में जो लौदें खड़ी दशा से टाली जाती हैं, वे छोर कहाती हैं। किनारे पर जन लौदें मोड़ी जाती हैं, तब उसे मुरकामन कहते हैं।

९६=—रास का भुस ग्रीर लाँक (=गेहूँ, जौ ग्रादि के कटे हुए पौघो का ढेर) के ठीक



करने में जो श्रीजार काम श्राते हैं, वे किसान के पैर के प्रमुख साधन हैं। उनमें साँकी (खुर्जें में जेली) श्रीर पँचागुरा (सं॰ पंच + श्रंगुलक) श्रिषक काम श्राते हैं। पैर को जिस बुहारी श्रियांत साह से साफ किया जाता है, उसे सुनैत या सोहनी (सं॰ शोधनी > लोहनी > सोहनी) कहते हैं। सार (नैलो या श्रन्य पशुश्रों की शाला) को साफ करने के लिए जो लौदों की माड़ू काम श्राती है, वह खरेरा कहाती है।

साँकी



#### [रेखा-चित्र १५]

खुटपावरी (बुलं॰ ग्रौर खुर्जे में) कहाती है। लदपामरी से चोथ गोवर ग्रादि हटाया जाता है। हेमचन्द्र (दे॰ ना॰ मा॰ २।६६) ने 'गोवर' राब्द को देशी लिखा है। गाय, भैंस ग्रादि चौपाये एक बार में जितना गोवर गुदा से बाहर निकालते हैं, उतनी मात्रा चोथ कहाती है।

<sup>ै</sup> सं वहुकारी > प्रा॰ वहुआरी > हिं ॰ बहारी । 'बहुकर'—पाणिनि, अप्टा॰ ३।२।२१; 'बहुकार'—महाभारत, शान्ति पर्व, १८६।२०—(देखिए, डा॰ वासुदेवशरण अप्रवाल, महाभारत के इन स्ट स्थात, नागरी प्र॰ पत्रिका, सं॰ २०१४, श्रंक ४) ।

२ देश० छड्। = करीप-पा० स० म०।

# प्रकरण २ खेत और फसल की तैयारी

# विभाग १

### खाद, जुताई श्रीर वीज

### अध्याय १

#### खाद

90—खाद श्रीर जुताई किसान की खेती के प्राण हैं। खेत में जो उगता या पैदा होता है उसे होन कहते हैं। श्रन्छी होन करने के लिए खेत में जो गोत्रर, कुड़ा-करकट श्रादि डाला जाता है, उसे पहले एक गड्ढे में गाड़कर सड़ाया जाता है। उस सड़े हुए कुड़े-करकट को खात या खाद (सं० खात) कहते हैं। खात में राख (सं० रज्ञा) मी मिली होती है। खेत, खाद श्रीर पानी के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें प्रचलित हैं—

'श्रसाद में खात खेत में जाइ । खत्तिनु भरि-मरि रास उठाइ ॥" 3

"खातु पानी । त्र्याच दानी ॥"४

"खातु क्ड़ी ना मिटै, करम लिखी मिटि जाइ ॥""

"खातु देउ तौ होइगो खेती। नहीं तौ रहै नदी की रेती॥" ध

"जाके खेत पर्यौ नाइँ गोवर । ता किसान कूँ जानों दोवर ॥"°

\$७१—खाद के काम में आनेवाला ख्ला गोवर पाँस (सं० पांग्र) कहाता है। किसान खाद को गाड़ी या गधों पर लादकर खेत में पटकता है। एक बार में ले जाने के लिए खेप (सं० च्रेप) शब्द का प्रयोग होता है। यदि पचास बार में लाद खेत में पहुंचा तो उसे पचास खेप कहेंगे। यह ख्राँग० 'इन्स्टौलमेंट' के लिए लोक-भाषा का वहु प्रचिलत शब्द है।

१ डा॰ वासुदेववारण अप्रवाल, पृथिवी-पुत्र, पृ॰ २३६ ।

२ "भूमिलिखित पत्रलताकृत रत्ता-परिक्षेपम् ।"

<sup>—्</sup>याण : कादम्बरी, श्री हरिदास सिद्धान्त वागीश प्रणीत, वँगला संस्कृ पूर्व भाग, १८४७ शकाब्द, राज्ञीगर्भवार्तागम, पृ० २६६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यदि किसान आपाद मास में खेत में खाद डालेगा तो उसकी रास से खत्तियाँ भर जाएँगीं।

४ खेत का भोजन वास्तव में खाद और पानी ही है।

<sup>&</sup>quot; खेत में पड़ा हुआ खाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे कर्म लिखी बात मिट जाय, किन्तु खाद का फल अवश्य मिलेगा।

ब खाद से ही खेती है, अन्यथा खेत नदी की बाळ की भाँति बैकार है।

<sup>े</sup> जिस किसान के खेत में गोवर (खात) नहीं पड़ा, उसे दुवेल (निर्धन) किसान समिकिए।

#### अध्याय २

## जुताई

\$७२—हल चलानेवाले को हरहारा कहते हैं। खेत जोतते समय उसी को जोता या जुतैया भी कहते हैं। किसान को भी जोता कहते हैं।

§७३—जुताई के प्रकार—जुताई चार तरह की होती है—(१) न्हेंनी, (२) मोटी, (३)

गहरी, (४) ऊथरी (उथली)।

यदि हल के कूँड़ खेत में कुछ दूरी पर वनें तो वह मोटी जुताई कहाती है। बहुत निकट श्रीर मिले हुए कूँड़ न्हेंनी जोत कहाते हैं। श्रान्निया करार (कराल श्रनी का) हल से कीगई जुताई गहरी होती है। सेहे हल की जुताई उथरी (उथली) कहाती है।

जुताई श्रीर वीज के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-

"-हैंनौ जोता धन बवा, कबहुँ न पावै हानि।"<sup>1</sup>

"न्होंनो जोतूं घन वर्जे, लम्बी खेंचूं श्राड़। होनि खेत में ऐसी श्रिड़ जाइ, भैंसें ले लैउँ चार॥" र "जोत भई मोटी। वीज की का खोटी॥"

\* \*

''बीजु परी फलु ग्रुच्छी देतु । जितनी गहरी जोती खेतु ॥''<sup>४</sup>

· "उथरी जोत पुरानौ बीजौ । ताकी खेती कळू न हूजौ ॥""

"तिल वॅकदी वन वाजरा तीनों चाहें खुर्र।" <sup>१</sup>

§७४—जुताई की संख्या श्रीर समय—जिन खेतों में श्रमाढ़ से लेकर क्वार तक निरत्तर जोत लगती रहती है, वे श्रसाढ़ी या उनहारी कहाते हैं। श्रमाढ़ माम की प्रारम्भिक वर्ण

3 यदि जुताई मोटो है तो फसल अच्छी तरह न उगेगी। इसमें बीज का कोई खोट ( = दोप) नहीं है।

भ खेत की जोत जितनी अधिक गहरी होगी, उसमें डाले हुए बीज से उतनी ही अधिक अच्छाई के साथ फसल पैदा होगी।

े यदि उथली जुताई के कूँद में पुराना बीज बीया जायगा तो उस खेत में कुछ भी न जोगा।

ितिल, बाकेन्द्री बन (नरमा कपास का पौधा), और बाजरे की फसलें खेत में खुर्रट (वर्षा से पहले की जुताई) चाहती हैं।

<sup>े</sup> जो किसान अपने खेत में नहींनी (बारीक) जुताई करता है और घनी बुवाई करता है, वह कभी हानि में नहीं रहता ।

र में यदि खेत में न्हेंनी (वारीक) जीत कहाँगा, घना वीज वोजँगा और आड़े (क्यारियों की मेंड़ें) रुम्बी बनाऊँगा तो खेत में इतनी बढ़िया और अधिक फसल होगी कि चार भैंसे खरीद रहेँगा।

## आत्मनिवेदन एवं आभार

उन् १६५७ ई० के अक्तूबर मास में मुक्ते श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेशीय सरकार, लखनऊ से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा या कि आपके श्रीध-अन्य 'क्रुपक-जीवन-सम्बन्धी ब्रजमाया-शन्दावली' को प्रकाशित कराने के लिए सरकार आपको लगभग आधा व्यय सहायता के रूप में दे सकती है। आप अन्य की उत्तमता और महत्त्व के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मितयाँ शीष्र में में सर्वश्री महापिएडत राहुल जी सांक्रत्यायन, डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी और डा० वासुदेवशरण जी अप्रयाल की निम्नांकित सम्मितयाँ तुरन्त उत्तर प्रदेशीय सरकार की सेवा में प्रेपित कर दी:—

- (१) "अलीगढ़ क्षेत्र की कृपक-जीवन-सम्बन्धी व्रजभाषा-शब्दावली नाम की आपकी पी-एच० डी० की थीसिस मुक्ते बहुत पसन्द आयी है। भाषा के क्षेत्र में वास्तव में यह एक मौलिक अनुसन्धान है। इसकी शीघ्र प्रकाशित करना चाहिए। मुक्ते आशा है कि प्रकाशन में सरकार जरूर सहायता देगी।" (महापंडित) राहुल सांकृत्यायन
- (२) "मैने श्री अम्बाप्रसाद 'सुमन' की कृति 'कृपक-जीवन-सम्बन्धी वजभाषा शब्दावली' देखी । हिन्दी-बोलियों की शब्दावली के क्षेत्र में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्णं कार्य है और इसे शीघ्र प्रकाशित होना चाहिए । ग्रन्थ बड़ा है; अतः साधारण प्रकाशक इसे लेने में संकोच करें तो आश्चर्य नहीं।"

(डा०) धीरेन्द्र वर्मा

- (३) "श्री अम्बाप्रसाद 'सुमन' ने ज्ञजभाषा क्षेत्र में कृषक जीवन के संपूर्ण रूप का बहुत ही सुन्दर अध्ययन अपने शोध-निवन्ध में किया है। शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन भी बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। सुमन जी का शोध-निवन्ध हिन्दी-भाषा को महत्त्वपूर्ण देन है। लेखक की गवेपणा-शक्ति, विश्लेपण-क्षमता और उपस्थापन-पदुता इससे भली भाँति सिद्ध हो जाती है।"
  (डा०) हजारीप्रसाद द्विवेदी
  - (४) "मेरी निश्चित सम्मित है कि अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के आधार पर 'कृषक-जीवन-सम्बन्धी क्रजभाषा-शब्दावली' शीर्षक बृहत् शोध-प्रबन्ध हिन्दी-बोलियों की समृद्धि का ऐसा पक्का प्रमाण उपस्थित करता है जिसे देखकर हिन्दी की अभिव्यक्ति-क्षमता के प्रति मन में नयी आस्था उत्पन्न होती है। मेरा दढ़ विश्वास है कि ग्रियर्सन के 'बिहार पेजेंट लाइफ' के वाद ऐसे ग्रन्थ का निर्माण नहीं हुआ और यह शोध-ग्रन्थ मुफ्ते ग्रियर्सन से भी अधिक विस्तृत और प्रामाणिक जान पढ़ता है। हिन्दी के कल्याण के लिए यह ग्रन्थ छपना ही चाहिए। मैंने इस बीच कई विदेशी विद्वानों से इस ग्रन्थ की चर्चा की है और वे सब इसके प्रकाशन की आवश्यकता से प्रभावित हुए हैं।"

(डां०) वासुदेवशरण अप्रवाल

हो जाने पर किसान खेतो में साधारण-सी जुताई कर देते हैं, उस जुताई को खुर या खुर कहते हैं। जोर की वर्षा को घहघड़ को मेह कहते हैं। घहघड़ का मेह पड़ जाने पर खेत की जो पहली जुताई होती है, वह उपार (सं० उत्पाट) कहाती है। पानी सख़ जाने पर जब खेत जुतने योग्य मालूम पड़ता है, तब उसे श्रोठ-श्राना कहते हैं। श्रोठ की श्रवधि या समय बीत जाने पर खेत कर्रा (कड़ा) जुतता है। श्रोठ ग्राने से पहले समय का गीला तथा कुछ-कुछ पानी से मरा हुश्रा खेत तीता कहाता है। गीले खेत की तरी तीत कहाती है। खेत की दूसरी जोत श्राँतरा श्रीर तीसरी उनावट, कुछी (हाथ० में), श्रथवा कनौछी (इग० में) कहाती है। तहसील श्रतरीली के गाँवों में तीसरी जोत को तेसर (सं० त्रिकर्प) श्रीर चौथी को चौखर (सं० चतुःकर्प) भी कहते हैं।

| फलल                            |       | जोतों की संख्या              |
|--------------------------------|-------|------------------------------|
| (१) ईख                         | ***   | १३ से २० तक खुदाई (= गुड़ाई) |
| (२) गेहूँ                      | •••   | कम से कमद्भेश्द जोत          |
| (३) चनारी वेभर (चना मिली वेभर) | • • • | १२ जोत -                     |
| (४) मटरारी वेभर (मटरा + जौ)    | •••   | 🛘 जोत                        |
| (५) चना                        | •••   | ४ जोत                        |

\$94.—मटर या चने जब जौ के साथ मिला दिये जाते हैं तब वह मिश्रण वेसड़ या वेसर कहाता है। गेहूँ त्रीर, जो के दानों का मिश्रण गोजई ग्रीर गेहूँ-चना का मिश्रण गेंचनी या गुरचनी कहाता है। उक्त दोनों फललों के खेतों में १२ जोतें लगती हैं। चने के खेत में बहुत कम जोतें लगती हैं। लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है—

#### "राढ़ न मानै चीनती, चना न मानै जोत।"

हुड़— खेत जोतते समय जुतइया (= खेत जोतनेवाला) पहले खेत का कुछ माग कूँड़ के वीच में घर लेता है। उस कूँड़ की रेखा को श्रीर कूँड़ से घिरी जगह को हरइया कहते हैं। हरइया नाम की जगह कूँड़ों से घीरे-घीरे भर जाती है। हरइया में थोड़ी-सी जगह जो विना जुती रह जाती है, वह श्राँतरा या नेर (श्रत॰ में) कहाती है। जब दूसरी हरइया पढ़ जाने पर नेर में कूँड़ बनाया जाता है तब उस किया को श्राँतरा मारना या नेर करना कहते हैं। हरैया की जुताई का श्रंतिम कूँड श्रोंड़ेला कहाता है। कूँड़ से कूँड़ मिली हुई जोत भरश्रनी जुताई कहाती है।।जुताई के बाद खेत में सुहागा लगता है श्रीर फिर माँके से मेंड़े, वरहा श्रीर क्यारियाँ बनाई जाती हैं। इस किया को माँके करना, पाँखी करना (सादा॰ में) या डाँड़े तोड़ना कहते हैं। सहागा फेरने श्रीर माँके करने के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें भी अचलित हैं—

"दस जीत न, एक पटेला। दस मुक्क न, एक ढकेला॥"र

े जिस प्रकार दस मुक्कों (घूसों) से बढ़कर एक धक्का होता है, उसी प्रकार एक बार

जोतकर सुहागा लगाना अच्छा; बिना सुहागे की दस जोतें भी अच्छी नहीं।

र यदि किसान खेत जीतकर उसमें सुहागा लगाएगा और फिर माँकों से मेंड बाँधेगा तो उसके खेत में दस मन प्रति बीघे के हिसाय से अब होगा।

<sup>•</sup> कठोर और हठी इंयक्ति बिनती (सं॰ विज्ञासि>विणित्ति>विनिति>बीनती> विनती) नहीं मानता है और चना जोतों (जुताई) को नहीं मानता है अर्थात् चने के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं है।

\$७७—गेहूँ त्रीर ईख की जोतों त्रीर फसलों के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं—
"गेहूं चौमन होत । त्रसाढ़ की दें जोत ॥"

\* \* \* ''गेहूँ ऊल्यो चौं। सोलह जोतें यों।''र

"जी कहूँ लगि जायँ तेरह गोड़ । देखी ईख होइ भुइँ तोड़ ॥"3

§७८—यदि खेत ग्रोठ न ग्राया हो ग्रर्थात् तीता (गीला) हो तो उसे जोतना नहीं चाहिए। गीले खेत में हल चलाना कचा खेत जोतना कहाता है। इस सम्बन्ध में कई लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं—

§७६—हरइया की जुताई के समय कभी-कभी खेत में ऊँची-सी जगह जुतने से रह जाती है, उसे डेर कहते हैं। ठेर को जोतना ठेर मारना कहाता है। कूँड़ को मोड़ते समय किसान प्रायः भीतरे (=बाई स्रोर का) बैल को तिकारता है, स्रर्थात् स्रागे चलाने के लिए तिक्-तिक् करता है।

<sup>ै</sup> यदि आसाद के महीने में दो जोतें लग जायँ तो उस खेत में गेहूँ चौमना (प्रति बीबा चार मन) होगा।

<sup>े</sup> गेहूँ की फसल ऊपर को ऊलती हुई क्यों दिखाई दी ? क्योंकि उस खेत में बीज बोने से पहले सोलह जोतें लगाई गई थीं।

³ यदि ईस के खेत में तेरह बार गुड़ाई (ख़ुदाई) कर दी जाय तो उसमें गन्ने के पौधे बहुत घने उगेंगे जो कि घरती पर बिद्ध जायेंगे।

४ यदि कोई कच्चा खेत जोतकर उसमें बीज बो देगा तो उसमें किल्ला न उगेगां।

<sup>&</sup>quot; यदि किसान ने ऐसा खेत जोता कि उसकी घास नहीं दूटी तो समक जीजिए कि उसकी भाग्य सई साँप का (प्रारम्भ में ही) फूट गया।

ध्यदि असाढ़ में एक बार भी नहीं जोता तो फिर आगे के महीनों में बार-बार जोतना व्यर्थ है।

<sup>ें</sup> जो किसान असाढ़ मास में खेत को न जोतकर इधर-उधर धूमता रहता है, वह अपनी खेती को होन बनाता है।

<sup>ं</sup> अरे मूर्ख ! यदि तृते सावंन-भादों के महीनों में खेत में लपेटा (आड़ी-सीधी जीत) न लगाया तो फिर खेती व्यर्थ है ।

असाढ़ में तो छोटे-छोट वालक भी खेतों को जोत लेते हैं, लेकिन सावन-भादों में अच्छे हरहारों (हलवाहें) को जोतना चाहिए। जब क्वार में घर का बेटा लगन से खेत जोतेगा तभी उनहारी (असाढ़ से क्वार तक जुतनेवाला खेत) गेहूँ, जी आदि के लिए अच्छी बन सकेगी.)

उस समय चाहिरे (=दाई श्रोर का) बैल को नँह-नँह करके चलाया जाता है, जिसे नहँकारना कहते हैं।

§८०—नैसाल की फसल के लिए ग्रसाढ़ी को ग्रन्छी तरह से जीता जाता है। लोकोिक्त प्रसिद्ध है—

"सामन मास गयें जे कीये, मादों पूत्रा खाये। विना जोत वैसाख में पूछै, कै मन दाने पाये"॥

\$़दर---मक्का की उगीहुई फसल में **मुटिया** (टप्पल में ख्राड़िया, खुर्जे में क्कड़ी) जब तक न आवे, उससे पहले ही हल से वेगरी जुताई करनी चाहिए। उस जुताई को गुर्राई कहते हैं। मक्का की गुर्राई के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं---

> "जौ मोइ जोतै तोरि-मरोरि। तौ देँउँ कुठिला-कुठिया फोरि॥"?

\$=२—प्रातः चार बजे के लगभग पूर्व दिशा में जो प्रकाश दिखाई देता है, उसे पौ (सं प्रभा 3>पव>प3>पौ) कहते हैं। प्रकाश का दिखाई देना पौ फटना या पीरी फटना कहाता है। किसान क्वार में पौ फटते ही हल जोतने के लिए चल देता है। पीरी फटने के पश्चात का समय मूमरा, मुक्रमुका, भोर या तड़का कहाता है। मुक्रमुके से कुछ बाद का समय धौतायौ या सकारो (सं क्षण = समय) कलें को खन कहा जाता है। दिन का पहला पहर (सं प्रकर) लगभग ह बजे समाप्त होता है। उसे कलें का खन कहते हैं। ठीक दोपहर के समय को धौरी-धौपर कहते हैं। तीसरे पहर की समाप्ति का समय जनपदीय बोली में पेंठ को खन कहाता है। उसके वाद का समय साँक या संजा (सं स्वर्धा) कहाता है। साँक के बाद कुछ-कुछ अधिरेवाले समय को भुटपुटा कहते हैं। साँक होने पर किसान वैलों पर से हल का जूआ उतार लेता है और कहता है—

"खोल दयौ जूत्रा देखी गाम । गऊ के जाये करी स्राराम ॥"

§=2—िकसान प्रायः क्वार मास में त्राकाश के तारों को देखकर समय का त्रानुमान लगा लेते हैं और हल लेकर खेत जीतने चल देते हैं। एक सीधी पंक्ति में तीन तारे होते हैं जो तीन गाँठ का पैना कहाते हैं। उन्हीं को साहित्यिक भएग में 'त्रिशंकु' कहते हैं, जिसकी लार (मुँह से बहनेवालां थूक) से कमनाशा नदी बन जाने का वर्णन मिलता है। शुक्र तारे का छिपना सूकरा हूचना, बृहस्पति

१ सावन के महीने में तो गयेंने करता (गाँवों में जाकर गप-द्राप मारता) फिरा और भादों में महमानी मारता रहा। खेत में एक भी जोत न लगाई। अब वैसाख में यह पूलता है कि खेत में कितने मन अन्न हुआ है ? ऐसा पूलना मूर्खता है, क्योंकि उसके खेत में कुछ न होगा।

र मक्का किसान से कहती है कि यति तू मेरी गुढ़ाई करके मुक्ते तोड़-मरोड़ के साथ जोतेगा तो में तेरे कुठला-कुठिया अन्न से भर दूँगी।

र डा० वासुदेवशरण अग्रवार : हिन्दी के सी शब्दों की निरुक्ति, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५४, अङ्क २-३, ए० १०३।

श्वित्रघेस के द्वारे सकारे गई।" (सं०) रामचंद्र शुक्ल : तुलसी-प्रन्थावली, दूसरा खंड, काशी ना० प्र० सभा, सं० २००४, कविता-वली, १।१।

प हे मौ के पुत्रो ! अब गाँव देखो और आराम करो, वर्षोकि सैंने नुम्हें जूए में से खोल दिया।

तारे का उदय होना विसिपिति उछुरना कहाता है । इसी प्रकार हिरनी-हिरना ग्रोर वरखा-कुन्ना नामों के भी तारे हैं। किसानों का कहना हे कि न्नागास (सं श्राकाश) में जबसे बरखा-कुन्ना दिखाई देता हे तभी से चौमासो की वर्षा होने लगती है ग्रौर न्नामस्त जी (सं श्रामस्य, न्नामस्त) के उदय हो जाने पर बन्द हो जाती है। र

्रिट्थ—िकसान के लिए खेत पर लगभग दिन के नौ बने जो थोड़ा-सा भोजन पहुँचाया जाता है, उसे कलेऊ कहते हैं। कलेऊ के उपरान्त लगभग वारह बने जो भोजन जाता है वह छाक कहाता है। छाक किसान का पूर्ण भोजन है जिसे करके किसान दिन भर के लिए अटल्ल (पूर्णतः छत) हो जाता है और साँभ तक हल चलाता रहता है।

#### अध्याय ३

#### वीज

§=५—चीज भएडार—किसान बीज को सुरिच्चत रखने के लिए कई साधनों को काम में लाता है। जिन जगहों में बीज भरा जाता है, वे कई तरह की होती हैं। उनके नाम ये हैं—(१) खास, (२) खत्ती, (३) बुखारी, (४) कुटला, (५) कुटिया।

\$=६—खास-खित्तयों में मनौटों (=,यह यड़ी डिलिया जिसमें एक मन ग्रनाज त्राता है)
ग्रीर श्रधनीटों (= २० सेर ग्रनाज से भर जानेवाला छवड़ा) से ग्रनाज भरा जाता है। कुठलों में
कुत्नों (= यह टोकरी जिसमें ढाई-तीन सेर ग्रनाज ग्रा जाता है) से ही ग्रनाज भर देते हैं।

कुट9—एक कोठा-सा (सं० कोष्ठक>कोट्ठश्र>कोठा) जिसमें दर्बाजा नहीं होता, वरन् दीवाल के ऊपरी भाग में एक खिड़की (सं० खटकिकका—मो० वि०, प्रा० खिडकिकका) होती है जिसमें होकर श्रनाज भर दिया जाता है। उस कोठे को खास कहते हैं। खत्ती धरती के श्रन्दर गोल कुएँ की माँति या गहराई में श्रायताकार रूप में बनाई जाती है। एक छोटी-सी कोठरी जिसमें नाज (सं० श्रताय>श्रनाज>नाज) भरा जाता है बुखारी कहाती है। यह प्रायः भीने (फा० जीना) के नीचे बनाई जाती है। बुखारी से बड़े श्राकार का स्थान बुखार या बुखारा कहाता है। बुखार में से जब श्रनाज निकाला जाता है, तब उस किया को बुखार उखारना कहते हैं। बुखार उखारते समय श्रनाज में से जो रेत उड़ता है, उसे भस कहते हैं। सेनापित ने 'कवित्तरत्नाकर' में 'बुखार उखारना' का प्रयोग किया है।³

\$== मिट्टी की चार दीवालें सी उठाकर बनाया हुआ चौकोर बेरा-सा, जिसके नीचे मिट्टी का पैंदा भी लगाया जाता है, कुठिया कहाता है। कुठिया लगभग दो हाथ लम्बी, दो हाथ चौड़ी और पाँच हाथ ऊँची होती है। इसमें लगभग २० मन अनाज आ जाता है। कुठला-कुठियों का अनाज से भरा होना भागवानी (मालदारी) की निशानी समभी जाती है। लोकोक्ति प्रचलित है—

तुल्सीदास: रामच्रितमानस, गीता-प्रेस-संस्कृ०, ४।१६।२

सेनापति : कवित्तरवाकर, हिन्दी-परिपद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, ३।५१

<sup>ै</sup> व्याह-गोने आदि तभी होते हैं जब सूकरा (सं॰ शुक्र) तारा और विसपिति (सं॰ शृहस्पति) तारई उद्यक्ते हुए (उदित) होते हैं।

उ "उदित अगरित पंथ जल सोपा।"

<sup>&</sup>quot;सिसिर तुपार के बुखार से उखारत है।"

"सोर्र नारि वड़ी ठकुरानी, जाकी कुठिया ज्वार।"<sup>9</sup>

कुठिया से ज्ञाकार में बड़ा ज़ौर ज्ञाकृति में गोल बना हुन्ना घेरा कुठला (सं॰ कोष्ट>प्रा॰ कोठ्ट + ला—हि॰ श॰ सा॰), पेचला (सिकं॰ में) या रमदा (ग्रत॰ में) कहाता है।

§=8—कुठला के विभिन्न भाग—कुठले के मध्य भाग में बने हुए मुँह पर जो मिट्टी का दक्कन लगा रहता है, उसे पिहान (सं॰ ग्रापिधान रे) कहते हैं। पिहान से नीचे एक गोल छेद होता है, जो श्रायनों कहाता है। ग्रायने के मुँह पर जो कपड़ाठुँसा रहता है उसे मँदना कहते हैं। कुठले के ग्रान्दर एक तिखाल-सी बनी रहती है, जिसे मोखा कहते हैं। मिट्टी के बने हुए एक-एक हाथ के चार थूमो पर कुठले की पेदी जमाई जाती है। उन थूमो को मटीलना कहते हैं।

§६०—छोटे, गोल श्रीर पोले नल की मॉति श्ररहर की लकड़ियों से बुने हुए पेंदीदार घेरे, जिनमें श्राट-दस सेर श्रनाज भर दिया जाता है, नजारे (सं० श्रन्नाद्यागार>श्रनाजार>नाजार> नजारा) कहाते हैं।

\$8१—चीज विगाड़नेवाले कीड़े—एक छोटा-सा उड़नेवाला कीड़ा चने में लग जाता है जिसे ढोरा कहते हैं। गेहूँ, जो ग्रादि को एक छोटी-सी गिड़ार थोथा बना देती है। उस गिड़ार को पई कहते हैं। घुन (सं० ग्रुए) नाम का कीड़ा ग्रानाज के दाने की मींग को खा जाता है। लम्बी नाक का रेंगनेवाला छोटा-सा कीड़ा सुरहरी, सुरहुरी या सुरेरी कहाता है। मक्का की मुठिया पर एक कीड़ा लग जाता है जो. उस पर बूँदें-सी बना देता है। उस कीड़े को मुंमुनी कहते हैं। खाकी रंग का उड़नेवाला एक कीड़ा तीतुरी कहाता है। तीतुरी गेहूँ, जो, चना ग्रादि के बीज को बिगाड़ देती है। चावल के दाने को ग्रन्दर से पोला कर देनेवाला एक कीड़ा सूँड़ा कहाता है। भूरे रंग का चींटी के ग्रंड के ग्राकार का कए कीड़ा खपरा कहाता है।

§ ६२ — हलका, पुराना श्रौर पतला बीज खेती को पतली (हलकी) बनाता है। पतली खेती के सम्बन्ध में लोकोक्ति पचलित है—

नसकट<sup>3</sup> पनहीं बतकट जोय । जो पहलौटी विटिया होय ॥ पतरी खेती बोरी माइ । घात्र कहैं दुख कहाँ समाइ ॥ ४

<sup>ी</sup> जिस स्त्री की कुठिया ज्वार से भरी हुई है, वही मालदार है।

र "गव्यं चिद् वैमिपिधानवन्तं ।" —ऋक्° पारेपावर

<sup>3</sup> नसकट के स्थान पर हाथ० में 'कुचकट' भी वोलते हैं ? कुचकट = पाँच के नाप से छोटी।

४ यदि पाँवों नै ज़्तियाँ नसकट (= नस को काटनेवाजी) हों, स्त्री बीच में ही बात काटने-वा ही हो, पहली सन्तान पुत्री रूप में हो, खेती पतली हो और भाई वावला हो, तो घाघ कहते हैं कि ऐसा दु:ख कहीं समा सकता है ?

## विभाग २

# वुवाई, नराई और भराई

#### अध्याय ४

## **बुवा**ई

\$2-बुवाई के लिए जनपदीय बोली में चचाई शब्द है। क्वार में जब जो, नेहूँ ब्रादि बोये जाते हैं, तब वह बुवाई वामनी या चौन (सं॰ वपन > वउन > बौन) कहाती है। ब्रासाद-सावन की बुवाई को सामनी कहते हैं।

\$28—खरीफ की फसल को कातिकिया खेती श्रीर रवी की फसल को वैसिखिया खेती कहते हैं। कातिकिया खेती का बीज विखरैमा या उतिरकैमा (हाथ से फेंककर) बीवा जाता है, लेकिन बैसिखिया खेती की बामनी नाई के नजारे (नाई के खूँटे में एक पोला बॉस बॅधा रहता है, जिसे नजारा कहते हैं। इसमें होकर बीज ठीक कुँड़ में गिरता जाता है) द्वारा होती है।

\$६५ -- काशीफल, खरवूज, तरवूज, ककड़ी आदि की खेती वारी कहाती है। साग-तरकारी की खेती को पालेज (फा॰ पालीज) कहते हैं। वारी और पालेज की खेती प्रायः काछी माली करते हैं। काछी के अर्थ में 'तरजुमा तुजक वावरी' में 'पालीजकार' शब्द आया है।

§ 24—वामनी करने की प्रक्रिया—एक विशेष प्रकार का हल, जिससे वामनी की जाती है, नाई कहाता है। नाई के कूँड से घिरा हुआ खेत का भाग फरा कहाता है। फरे में बुवाई भीतर और बाहर होती है। कातिकिया खेती की बुवाई हरइया (हल के कूँड से घिरा हुआ खेत का छा भाग) डालकर की जाती है। हरइया में बुवाई भीतर ही भीतर होती है। वामनी में जी, गेहूँ बोने के बाद सरसों के आड़े कूँड उसी खेत में दूर-दूर लगा दिये जाते हैं। उन कूँड़ों को आड़ कहते हैं।

\$८७—फरे के भीतर का प्रत्येक कूँड़ श्रमधी श्रीर श्रन्तिम कूँड़ हरा कहाता है। इस 'हरा' नाम के कूँड़ को पूरा करने पर किसान सन्तोप श्रीर श्राशा-भरे शब्दों में बोल उठता है—

"हरी, हरी, हरी। चिर्छ चिंगुलन के भाग ते हरी॥"<sup>\*</sup>

\$2= जन नाई से पूरा खेत वो दिया जाता है त्रीर केवल खेत की चारों मेंड़ों के सहारें (संनिकट) बुवाई रह जाती है, तब उस छूटी हुई जगह में की हुई बुवाईको रोहा या चौधेराकहते हैं।

\$६६—बामनी करने के लिए प्रथम दिन जब किसान खेत को जाता है, तब पहले अपने घर के द्वार पर पीली मिट्टी या गोवर की बनी हुई पाँच बड़ी-बड़ी चेंदियाँ-सी रखकर उनके ऊपर बीज के कुछ दाने जमा देता है। उन चेंदियों को घोंघा या घोंदा के कहते हैं। त० खैर में घोंदों के स्थान पर मिट्टी के बड़े-बड़े मोलुए (= कुल्हड़) रक्खे जाते हैं, जिन्हें सधुआ (खैर, इग० में) कहते हैं। सधुओं को पूजकर ही किसान बामनी के लिए खेत पर जाता है। सम्भवतः किसान की साथ

<sup>&#</sup>x27; पालीजकार को सरवूजे बोने के लिए हुका दे दिया।"

<sup>--</sup>शाहजादा मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर साहव, तरजुमा तुज़क वावरी उर्दू, मु॰ प्रिंटिंग वर्क्स, सन् १९२४, पृ० ३६२।

व खेत का हरापन चिद्धियाँ और उनके बच्चों के भाग्य से आनन्ददायी हो।

उ "सोवत-जागत जनमु गँवायो तू पूरी माटी को धोंदा। गड़ि गई नारि लजाइ दयो तैंने भूरी की लौनी की लोंदा॥"

<sup>—(</sup>त॰ हाथरस से प्राप्त एक लोकगीत से

(सं॰ श्रद्धा > साध = श्राभिलापा) पूरी करनेवाले होने के कारण वे कुल्हड़ साधुर कहाते हैं। किसान का जीवन विशेषतः वैसाखिया खेती पर ही निर्भर है। इसलिए सधुत्रों का पूजन वड़ी श्रद्धा से किया जाता है।

\$१००—जहाँ धौंदे पुजते हैं, वहाँ किसान पहले उन घौंदो में लम्बी-लम्बी सींकें (सं॰ इपीका > सींक) लगाते हैं। किसानों का विश्वास है कि जितनी लम्बी सींकें घौंदो में लगेंगी, उतनी ही लम्बी वैसाख की फसल बढ़ेगी। ये घौंदे किसान के घर में पूरे वर्ष भर ज्यों के त्यों रक्खे रहते हैं। कुछ न करनेवाले के लिए 'मिट्टी के घोंदे-सा घरा रहनेवाला' एक मुहाबरा भी प्रचलित हो गया है।

\$१०१—बीज की बुवाई के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि वामनी की बुवाई सदा गँगाई-जमुनाई (गंगा-यमुना की दिशा अर्थात् उत्तर-दिख्ण) हुआ करती है और सरसों आदि की खाड़ें (कूँड़) पुनाई पछाई (पूरव-पिच्छिम) लगती हैं। उत्तर-दिख्ण दिशा की बुवाई की फसल पुरवाई (पुरस् + वा = पूरव दिशा से चलनेवाली हवा) और पछेयाँ (पश्चिम + वात = पश्चिम दिशा की हवा) से गिर नहीं सकती, क्योंकि कूँड़ की इधर-उधर की मिट्टी उसे सहारा देती रहती है।

\$१०२—वामनी के लिए जब किसान खेत पर पहुँचता है तब बीज की गठरी को सिर से धरती पर उतारकर तुरन्त उस गठरी में, 'हे धरती मैया' कहते हुए, उसी खेत का एक ढेला रख देता है, जिसे स्यावड़ कहते हैं।

§१०३---कातिकिया श्रौ र वैसिखया खेती के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावते मचलित हैं---

"कुहिया मायस मूल बिन, बिन रोहिनि ऋखतीज । सायन में सरवन नहीं, कन्ता ! काहे बोऋौ बीज ॥"

"सन घनौ वन वेगरौ, मेंद्रक—फन्दी ज्वार । पैंड़ पैंड़ पे वाजरा, करे दिलिहर पार ॥" र

\* \*

"घनी घनी जौ सनई बोवै। तौ स्तरी न संग बिछोवे॥"3

"वेगरी-वेगरी जी चना, वेगरी मली कपास। जिनकी वेगरी ईख है, तिनकी छोड़ी आस॥"

ir ir

<sup>े</sup> जब पीप मास की अमावस्या को मूल नक्षत्र नहीं, अक्षय तृतीया को रोहिखी नक्षत्र नहीं, सावन में श्रवण नक्षत्र नहीं पड़ा, तब फिर हे कान्त ! ज्यर्थ क्यों बीज बोते हो, क्योंकि वर्षा न होने से फसल मारी जायगी ।

र यदि सन घना, बन (कपास) दूर-दूर, ज्वार मेंड्क फन्दी (सं॰ मगडूकप्छिति = मेंडक की कृद या उज्ञही जो कुछ दूरी की होती है) और बाजरा पेंड़ (= छोटा कदम) भर की दूरी पर बोना चाहिए। इस तरह की धुवाई दारिद्य नष्ट कर देगी।

भ यदि सन घना बीया गया तो सुतली की कमी न होगी।

४ जी, चना और बन को धना न बोना चाहिए। जिसके खेत में ईख बेगरी (जो धनी न हो). है, उसे कुछ न मिलेगा।

"उनहारी में उनहारी श्रोर श्राड़ी में करे वाड़ी । ईख काटिकें धान जो बोइ देइ, फूँकी ताकी डाढ़ी ॥""

पालेज की बुवाई के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-

"गाजर, लहसन, प्याजऽरु मूरी । इनक्ँ वहदेउ तनि तनि दूरी ॥"<sup>2</sup>

\$र०४—मक्का, ज्वार श्रादि की बुत्राई से तीसरे-चौथे दिन मेह पड़ जाय तो बीज उगता नहीं। उसे परे मारना कहते हैं। परे की हानि से बचने के लिए किसान उस खेत में कई फालों का एक विशेष प्रकार का चौखटेनुमा हल चलाता है, जिसे हेरू कहते हैं। हेरू से मेह द्वारा पड़ी हुई धरती की पपड़ी फट जाती है श्रीर किल्ले को उगने के लिए जगह मिल जाती है।

§१०५—जोंडरी (ज्वार) की बुवाई कातिकिया खेती में पहले करनी चाहिए। लोकोिक है—

"जोंड़री कहै किसान ते, पहलें मोइ बवाइ। न्हेंनी करिकें गुरिंदै, भुट्टु रहै ललराइ॥"³

\$१०६—क्यार में पीली वर्र (भिड़) से मिलता-जुलता एक कीड़ा उड़ा करता है। उसे श्रिषिक संख्या में उड़ता हुआ देखकर किसान वामनी करना आरम्भ कर देते हैं। उस कीड़े को वामनी वर्र कहते हैं। इसके सम्बन्ध में लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है—

'जब वर्र वामनी आई। उनहारिन करी बवाई।।'\* §१०७—बुवाई संवंधी कुछ विशिष्ट लोकोक्तियाँ— ''वयौ बाजरा आयें पुख्य। फिर मन कैसें मानै सुक्व॥''श

ऋर्थ—यदि पुष्य नक्त्र त्याने पर (पुष्य नक्त्र ऋसाद या जुलाई में ऋाता है। उन्हीं दिनों में सूर्य पुष्य नक्त्र में प्रवेश करता है। एक नक्त्र से दूसरे नक्त्र पर ऋाने में सूर्य को १४ दिन जगते हैं) वाजरा बोया है तो मन कैसे सुखी रह सकता है। १।

"खेत की बवाई। ऋगाई सो सवाई॥"२।

अर्थ-पदि खेत में अगाई (पहले से) फसल बोई जायगी तो सवाई होगी।२।

"रोहिन मगसिर बोवै मका । उर्देऽक महुत्रा, न पावै टका ॥"३।

श्चर्य—जो मक्का, उर्द श्रीर महुश्रा रोहिखी श्रीर मार्गशीर्ष नक्त्रों (वैसाल-जेठ) में बोता है, उसे दका भी नहीं मिलता ।३।

"पुख्य पुनर्वेष बोइदेउ धान । श्रमलेखा जुँड्री परमान ॥"४।

त्रर्थ—चावल पुष्य श्रीर पुनर्वस नक्तत्र (श्रापाद) में श्रीर ब्वार श्राश्लेषा नक्तत्र (श्रावण) में बोनी चाहिए, ऐसा प्रमाण मिलता है ।४।

"मघा मसीनौ वरसै भारि । भरिदीजै कोठेनु में डारि ॥"॥

२ गाजर, लहसन, प्याज और मूत्री थोड़ी-थोड़ी दूर वोनी चाहिए ।

<sup>थ</sup> जब बामनी वर्रें आने लगीं तभी किसान ने असादियों में बुवाई आरम्भ कर दी ।

<sup>ै</sup> जो असाई। में फिर असाई। करता है, अर्थात् गेहूँ के खेत में फिर गेहूँ बोता है, बन के खेत में फिर बन बोता है और जो ईख कटने पर उसी खेत में धान बोता है, उस मूर्ख की डाई। में आग लगा दो।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ज्वार किसान से कहती है कि कातिक की फलड़ों में पहले सुक्ते वो दे। उग आने पर मेरे खेत को नरा दे। तब त् देखेगा कि मेरे उत्पर बहुत-से भुद्दे लटके हुए हैं।

श्रर्थ—मधा नक्त्र (श्रावण) में मसीना (सं॰ माषीण = उर्द-मूँगं) बोना चाहिए, जबिक वर्षा खूब हो रही हो । फिर फसल ऐसी बढ़िया श्रीर श्रधिक होगी कि कोठे मर जायँगे ।५।

"इत-उत उनहारी बीच में खरीफ। नोन-मिर्च डारिकें खाइ गयी हरीफ॥"६।

अर्थ—जो खरीफ की फसल को बीच में देकर बैसाख की फसल करता है, वह वहे आनन्द में रहता है ।६।

"कातिक बोवै अगहनं भरै। ताकौ हाकिम फिर का करै॥"७।

श्रर्थ—जो वैसाख की फसल को कातिक में वोता है, श्रीर श्रगहन में भरता है, श्रर्थात् पानी देता है, उसका हाकिम क्या कर सकता है। वह तो समय पर मालगुजारी, लगान, भराई श्रादि दे देगा ।७।

"चित्रा गेहूँ स्त्रद्रा धान । उनके गेहूँ न इनके धान ॥"二

श्रर्थ—जो चित्रा नत्त्त्र (स्वार) में गेहूं ग्रौर ग्राह्रा नत्त्वत्र (जेठ) में धान बोता है, उसके गेहूँ श्रौर धान मारे जाते हैं। ।

"श्रगहन की बवाई। कहूँ मन कहूँ सवाई॥"६।

ं ऋर्थ—अगहन (सं॰ अमहायण) मास में यदि जौ-गेहूँ आदि बीये जाते हैं तो ऋच्छी फसल नहीं होती । उसमें मन या सवा मन का बीघा ही खन्न होता है ।६।

"कुठला बैठी बोली जई। त्राघे त्रगहन चौं न बई॥"१०।

श्रर्थ—कुठला में भरी हुई जई (एक श्रन्न जो जो के समान हीता है) कहने . लगी कि मुक्ते श्राचे श्रगहन क्यों न वोया था ।१०।

"पूस न करै बवाई। चाहे पीसि खाई॥"११।

अर्थ-पूत में वैसाखिया खेती का बीज न बोना चाहिए। ऐसी खेती की अपेदा तो पिसाई करके पेट भरना अच्छा ॥११॥

"श्रगहन बोवै जौश्रा। होंइँ तो होंई, नहीं तो खायँ कीश्रा।"१२।

अर्थ-जो अगहन में जौ बोता है, उसके खेत में फसल ठीक नहीं होती। प्रायः उसे कीए -ही खाते हैं 1881

"श्रागे' गेहूँ पीछें धान । ताहि जानियौ चतुर किसान ॥"१३। श्रर्थ—जो किसान गेहूँ पहले श्रौर धान बाद में बोता है, वह चतुर है।"१३॥

"बुद्ध वामनी । सुक्कुर लावनी ।"१४।

म्पर्थ—नामनी (वैसाल की खेती की बुवाई) बुधवार को ग्रोर लावनी (सं॰ लू धातु से लावन = कटाई) शुक्र के दिन लामप्रद होती है, ग्रार्थात्, लहनी-फावनी मानी जाती है।१४।

> "चना चित्तरा चौगुना, स्वाती गेहूँ होइ । करी बवाई खेत की, मिलि भइवन सब कोइ ॥" १५ ।

श्रर्थ-यदि चित्रा नक्त्र (क्वार) में चना श्रीर खाति नक्त्र (क्वार के उत्तराई) में गेहूँ बोया जाय तो दोनों ही चौगुने होंगे। खेत की बुवाई सब माइयों को साथ लेकर करनी चाहिए ।१५।

१०=-प्रति चीघा चीज का परिमाण

"जी-नेहूँ बोइदे पाँच केर । मटर की बीघा तीना केर ॥ बोइदे चना पँकेरी बीन । केर तीन की जुँकरी कीन ॥ मेथी त्रारहर दुचेरी जास। डिट सेरी लै लेउ कपास।। सवाँ सवा सेरी तू जान। तिल सरसों सँग लाहा मान।। डिट सेर वजरा, वजरी सवा। कोदों कामुन सवइया ववा।। पँचसेरी वीघा के धान। सत सेरी जर्डहन कूँ मान॥" १६।

श्रथं—जी, गेहूँ पाँच सेर प्रति वीघे, मटर तीन सेर प्रति वीघे, चना पाँच सेर प्रति वीघे श्रीर ज्यार तीन सेर प्रति वीघे के हिसाब से बोनी चाहिए। दो सेर बीघा मेथी श्रीर श्ररहर बोना ठीक है। क्यास एक बीचे में डेढ़ सेर बोनी चाहिए। सवाँ (सं० श्यामाक = एक प्रकार का छोटा चावल) सवा सेर का बीघा ठीक है श्रीर उसी तोल में तिल, सरसों श्रीर लहा बोये जाने चाहिएँ। बाजरे को डेढ़ सेर बीघा श्रीर व्वजरी (छोटा बाजरा) को सवा सेर बीघा बोना चाहिए। कोद्रों (सं० कोद्रव, कुद्रव = छोटे चावल विशेष) श्रीर कामुनी भी बीचे में सवा सेर ही बोनी चाहिए। धान एक बीचे में पाँच सेर श्रीर जड़हन (जाड़े के धान) एक बीचे में सात सेर बोये जाने चाहिए। १६।

\$१०६—पालेज की चुवाई—ग्रालू, सकलगन्द (सं० शर्करा + सं० कन्द), प्याज, लहसन (सं० लशुन, लशुन) ग्रादि को बोते समय खेत में छोटी-छोटी में लगाकर ग्रानेक पतली नालियाँ-सी बनाई जाती हैं, जिनमें होकर सिंचाई के समय पानी बहता है। उन छोटी श्रीर पतली नालियों को गूल (सं० छुल्या —निघण्ड, १११३), सेला (सादा० में) या पनारी (इग० में) कहते हैं। श्रालू, प्याज ग्रादि गृलों की में हों पर ही लगाये जाते हैं। जड़ सहित प्याज के किल्ले (ग्रंडर) कुना कहाते हैं। कुनों को गाड़ना चुमोना कहाता है। तौमरा (लीका), तोरई, भिंडी ग्रादि के बीज गाड़ने के लिए भी चुमोना घातु का प्रयोग किया जाता है।

\$११०— ईख की चुवाई—कटने के बाद कुछ ईख खेत में बीज के लिए खड़ी रहती है। वीज की ईख को काटकर किसान एक गहरे गड़ है में भी गाड़ देते हैं। उस गड़ हे को विभेरा कहते हैं। फिर माह-पूस में बुवाई के समय ईख के गाँड़े (सं० इच्च-कारड) निकाल लिये जाते हैं। वह किया विभेरा खोलना कहाती है। एक तरह का मोटा गाँड़ा (सं० कारड > गार्डग्र > गाँड़ा) पींड़ा (सं० पीएड्रक्) कहाता है।

ड्रिश्र—गन्ने के तने पर जो पत्ते-से लिपटे रहते हैं वे पताई कहाते हैं। गन्नों से पताई श्रालग करने की किया 'छोलना' (सं० तक्त्ण, प्रा० छोल्लग्ण-पा० स० म०) कहाती है। जो लोग छोलते हैं, वे छोला कहाते हैं। गन्ने के अप्रभाग को अँगोला (सं० अप्र-पोतलक >प्रा० अग्गश्रोल अ अग्गोला > अँगोला—हि० शं० नि०) कहते हैं। छोले अँगोलो काटकर गन्नों को एक जगह रखते जाते हैं। गन्नों का छोटा-सा ढेर जिसे एक श्रादमी दोनों हाथों से आसानी से उठा सकता है, जेट कहाता है। लगभग २५-३० जेटों का समृह फॉर्टी कहाता है। खेत के कूँडों में बोने से पहले प्रत्येक गाँडें (सं० काएडक को छोलकर कई हिस्सों में काटा जाता है, लेकिन गाँठ पर से नहीं काटते। गाँडे (गन्ने) का ।प्रत्येक दुकड़ा पैंड़ा कहाता है। हेमचन्द्र ने खण्ड के अर्थ में पेंड (दे० ना० मा० ह|८१) को देशी बताया है। एक पैंड़े में कम से कम दो गाँठें अवश्य

<sup>े &</sup>quot;सिन्धयः । कुल्याः । वर्षः । " इति सप्तत्रिंशन्नदीनामानि ।" — डा० रुद्मण स्वरूप (सं०) : निधण्ड समन्त्रितं निरुक्तम, पंजाय विश्वविद्यालय, सन् १९२७, ४० ५।

<sup>&</sup>quot;जलिपमा कुल्या च जंवाजिनो-कोलित जलैं: संस्थामित कुल्या ।" —हेमचन्द्र, अभिधान चिन्तामिण, कामद ॥ इलोक १४६ ।

उपर्युक्त इन सम्मितियों को सरकार की सेवा में प्रेपित करने के उपरान्त मैंने बहुत दिनों तक उत्तर की प्रतीचा की। कुछ समय के पश्चात् तत्कालीन राज्यपाल श्रीयुत क० मा० सुन्यी ग्रन्यत्र चले गये ग्रीर फिर सरकार से मुक्ते कोई सन्तोपप्रद उत्तर नहीं मिला।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के मंत्री तथा कोपाध्य इ डा॰ घीरेन्द्र जी वर्मा और सहायक मंत्री डा॰ सत्यव्रत जी सिन्हा से लेखक का पत्र-व्यवहार पहले से ही चल रहा था। ग्रन्त में समादरणीयवर डा॰ घीरेन्द्र जी वर्मा का मुक्ते कृपा-पत्र मिला कि ग्रापके शोध-प्रन्थ का प्रकाशन एकेडेमी से स्वीकृत हो गया है। प्रयाग में एकेडेमी के दफ्तर में ग्राप डा॰ सत्यव्रत सिन्हा से मिल सकते हैं।

सन् १६५० है के जून मास के तृतीय सप्ताह में प्रयाग जाकर मैंने टा॰ सत्यव्रत जी खिन्हा से भेंट की । उनमें सच्चे साहित्य-सेवी की जो भावना तथा साहित्यसेवियों के प्रति जो व्यातमीयता मेरे देखने में आयी वैसी बहुत कम व्यक्तियों में पायी जाती है । इस ग्रन्थ के शीव्रतापूर्वक प्रकाशन में जो स्नेहमयी तत्परता डा॰ सिन्हा जी ने दिखाई है, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । आजं जिस शीव्रता से यह ग्रन्थ हिन्दी-जगत् के समस्त्र ग्रा सका है, उसका वास्त्रविक श्रेय समादर्खीयवर डा॰ धीरेन्द्र जी वर्मा तथा मान्य बन्धुवर डा॰ सत्यवत जी सिन्हा को ही है । लेखक इन दोनों महानुभावों की इस कृपा के लिए चिरऋणी और आभारी है । साथ ही लेखक एकेडेमी के उन सब सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता है जिनकी शुभ सम्मितयों के फलस्वरूप यह ग्रन्थ प्रकाशन में स्थान प्राप्त कर सका है ।

स्वेश्री महापंडित राहुल जी सांकृत्यायन, डा॰ हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, डा॰ नगेन्द्र जी त्रीर गुरुवर डा॰ वासुदेवशरण जी ऋप्रवाल के ऋाशीवाद का तो यह सब सुफल ही है। इन चारों महानुमावों के प्रति लेखक की श्रदामावनांजिल सादर साभार समर्पित है।

मुद्रण-कार्य के दिनों में में कुछ समय ग्रस्वस्थ भी रहा। ग्रतः उन दिनों प्रत्थ के प्रूफों का संशोधन ठीक तरह न हो सका। यत्र-तत्र कुछ शब्दों की जो ग्रशुद्धियाँ रह गई हैं, उन्हें प्रत्थ के ग्रन्त में शब्दानुक्रमणी के उपरान्त संलग्न शुद्धि-पत्र में ठीक कर दिया गया है। ग्रन्त में शेष सभी प्रत्थ-सम्बन्धित महानुमावों ग्रीर प्रिय जनों को हार्दिक धन्यवाद! भूलों तथा तृटियों के लिए चुमा!

त्राभारनत अम्बामसाद 'सुमन' होती हैं। दो गाँठों के बीच का भाग पँगोली या पोई (सं० पोतिका > पोइत्रा > पोई) कहाता है। पॅगोली के ग्रर्थ में हेमचन्द्र ने (दे॰ ना॰ मा॰ १।७६) 'इंगाली' शब्द लिखा है। खैर ग्रीर हुर्जे में पोई को पोरी (सं पर्वन् >पोर > स्त्री विशेष कहते हैं। सेनापित ने पोरियों के लिए 'परवन' शब्द का उल्लेख किया है।

§११२-एक पोई में से जब छोटे-छोटे कई दुकड़े कर दिये जाते हैं, तब प्रत्येक दुकड़ा गड़ेली (सं॰ गएडेरिका > गएडेरिग्रा > गंडेली > गड़ेली) कहा जाता है। लोकोक्ति प्रचलित है—

"गाँड़े ते गड़ेली प्यारी, गुड़ ते प्यारी गाँड़ी। भइया ते भतीजी प्यारी, सब ते प्यारी सारी ॥""

११३ — नई बोई हुई ईख पौदा (सं प्रवृद्ध), नौदा (सं नववृद्ध) या पोया (बुलं में) कहाती है। नौदा काट ली जाती है। फिर उसके जड़ सहित ठूंठों में से नये किल्ले निकलते हैं जो किलसियाँ (सं० किसलय) कहाते हैं।

§११४—नौदा ईख में दूँठों (देश ० ठूँठ—पा० स० म०) में से किलसियाँ निकलकर जन बद जाती हैं, त्य उसे किल्सियों का उलहना कहते हैं। उलही हुई किल्सियोंवाली ईस पेड़ी कहाती है। ईख वसन्त ऋतु में पक जाती है। लोकोक्ति है-

"लगी वसन्त । ईंख पकन्त ॥"<sup>3</sup>

एक बार बोईं हुई ईख सामान्यतया तीन वर्ष तक अवश्य रक्ती जाती है। अन्तिम दो वर्षों में वह पेड़ी ही कहाती है।

## अध्याय ५

# नराई श्रौर खुदाई

§११५--- खुरपी से खेत की घास छीलना ग्रीर खोद कर खेत की मिट्टी को पोली तथा फोक (नरम श्रीर उठी हुई) बनाना नराना (नलाना) कहाता है। नराने की क्रिया; नराई कहाती है। भूमि को माता श्रीर मेघ, को पिता माननेवाला किसान रोहिग्गी -भूमि (वनस्पतिसम्पन्न भूमि) की सेवा नराई द्वारा,भी करता है।

९ "<sub>तजत</sub> न गाँठि जे अनेक परवन भरे।"

<sup>—</sup>सेनापति : कवित्तरल्नाकर, हिंदी परिपद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, १।९३

र गन्ने से अधिक प्यारी गड़ेली, गुड़ से अधिक प्यारा गन्ना, भाई से अधिक प्यारा भतीजा और सबसे गधिक प्यारा, साला समभा जाता है।

<sup>3</sup> वसन्त ऋतु आरम्भ होते ही ईखं पकने लगती है।

४ "माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिन्याः । पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु ।" अथर्व० १२।१।१२

प "रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां मिम् ।"-अथर्व० १२।१।११

\$१.१६—धुन या पई जिस प्रकार गेहूँ की किनक (ग्रान्तरिक मींग) को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार पोला, हिरनखुरी ग्रौर गोभी ग्रादि घासें खेत की फसल को बरवाद कर देती हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि—

"गयौ राज जहाँ राजा लोमी । गयौ खेत जहाँ जामी गोमी ॥" <sup>9</sup>

\$११७—नराई करनेवाले व्यक्ति नरावा कहाते हैं। नरावे के हाथ में जितनी मात्रा में धास समाती है, वह मात्रा मूंठी (सं॰मुन्टिका) कहाती है। मूंठी के द्रार्थ में सं॰ का 'मुन्टि' शब्द कालिदास ने 'शकुन्तला-नाटक' में प्रयुक्त किया है। करव की पालिता पुत्री द्रापने प्रिय हिस्न को सवा (सं॰ श्यामाक) की मूँठियाँ ही खिलाया करती थी। र

§११८—ईख के खेत में फायड़ों से जो खुदाई की जाती है, उसे गोड़ या गुड़ाई कहते हैं। कई बार गुड़ाई करना ईख कमाना कहा जाता है। लोकोक्ति प्रचलित है—

"मक्का नराई ते। ईख कमाई ते॥"<sup>3</sup>

\$११६—जितनी ग्राधिक कमाई होगी उतनी ही ग्राधिक ईख की फुलक (ऊपारी भाग) की कोर (सं॰ कोटि = नोक) बढ़ेगी। प्रसिद्ध है—

"करी कमाई तेरह गोड़ । तब ही बढ़े ईख की कीर ॥"<sup>\*</sup>

"ईख खुदाई ते। चालक मिटाई ते॥""

# #
"काटै घास नरावे खेत । ताहि पूरी किसान कह देत ॥"
"एँड्-मेंड् की नराई । लम्बी जोत सवाई ॥"

## §१२०—खेती तथा नराई से सम्वन्धित कुछ कहावतें—

"धीरें वंज उलाइती खेती।"श

ग्रर्थ—व्यापार धीरे-धीरे ग्रौर खेती जल्दी से करनी चाहिए; तभी लाभ होता है। १। "हर ते करीं पेर, पेर ते कठिन नराई। जानें खोदी घास, मौत ताई की ग्राई॥" २।

13

<sup>े</sup> छोभी राजा का राज्य और गोमी घासवाला खेत नष्ट हो जाते हैं।

र "रयामाक-मुप्टि-परिवर्धितको वहाति ।"-कालिदास : अ०शाकुं०, ४।९६

<sup>ै</sup> मक्का,अधिक नराने से.और ईंख अधिक कमाने से फुलती-फलती है।

४ जब ईस के सेत में तेरह गोढ़ें देकर कमाई की जायगी तभी उसकीपत्तियों की नोंकें बढ़ेंगी।

प बालक मिठाई से और ईख खुदाई से हरी-भरी दिखाई देती है।

को सदा अपने खेत की घास काटता रहता है और नराई करता है, उसे ही पूरा किसान कहना चाहिए।

कत में पहली बार प्रव से पिन्छम की ओर नराई कर दी गई हो; फिर दूसरी बार उत्तर से दक्षिण की ओर नराई की गई हो। तीसरी बार में पिन्छम से प्रव की ओर, और बीभी बार में दक्षिण से उत्तर की ओर नराई की गई हो तो वह ऐंड़-मेंडु या तोर-मोर की नराई कहाती है। इस नराई से और प्रारम्म में लम्बी (गहरों) जुताई से खेती सवाई होती है।

ग्नर्थ—हल चलाने से कठिन काम पेर (पुर-नर्त) चलाना है। पेर चलाने से भी कठिन खेत की नराई है। जिसे खेत की घास न्नार खोदनी पहती है, उसकी तो मौत समिकए। २।

> "मक्का वन श्री ईल न गोड़ी। ताक हाथ न लागै कौड़ी॥" ३।

श्चर्य—जो किसान मक्का, बन श्रीर ईल में गुड़ाई नहीं करेगा, उसे कौड़ी भी नहीं मिलेगी |३| "जौ बन बीनन कूँ श्राई । ती दुपती चौं न नराई ॥" ४।

ग्रर्थ—परती में से जब बन का कुल्हा (ग्रंकुर) निकल ग्राता है, तब उस पर ग्रामने-सामने मिल हुए दो पत्ते लगे होते हैं जो दुपती कहाते हैं। उस समय वह बन दुपतिया कहाता है। यदि पेहारी (बन बीननेवाली) बन बीनने के लिए ग्राई है तो उसने पहले दुपतिया बन को नराने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया था ? उस समय ठीक नराई हो जाती तो ग्राज कपास ग्रन्छी तरह उतरती। ।४।

### अध्याय ६

## भराई

\$१२१—खेत की फसल में पानी लगाना भराई कहाता है। पर्लगा (पानी लगानेवाला) पानी लगाते समय वरहा, मेंड़ श्रीर क्यारी में भागता-सा फिरता है। वरहे (पानी बहने का रास्ता) में से खेत में पानी ले जाने के लिए बरहे की मेंड़ में एक छोटा-सा रास्ता बनाया जाता है, जिसे मुहारा कहते हैं। पानी लगाने के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है—

"पानी की लगाइनी । है सॉप की खिलाइनी ॥" १

\$१२२—बुवाई से पहले खेत कई बार जुतता है। जुताई से पहले खेत में जो पानी दिया जाता है, उसे परेवट कहते हैं। उस पानी के लगाने के लिए 'परेहना' धातु प्रचलित है। भराई खेती की जान है—

"चलेगी तव जर। जब भुम्मि होइ तर॥<sup>२</sup>

§१२३—पानी चाहनेवाली खेती के लिए समय पर हुई वर्षा अमृत के समान मानी जाती है। अथवेंबेद का ऋषि समयानुकृल होने वाली वर्षा को जल न कहकर धी बतलाता है। 3 आज भी समय पर हुई वर्षा के देखकर किसान कह उठता है—"सोनों वरिस रहाँ। है।"

े पानी लगाना साँप के खिताने के समान कठिन काम है।

र जब घरतो पानी से तर कर दी जायगी, तभी फसल की जड़ें नीचे गहरी होती जावँगी।

<sup>3 &#</sup>x27;आपश्चिदसी पृतमित् क्षरन्ति ।" —अथर्व० ७।१८-१९।२ अर्थात् इस पृथिवी के लिए जल पृत जैसा वरस रहा है।

\$१२४—भराई के नाम—नैसाख की फसल जी, गेहूँ आदि—कई नार भरी जाती है। बुवाई के उपरान्त उगी हुई खेती में पहली नार पानी लगाना भूड़ भरना या भूड़ बुक्ताना (अत॰ में) कहाता है। दूसरी भराई पखारा या दुमानी (सादा॰ और इग॰ में) कहाती है। तीसरी भराई को तिखारा या तिमानी (सादा॰, सिकं॰ और इग॰ में) कहते हैं। गेहूँ के खेत में नौथा पानी भी लगता है, जिसे चौखारा, जलकटा या चिलकटा (हाथ॰ में) कहते हैं। चौथी नार भराई करके फिर पानी देने का भंभट काट दिया जाता है, संभवतः इसीलिए चौथी भराई को जलकटा कहते हैं। चौथे पानी के समय गेहूँ की नाल कुछ-कुछ पक जाती है, और गेहूँ कटाई (कटने पर) आ जाता है। इसलिए चौथी भराई चिलकटा भी कहाती है।

\$१२४—चनों में एक, मटरे में दो, जो में तीन ग्रौर गेहुँग्रो में चार पानी लगते हैं। मेंथी, पालक ग्रादि पालेज में तरी के लिए जब थोड़ा-थोड़ा पानी दिया जाता है, तब उसके लिए रोंकना धातु का प्रयोग होता है, जैसे—"मेथी में पानी रोंकि देंउ।" लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हैं—

"ग्रालू वन्नी ग्रंघेरे पाल । खेत में डारी कूड़ी राल । देखि ग्रीसरी रोंकी पानी । तब ग्रर्राइ ग्राल मनमानी ॥" रे फसल की मराई के सम्बन्ध में ग्रन्य कहावतें भी प्रचलित हैं—
"तरकारी जिग्र है तरकारी । जाते पानी की भरमारी ॥ "साठी होइगी साठए दिन । जो पानी मिल जाइ ग्राठए दिन ॥" "

"चैना चैना चैना। सोलह पानी देना॥ ज्यों ही व्यार चले ना। किर लेना ग्रीर न देना॥" \*

i,

1194

<sup>ै</sup> खेत में कुदे-राख का खाद डालकर आलू (सं॰ आलु) ग्रँधेरे पाख (कृष्णपक्ष) में योना चाहिए। जब पानी देने का ओसरा (वारी) हो तब थोड़ा-थोड़ा पानी दे देना चाहिए। ऐसा करने पर आल (आलू का पौधा) अच्छी तरह बढ़वार (बृद्धि) पकड़ेगी।

र इसका नाम तरकारी है। इसीलिए तो इसके खेत में पानी की भरमार रहनी चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यदि हर अड़े में पानी मिलता रहे तो साठी चावल की फसल साठवें दिन पक जाती है।

र चैने के खेत में सोलह बार पानी देना चाहिए। यनि हवा ज़ोर की चलने लगी तो फिर कुल हाथ न लगेगा।

<sup>े</sup> वैसाख की फसल को यदि अगहन के महीने में सरवा (सं० शराव ≈ मिट्टी का एक छोटा डक्कन जो घड़े के मुँह पर रक्खा जाता है) भर के ही पानी मिश्र जाय तो बहुत लाभदायक है। इसके बाद पूस माह के महीने में करवा (सं० करक = टॉटीवार मिट्टी का एक लोटा-सा) भरा पानी भी क्पर्थ है। सारांश यह है कि आहन का थोड़ा-सा पानी ही खेती में बद्वार ले आता है। उसके बाद पानी देना बेकार है।

<sup>(</sup>अगहन में पानी देने से फसल जेटी (सं॰ ज्वेष्ड—जेट-छी॰ जेटी = उत्तम) रहती है; और एस के पानी से तो हेटी (सं॰ अधःस्य अथवा श्रधस्तान्—हेडा-छी॰ हेटी = बड्डी) हो जाती है।

\$2.24—विभिन्न क्यारियों के नाम—जिन खेतों में बम्बे या नहर से पानी लगता है, उनमें बड़ी-बड़ी क्यारियों बनाई जाती हैं, जिन्हें पहल, पेल, बेला या बेल कहते हैं। जिन खेतों में कुएँ से पानी लगता है, उनकी क्यारियों अपेत्ताकृत छोटी होती हैं। उन्हें नख कहते हैं। कुएँ की भराई का खेत पहले चार-पाँच बड़े भागों में मेंड लगाकर बाँट लिया जाता है। वे बड़े-बड़े विभाग किवारे कहाते हैं। जब एक किवारे में मेंडें लगाकर कई विभाजन किये जाते हैं, तब वे छोटे भाग नख या क्यारी (सं के केदारिका) कहाते हैं। भराई के समय जब नख में पानी इतना भर जाय कि मेंडों पर से उतरने लगे तो उसे नख लौटना कहते हैं। बड़ी-बड़ी पहलें सेला (अन् में), डाँडा (खैर में), मेला (खुर्ज में) या डाँगर (राज में) कहाती हैं। खेत की पहलों में पानी आसानी से पहुंच जाय, इसलिए खेत के बीच में एक बरहा भी बनाया जाता है, जिसे लडू रा (सादा में) कहाती हैं। नख, पहल या लडूरा बनाने की किया माँ में करना या सौल करना (सादा में) कहाती हैं।

\$१२७—खेत में पानी लगाना—खेत की पहलों में विना क्यारियाँ बनाये हुए जब बम्बे का पानी इकसार हालत में लग जाता है, तब उसे कटऊ पानी कहते हैं। बम्बे के खेतों में पानी लगाने के लिए दिन और समय निश्चित होता है। उसे श्रोसरा (सं० श्रवसरक) कहते हैं। गेहूं के खेत में बाल श्रा जाने पर भराई श्रव्छी तरह करनी चाहिए। लोकोक्ति है—

"गेहूं पै जब बाल । खेत बनाद्रौ ताल ॥" °

\$१२=—कातिकिया फसल के खेत में मेंड़े ऊँची बनानी चाहिए, क्योंकि वर्षा का पानी ग्रिधिक मात्रा में होता है। क्यारियों में से पानी निकल गया तो खेत की ताकृत कम हो जायगी। लोकोक्ति है—

"टूट गई जो क्यारी । खेतु मयौ उजारी ॥"" धान, पान श्रीर ईख बहुत पानी चाहते हैं—
"धान पान ऊखेरा । तीनो पानी के चेरा ॥"3

\$१२६— कातिक की फसल में पानी श्राकाश के वादलों से ही मिलता है। मक्का, ज्वार श्रीर वन श्रादि को श्रागासी खेती (श्राकाश की खेती) भी कहते हैं। पावड़े से मिट्टी उठाकर किसी जगह रखना थापी लगाना कहाता है। हाथ से मिट्टी जमाने को चौंपी रखना कहते हैं। चौमासे की वर्षों हो रही है, किसान श्रीर किसानी श्रपने खेत की क्यारियों में पानी रोकने के लिए काम में लगे हुए हैं। किसान पावड़े से थापी लगा रहा है श्रीर किसानी लहेंगे का कछेला मारे हुए मेंडो पर चौंपी रख रही है। किसानी के पांचों के व्यक्ति श्रीर खड़ुए (सं० खट्ट मो० वि०) मिट्टी के काँदे (सं० कर्दम = कीच) में सन गये हैं। उसके उस कर्मठ रूप पर किय शृदक की श्रनेक वसन्त सेनाएँ श्रापने को निछावर कर सकती हैं। है

ंत्वदुदर्शनाकांक्षिणी।

पादी न्पुर लग्न कर्दमधरी,

प्रक्षालयन्ती स्थिता ॥"

१ जब गेहूँ पर बाल ग्रा रही हो तब खेत को पानी से भरकर ताल-सा बना दो।

र यदि पानी से क्यारी टूट गई ता खेत ऊजड़ हो जायगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> धान, पान और ईख पानी के आश्रित हैं।

४ 'विद्युद् वारिदगर्जितैः सचिकता,

## विभाग ३

# उगी हुई फसलों का क्रमशः वढ़ना और उनकी विभिन्न दशाएँ

#### अध्याय ७

#### कातिक की फसल

\$१३०—वन (कपास), मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूँग, सन, ईख तिल और धान आदि की खेती कातिकिया खेती या सामनी कहाती है। गेहूँ, जी, चना, मटर, सरसों और मसू आदि को वैसिखिया खेती या वामनी कहते हैं। जो खेती जिस महीने में पक जाती है, वह उसा महीने के नाम से पुकारी जाती है। आलू, गाजर, मूली, प्याज, पालक, मेथी, गोभी, करेला और चैंगन आदि साग-तरकारियों की खेती को पालेज (का० पालीज़) कहते हैं। लौका, तोरई, कासीफल, काँकरी (ककड़ी), खरवूजें और तरवूजें आदि की खेती वारों (सं० वाटिका > वारिया > वारी) कहाती है। वारी की वेलों पर लगनेवाले नये और कच्चे फल, जिनकें सिरे पर फूल भी लगा रहता है, जई या वितया कहाते हैं। लौके की जई की तरकारी अधिक स्वादिक्ट और गुणकारी होती है।

\$१३१—किसान स्वयं त्रपने हाथां से जिस खेती को करता है, उसे हरगहीं (सं० हलग्रहीता) खेती कहते हैं। जिस खेती में किसान हल नहीं पकड़ता लेकिन देख-रेख की हिन्द से
हरहारें (= हलवाहा) के साथ रहता है, उसे सँगरही खेती कहते हैं। जब खेत का मालिक
किसान त्रपने हलवाहे को त्राज्ञा तथा निर्देश देकर खेत में काम करने के लिए भेज देता है ग्रीर
स्वयं घर पर पड़ा रहता है, वह खेती पुळुरही या सँदेसी कहाती है। किसानो का कहना है कि
सँदेसी खेती सबसे ग्रधिक निखिद्द (सं० निषिद्द) मानी गई है। कहावतें भी प्रचलित हैं—

"उत्तिम खेती जो हर गह्यो। मिद्धम खेती जो सँग रह्यो।। जौ पृष्ठें हरहारी कहाँ। बीज नाठि गये तिनके तहाँ॥" भ

"वादै पूत पिता के धर्मा। खेती उपजै ग्रापने कर्मा॥"2

"दसं हर राख ग्राट हर राना । चार हरनु को बड़ी किसाना ॥ दे हर खेती इक हर बारी। एक बैल ते भली कुदारी॥"3

<sup>ै</sup> यदि किसान स्वयं अपने हाथ से हल चलाता है तो खेती उत्तम होगी। यदि केवल हजवाहे के साथ ही रहता है तो उसकी खेती मध्यम श्रेणी की ही रह जायगी। जो किसान खेत तक न जायेंगे और दूर से ही हलवाहे से खेती के विषय में पूछते रहेंगे, उनका बीज भी वहीं का वहीं नष्ट हो जायगा।

<sup>े</sup> पुत्र पिता के धर्म से फूज़ता-फज़ता है और खेती अपने हाथों से ही ठीक तरह उगती है।

³ जिस किसान के पास दस हलों (५० कच्चा बीघा = १ हल; १० हल = ५०० कच्चे बीघों की खेती) की खेती है, वह राव के समान, है। आठ हलवाला राणा है और चार हलों की खेतीयाले को बड़ा किसान कहते हैं। खेती फम से कम दो हलों (१०० कच्चे बीघों) की अवश्य होती चादिए और वारी एक इल की। जिसके पास एक हो वेल है अर्थान् कुल पच्चीस ही बीघे खेते है, उस किसान के लिए तो उचित है कि वह कुदालो हाथ में लेकर मजदूरी वर ले।

\$१३२—कातिकिया खेती (सामनी) में होनेवाले उदीं श्रीर मूँगो को सामूहिक रूप में मसीना (सं मापीण) कहते हैं। कपास का पीधा वन या वाड़ी कहाता है। वन के बीज को वनीरा (सं वन में पोत-लक—वन + श्रोलश्र—वनीला—वनीरा) कहते हैं। वीज के विनौले को बोने से पहले गुगरोटी (गोगर + मिट्टी) में पानी डालकर मिला लिया जाता है। इस प्रक्रिया कें लिए जनपदीय धातु श्रोलना (सं श्राईयण > पा० श्रोल्लण > गीला करना > पा० स० म०) प्रचलित है। भीगा हुशा विनौला श्राला (सं श्राईयण > पा० श्रद > श्रल्ल > श्राला) वनौरा कहाता है।

\$१३३—विनीला श्रंकुर रूप में जब धरती से निकलता है, तब उसे कुल्हा (कील श्रीर हाथ॰ में) या किल्ला (खैर श्रीर खुर्जे में) कहते हैं (सं॰ कीलक > कीलश > कीला — किला) । कुल्हा जब कुल बढ़ता है तब उसके सिरे पर जुड़े हुए दो दल श्रर्थात् दो पत्ते निकल श्राते हैं । उन दोनों पत्तों को सामूहिक रूप में दौला (सं॰ दिदलक) या दुपता (सं॰ दिपत्रक) कहते हैं । दुपती बन को नराने से पीधे की बढ़वार (बृद्धि) बड़ी मातवर (श्र॰ मौतबिर = विश्वास के योग्य) होती है । लोकोक्ति है—

"जौ वन बीनन कूँ ग्राई। तौ दुपती चौं न नराई॥"र

दुपते के बाद में बन चौपता (चार पत्तोंवाला) भी होता है। इसके उपरान्त उसमें छोटी-छोटी कोंपलें क्रमशः निकलती रहती हैं, जिन्हें किलसियाँ (सं० किसलय) कहते हैं।

\$र३४—वन के पीचे पर प्रारम्भ में वन्द मुँह का लम्बा-सा फूल आता है। जो पुरी कहाता है। जब पुरी का मुँह खुल जाता है तब उसे फूल (सं० फुल्ल) कहते हैं। बन का फूल कुछ- कुछ पीला, लाल और बेजनी (बेंगनी) रंग का होता है। बाख ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है कि"—सीभाग्यवती बूढ़ी स्त्रियाँ बन के लाल-पीले फूलों से गोबर के चीक सजा रही थीं। "" व

\$१३४—फूल के पश्चात् वन पर सख्त और नोकदार गोल फल आता है, जिसे गूलर या गूला (सं॰ गोलक >गुल्ला > गूला) कहते हैं। धूप और हवा के प्रभाव से गूला पककर फूट जाता है, और उसके अन्दर की सफेद कपास चमकने लगती है; उस दशा को वन का तिरना कहते हैं। तिरे हुए वन की छुटा श्वेत निर्मल तारिकत आकाश के समान दिखाई देती है। तिरा हुआ गूला देंट कहाता है। पूर्णतया तिरा हुआ गूला तिरंमा टेंट और बहुत कम तिरा हुआ गूला मुंहमुदा (सं॰ मुखमुद्रित है) टेंट कहाता है।

\$१३६—जब टेट में से कंपास निकाल ली जाती है तब वह खाली टेंट काँक कहाता है। कपास निकालने के लिए 'काँक चुकाना' भी कहा जाता है। टेंट तोड़ना और काँक नुकाना मिलकर 'चन चीनना' कहाते हैं। टेंट की कपास प्रायः तीन भागो में होती है, प्रत्येक भाग पिखया कहाता है।

\$१३७—वन के पौधे प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—(१) देखी, (२) वाकन्दी, (३) नरमा। देखी और वाकन्दी की कपास सेत (सफेद) और नरमा वन की ललाही (लाली सहित)

९ प्रा॰ वस (सं॰ वन) = वनस्पति—या॰ स॰ म॰, पृ॰ ९२२।

र यदि तू कपास-प्राप्ति की आशा से वन वीनने के लिए आयी है तो पहले दुपती वन को नराया क्यों नहीं था ?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "राग रुचिर कार्पास कुसुमलेशलांखिताभिः।"

<sup>—</sup>वाणः कोद्रस्वरी, स्तिकागृहं वर्णना, सिद्धान्तमहाविद्यालय कलकत्ता, १८४७ शकाब्दि, ए० २७६।

४ "मुद्भितान्यजनसंकथनः सजारदं वलरिषुः समवादीत्।"

<sup>--</sup> श्रीहर्ष : नेपाधीयचरित, निर्णयसागर, अध्यम संस्क०, पावर ।

होती है। देसी या वाकन्दी वन की कपास जो सफेद, फूली हुई ग्रौर वड़े बिनौले की होती है, उसे फोला कहते हैं। पिचकी हुई तथा खराबी के कारण लाल रंग की कपास कानी कहाती है।

\$१३६—एक बार में तिरे हुए टेंटों में से जितनी कपास एक बार निकलती है, वह कपास उतरना कहाता है। जब बन का तिरना बन्द हो जाता है और उसमें से शेप गूले भी सूँत लिये जाते हैं, तब उसे उजड़ा हुआ वन कहते हैं। बन के उजड़ जाने पर उसकी लौद (लकड़ियाँ) काट लो जाती हैं। बन की लकड़ियाँ लौद, लगौद, वनकटी या वनौट कहाती हैं। बन की लौदों को किसान आग में जलाकर तापते हैं। बन के पौषे का तना वनकटी और उसके तने की छोटी और पतली टहनियाँ वकौनी कहाती है।

\$१३६—वन के खेत में वीच-वीच में सन की कई पॉर्ते लगाई जाती हैं, जो आड़ कहाती हैं। जींड़री (ज्वार) ग्रीर वाजरा (ग्र॰ वज़ = बीज) नाम के खेतों में सनवीजा की ग्राड़ें लगती हैं। सन के पीघे पर गोल तथा कॉटेदार फल ग्राता है, जिसे हैंमना (इग॰ में) या भुंभुनू (हाय॰ में) कहते हैं। सन के पीघे को काटकर एक पोखर में गाड़ देते हैं। ऊपर की पटारे गल जाने पर सन को डंडियों पर से उचेल लेते हैं। उस उचले हुए सन की पटार को पौना (इग॰ में), पेउँग्रा या पूँजा कहते हैं। सन की वे सूखी डंडियों, जिन पर से सन ग्रलग कर लिया जाता है, संटी (मं॰ श्रण + यिव्यक्त) कहाती हैं। यदि सेटी के सिरे पर ग्राग जला दी जाती है तो वह जलती हुई सेटी लूकटी कहाती है। सन की उतरी हुई पटारों को पटसन या श्रसाढ़ा फुलसन कहते हैं। सन-वीजे की पटारें लकड़ा सन कहाती हैं, क्योंकि यह सन लकड़ी के समान कड़ा होता है।

\$१४०—धरती से ग्रंकुर निकलना 'कुल्हा फूटना' या 'कुल्ला फूटना' कहाता है। जब मक्का, जॉंड़री (ज्वार) या लहरें (बाजरे) के नुकीले ग्रंकुर खेत में कुछ-कुछ निकल ग्राते हैं, तब वे सुई कहाते हैं। मक्का, जॉंड़री ग्रीर लहरें के तने फटेरा कहाते हैं।

\$१४१—लहरें की वाल जिस स्थान से निकलती है, उसे कोथ कहते हैं। वाल के नीचे का डाँडरा (डंटल) जब बड़ा हो जाता है, तब उसका कुछ हिस्सा एक लम्बी नली-सी में रहता है; उस नली को नरका (नलका) कहते हैं।

\$रथर—मक्के के बड़े पौधे में से गाँठें फूटती हैं और लाल-पीले रंग के रेशे से निकलते हैं; उन रेशों को सून कहते हैं। सूत के नीचे के भाग में हरे पगुलां (हरे पर्त जिसके अन्दर मक्का की भुटिया रहती है) में पहले सफेद गड़ेली (सं॰ गएडेरिका—गएडेरिआ—गंडेरी—गड़ेली) बनती है। गड़ेली वन जाना मक्का में छुपिकया पड़ना कहाता है। जब दूध जैसे श्वेत रस से भरे हुए दाने गड़ेली पर लग जाते हैं, तब उसे दुसर मुठिया (दूध से युक्त भुटिया) कहते हैं। पकी हुई मुठिया (खेर-खुज में क्कार्रा, सादा॰ में छाड़िया) पर से दाने हटाना मक्का जुकाना कहाता है। मुठिया (भुटिया) पर से पगुला अलग करने की किया मक्का सीटना कहाती है। भुटिया के सम्बन्ध में एक पहेली भी प्रचलित है—

"एकु श्रनीखी फलु त् जान । पहलें चूढ़ी पीछें ज्यान ॥ ता फल को तुम देखी हाल । बाहिर खाल ती भीतर बाल ॥ १

\$१७३—भुटियों को सोंटने का काम सोंट या सुँटाई कहाता है। सुँटाई के पश्चात किसानों की स्त्रियों सोंटे (मोटा डंडा) से पकी श्रीर मुखी भुटियों को पीटती हैं। पिटाई से मक्का के दाने ग्रतग हो जाते हैं। दानों रहित नंगी बड़ी गड़ेली खूँछ (सं॰ तुन्छ>प्रा॰ छुन्छ>छूँछ)

<sup>ै</sup> एक अद्भुत फल है, जो पहले युड्डा और फिर जवान वनता है। यदि तुम उस <sup>फल</sup> को देखोगे तो पता लगेगा कि उसके उपर पाल (चमड़ा) है ओर खाल के अन्दर वाल हैं।

कहानी है। छूँछ का दुकड़ा भुङ्डी या भुत्ली कहाता है। मक्का में एक नोंक-सी निकली रहती है, जिसे नाक या फूल कहते हैं। मक्का के दाने का फूल जब पिटाई के समय टूटता है, तब उसमें से एक छिलका-सा निकलता है, जिसे फूझाँ कहते हैं। मक्का के सुखे श्रीर कटे हुए पौधों को करच कहते हैं। सुखी करव का फटेरा (तना) कड़ा हो जाता है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

"नंगी चॉद करव डोवै। लगे फटेरी तव रोवै॥"1

\$१४४—हरी जोंड़री (ज्वार) को पौहे (पशु) खाते हैं; ग्रतः उसे चरी (सं॰ चारि—प्रा॰ चारि = चारा—पा॰ स॰ म॰) नाम से भी पुकारते हैं। जब तक मेह नहीं पड़ता तब तक ज्वार के छोटे पौघे के कोथ में एक छोटा-सा कीड़ा होता है, जिसे भौंरी कहते हैं। उस समय उस चरी को भौंरिया चरी कहते हैं। उस चरी को खानेवाला पशु मर जाता है। ज्वार के ऊपर जो चौड़ी तथा मोटी वाल ग्राती है, उसे सुद्दा या सुद्धिया कहते हैं।

\$१४५—जब भुट्टे पक जाते हैं, तब किसान उन्हें दराँतों से काट लेते हैं। यह क्रिया कतर या चौंट (खैर में) कहाती है। कतर हो जाने पर ज्वार का पौधा चोढ़ा कहाता है। जब भुट्टों को मोटे डंडो से पीट लिया जाता है, तब उनमें से ज्वार के दाने निकल ब्राते हैं। भुट्टे में लगे हुए दानों के खोखले घर चवूला, चूचला (सादा॰ में) या मोड़ा (खैर—इग॰ में) कहाते हैं।

, \$१४६—जोड़री (ज्वार) के भुझे का भुस भोड़री कहाता है। कोई-कोई किसान जाड़ों में पशुत्रों को करन खिलाने की इच्छा से ज्वार को रखा लेते हैं। उस ज्वार को ने निरन्तर कातिक ग्रौर ग्रगहन तक रखते हैं, खेत में से काटते नहीं। खेत में उगी हुई वह ज्वार गॅधेल कहाती है।

\$१४७—लहरें (वाजरा) की वाले भी पीटी जाती हैं। वाजरे की वाल में से जो लम्बी श्रीर पतली डंडी-सी निकलती है, उसे टुंडी, डूंडरी या छूँछरी कहते हैं। दाने सहित वबूले को मुँहमुदा (सं० मुखमुद्रित) कहते हैं। ज्वार के पीचे में पहले वाल निकलती है, श्रीर वही वाल निकलकर भुद्रा बन जाती है। पहेली प्रचलित है—

"श्रामें श्रामें वहना श्राई, पार्हें पार्हें भइया। भइया बढ़ि गयौ बाबा बनि गयौ, डाढ़ी की लटकइया॥"र

§१४८—मक्का के साथ जैसे काँगुनी (एक पौधा) वो दी जाती है, उसी प्रकार वन के साथ प्रायः उर्द, मूँग, मोंठ ग्रौर रमास भी वो दिये जाते हैं। इनकी खेती मसीना (सं॰ मापीए) कहाती है। मसीने (उर्द, मूँग, मोठ ग्रादि) के तने को जाखिन कहते हैं। जाखिन की पूली हुई गाँठ करयो कहाती है। करयो धीरे-धीरे बढ़कर पहले पूल में ग्रौर फिर फली के हम में बदल जाता है।

§१४८—उर्द (देश॰ उडिद—दे॰ ना॰ मा॰ ११६८), मूँग (सं॰ मुद्ग) श्रीर माँठ (सं॰ मकुष्ट—श्रमर॰ २१६।१७) श्रादि की फलियाँ जब पक जाती हैं, तब उनके पौधे फलियाँ सहित ही काटकर पैर (सं॰ प्रकर >पा॰ पयर >पइर >पेर = खिलहान) में डाल दिये जाते हैं। उन्हें सामृहिक हम में मसीने या लाँक (देश॰ लंका, लंक) कहते हैं।

§१५०—खेत में से मसीने की वेलें उखाड़ना उखार कहाता है। लॉक को पैर में एक स्थान पर इकट्टा करके फिर उद्धे गाहकर गोलाकार रूप में पैला दिया जाता है। उस रूप को पैरी

<sup>ै</sup> यदि किसान नंगे सिर पर करव दोता है तो जब उसका फटेरा सिर में छगता है तब वह रोता है।

र आगे वहिन (वाल) श्राई श्रोर पीछे भाई (सुटा) । भाई वड़ा होकर बाबा वन गया श्रीर डाड़ी लटकाने लगा । ज्वार की सुटा लटकहर डाड़ी-सा लगने जगता है ।

विठाना कहते हैं। पैरी पर तीन या चार बैल घूमते हैं ग्रोर ग्रपने खुरो से वे फिलयों में से दाने निकालते हैं। उस किया को दाँय चलना कहते हैं। दाँय चलने पर जब लॉक दबकर कुछ कुचल जात है, तब उस किया को गाहना ग्रोर उस कुचले हुए लॉक को गाहटा कहते हैं। पैरी के केन्द्र का भाग मेंड़ी या मेंड़ी (सं० मेघि) ग्रोर गोलाईदार किनारे का भाग पागड़ कहाता है। मसीने की सूखी जाखिन जब दाँय में कुचलीहुई-सी हो जाती है ग्रीर दाने ग्रलग हो जाते हैं, तब उसे मोरा कहते हैं। मसीने के फटे हुए इंटल फाँपटे कहाते हैं। लहा ग्रीर सरसों की सूखी लकिश्यों मोरा कहते हैं। मसीने के फटे हुए इंटल फाँपटे कहाते हैं। लहा ग्रीर सरसों की सूखी लकिश्यों को डाँफरे कहते हैं। किसान खिलहान (सं० खलधान) में एक जगह मोरा ग्रीर फाँपटे इक्छा करता जाता है। जाड़ों में श्रिगहाने (सं० ग्रानिधान च ग्रलाव) पर तापते हुए किसान प्राय: उसमें भोरा या फाँपटे ही जलाया करते हैं।

\$१५१—उर्द, मूँग, मोंठ ग्रादि के भुस को मसीनिया भुस (सं० वुप>हिं० भुस) कहते हैं। यदि मसीनिया भुस में कुछ उर्द मूँग के दाने ग्रीर दुछ सूखी फिलयों के छुकले (सं० शल्क) मिले हुए हों तो उस मिश्रण को फरमास कहते हैं। गहीं हुई पेरी को उसाकर (वरसाकर) पहले कुछ दाने ग्रलग कर लिये जाते हैं। तत्पश्चात फरमास पर जब दुनारा दाँय चलती है, तब उसे खुरदाँय कहते हैं। दाने मिले हुए जो-गेहूं के मोटे भुस पर भी खुरदाँय चलती है। खुरदाँय से दाने पर चमक ग्रा जाती है। खुरदाँय से छोटे ग्रीर पतले दाने भी फिलयों में से निकलकर बाहर ग्रा जाते हैं। उर्द, मूँग, मोंठ ग्रादि के उन दानों को चुनिया मसीना कहते हैं। खिलहान में खड़ा होकर किसान जब गाहटे को हवा में छुनड़े से घरती पर गिराता है ग्रीर ग्रनाज से भुस ग्रलग करता है, तब उस किया को उसाना (सं० ग्रावर्पण) या चरसाना कहते हैं। इन्हीं धातुग्रों से बने हुए शब्द 'उसाई' ग्रीर 'चरसाई' जनपदीय वोली में पूर्णतयां प्रचलित हैं।

\$१५२ —कातिकिया खेती में पैदा होनेवाले ग्रंडी ग्रौर तिल के पौधे किसान को तेल देते हैं। ग्रंडी का पौधा ग्रंडउग्रा कहाता है। ग्रंडी का बीज चीत्रा ग्रौर तिल का बीज तिलहन (सं० तिलधान्य) कहाता है। तिल का पौदा ग्रौर बीज बहुत छोटे होते हैं। जब छोटी-सी बात को बहुत बड़ा-चढ़ाकर कहा जाता है, तब 'तिल का ताड़ चनाना' मुहाबरे का प्रयोग किया जाता है।

\$१५३—चीए के जपरी पर्त को खोपटा और अन्दर की सफेद गिरी को मिगी या मींग कहते हैं। अंडउए के पौचे में से जो किल्ले निकलते हैं, वे संखियाँ कहाते हैं। अंडउए का गोल फल गवा कहाता है। गवे में तीन भाग होते हैं। जिस दक्कन में चीआ रहता है, उसे श्लीगना कहते हैं। पानी खिमककर (छिड़ककर) श्लोगने में से चीआ निकाल लिया जाता है। चीए से बने हुए तेल को अंडी का तेल कहते हैं। तिल का तेल मीटा तेल कहाता है।

\$१५१८—समय के दृष्टिकोण से धान तीन तरह के होते हैं—(१) क्वारिया धान—जो क्वार तक पक जाता है। (२) अगहनियाँ धान—जो अगहन मास तक पककर तैयार हो जाता है। (३) वैसिखिया धान—यह वैसाख में पकता है। क्वारिया धान को धान भी कहते हैं। इसकों कूँड़ में जेठ के महीने में वो दिया जाता है और क्वार में काट लिया जाता है। इसकों व्योमा धान भी कहते हैं। अगहनियाँ धान को जड़हन भी कहते हैं। इसकी पौद (सं० प्रवृद्ध) पानी से भरी हुई गाढ़ धरती में रोपी जाती है। इस क्रिया के लिए 'चहोरना' धातु प्रचलित है। अतः जड़हन को चहोरा धान या सोंदी भी कहते हैं पाणिनि (अज्हा० ५।२।२) ने 'धान' के लिए 'ब्रीहिं और 'जड़हन' के लिए 'शालि' शब्द का उल्लेख किया है। 'सेनापित ने भी शरद ऋतु का वर्णन करते हुए जड़हन अर्थात् अगहनियाँ धान के लिए 'सालि' शब्द का प्रयोग किया है।

१ 'ब्रोहिशाल्योर्डक्'—अप्टा० पारार

र 'ख़ित न गरदे, मानों रंगे हैं हरद सालि ।'

<sup>—</sup>सेनापति : कवित्त रत्नाकर, हिन्दी परिपद्, वि० वि० प्रयाग, ३।३७